

#### श्रीमाइल्लघवलविर चित

द्रव्यस्वभावप्रकाशक

### नयचक

[ देवसेनकृत सानुवाद आलापपद्धति तथा विद्यानन्दकृत तत्त्वार्थवार्तिकके नयविवरण सहित ]

सम्पादन-अनुवाद सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री प्रधानाचार्य श्री स्पादाद महाविद्यालय, वाराणसी



## भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

# स्व॰ पुण्यरलोका माता मृतिदेवोकी पवित्र स्पृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

# भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी यन्थमाला

इस प्रम्थमालाके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपश्चंग्न, हिन्दी, कबाइ, तिमल भादि प्राचीन माचाजोंमें उपकृष्ण भारामिक, दार्थानक, पौराणिक, साहित्यक, ऐतिहासिक आदि विविध-विचयक जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूल और यथासम्मव अनुवाद भादिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन मण्डारोंकी स्विचाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानीके अध्ययन-प्रस्थ और कोकहितकारी जैन-साहित्य प्रस्थ मी

#### ग्रन्थमाला सम्पादक

डॉ. हीरालाल जैन, एम. ए., डी. लिट्. डॉ. आ. ने. उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट्

#### प्रकाशक

#### भारतीय ज्ञानपीठ

प्रचान कार्यालयः ३६२०।२१, नेताजी सुमाप मार्ग, दिल्ली–६ प्रकाशन कार्यालयः दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी–५ मृद्रकः सन्मति मुदणालयः, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी–५

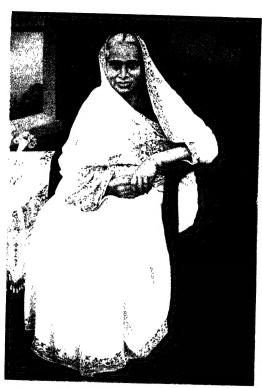

स्व॰ मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

#### DRAVYASVABHĀVAPRAKĀŚAKA

## **NAYACAKRA**

of

#### MÄİLLA DHAVALA

[ With Texts and Translations of Alapa-Paddhati of Devasena and Nayavivarana from Tattvārthavārtika of Vidyānanda ]

Edited with Hindi Translatio

Siddhantacharya Pandit Kailash Chandra Shastri,

Principal of Syadvada Mahavidyalaya
Varansi



#### BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA PUBLICATION

VIRA SAMVAT 2497: V. SAMVAT 2028: 1971 A. D. First Edition: Price Rs. 15/-

# BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪŢHA MŪRTIDEVĪ JAIN GRANTHAMĀLĀ

FOUNDED BY

# SĀHU SHĀNTIPRASĀD JAIN IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRÎ MÜRTIDEVÎ

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC, PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIA, SA MSKRTA. APABHRAMSA, HINDI,
KANNADA, TAMIL, EIC., ARF BEING PUBLISHED

KANNADA, TAMIL, EIC. ARF BEING PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ARE ALSO BEING PUBLISHED.

General Editors

Dr. Hiralat Jain, M. A., D. Litt. Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt.

#### Published by Bharatiya Jnanapitha

Head office 3620/21 Netaji Subhash Marg, Delhi-6 Publication office Durgakund Road, Varanasi-5.

#### GENERAL EDITORIAL

Reality is a multifaced complexity, viewed in itself and with reference to time and place. Human understanding has its limitations, and its comprehension pertains only to its point of view. And human speech is not capable of putting in words, at a stretch, all that the mind might have grasped. These concepts lie at the basis of certain Jaina doctrines in the field of Pramāna-Sāstra or Nyāya-Sāstra, namely, Anekanta-vāda, Naya-vāda and Syādvāda. These are no more weapons of disputants but are really effective instruments of valid knowledge and its exposition within the abilities of a man.

Reality is endowed with a substratum which not only persists through time and space, but is also invested with modes which appear and disappear under varying conditions. Such a reality can be understood properly and thoroughly from different points of view (Naya). Apart from the metaphysical importance of the Anekanta-vada, it has a psychological effect that one is made to realize that other man's point of view deserves consideration as much as one's own. In short, it breeds a tolerant outlook in a co-operative effort in securing more knowledge. Naturally the Jaina philosophers, though often misunderstood, have taken great pains to explain these instruments of knowledge. They have used them for the study of both of the fundamental principles, namely, Jiva and Ajīva and even for reconciling apparent conflicts in view-points. Substance (Dravya) is endowed with quality (Guna) and modes (Parayaya), and is subjected to origination (Utpāda), destruction (Vyaya) and permanence (Dhrauvya). Such a substance can be understood only by adopting various points of view and described in statements of relative validity.

Emment authors like Samantabhadra, Siddhasena, Akalanka, Haribhadra, Vidyānanda, Hemacandra and others have contributed richly to the study of Anakanta-vada, etc. in the light of contemporary thought patterns propounded in different religions and philosophical schools. Most of their works are in Sanskrit and very few of them (like the Syādvāda-mañjar;) have been presented in authentic translations into English. Many expositions of their contents are available in Hindi today.

According to the Tattvārtha-Sūtra, Pramāṇa and Naya are the means of knowledge; and on this Sūtra commentators have elaborated their theories in the light of their inherited information and contemporary controversies. Quotations in earlier works point to the existence of ancient literature on these topics; and even a text "Nayacakra", by name, appears to have existed (from the references to it by

Akalanka, Vādīrāja and Vidyānanda), though it is difficult to say anything about its contents. There was a Nayacakra of Mallavadı, but what has come down to us is a learned commentary of Sımhasūrı-gani Kşamāśramana on the basıs of which Mnni Srf Jambuvijayaij has reconstructed the basic text with remarkable perseverance and ingenuity. The first volume is already published from Bhavanagar (Śrī Jaipa Atmananda Sabha, Bhavnagar 1966. As to earlier editions see G. O. S., No. 116, only Four Aras, Baroda 1952, ed. by Muni Chaturavijaya and Pt. L. B. Gandhi; also Śrī Vijayalabdhisūri's ed., Chani; Pt. I, 1948; Pt. II, 1951; Pt. III, 1956 and Pt. IV, 1960). The title of the work is Dvadasaranayacakra and deals with twelve-fold Naya, six referring to Dravyārthika and six to Paryāyārthika. This is a novel approach, rather unique in Jama literature. Some indication of it, as Pt. Kailashchandra has suggested, is seen in one of the verses ( No. 118 ) of the Svayambhū-Stotra of Samantabhadra, Mallavādı is assigned to c. the first half of the sixth century of the Vikrama Era, according to some, he is to be assigned to the fifth century of the Vikrama Era Any way he should be later than Siddhasena Divakara. It is not unlikely that Akalanka and others were aware of this Nayacakra.

Among the later works dealing with Nayas, the following deserve special attention, and a good deal of information about them is presented and discussed by Pt. Kailashchandraji in his Hindi Introduction.

- The Nayacakra of Devasena in 87 gathas. If he is identical with the author
  of the Daráanasara composed in A. D. 933 at Dhara, this Nayacakra is to be assigned to the middle of the tenth century.
- 2 / Devasena has composed the Alapapaddhati in Sanskrit on his own Nayacakra to supplement the latter with the discussion about Dravya, Guna and Paryaya.

The above two works together have something unique in their contents and exposition, especially in the sub-divisions of Naya. The Dravyānuyoga-tarkaṇā has many common passages with the Ālāpapaddhati.

3) Then there is the Dravya-svabliāva-prakāśaka Nayacakra. Unlike the Nayacakra of Devasena, it is not confined only to the discussion of Naya, but includes as well topics covered in the Ālāpapaddhati. That is why the simple title Nayacakra is qualified by Dravya-svabliāva-prakāśaka.

The name of the author is Māilla-dhavala (—deva). He is not known to us from any other source, nor has any other work of his come down to us so far. In the concluding gāthās, which are not well preserved and are open to different interpretations, salutation is offered to Devasena who is called Guru. He could not have been the direct pupil of Devasena, the author of Darsanasāra. It is not unlikely that he feels like calling Devasena his Guru, because the latter's Nayacakra has been his main source and guide in composing his own work; it has come down to him hike a boat to take him through the stream of Nayas. He has incorporated almost all the gāthās from it (nearly 78 out of 87). It seems that Māilla-dhavala first composed this work in Dolaga (possibly in Apabhramsa) but one Subhankara laughed at it saying that Dolag was not suitable and that it should be put in Gāthās. So he complied with his request and here is his composition. Or it may be that he had

an earlier work in Dohas before him, and he put it into Gathas as the editor wants to suggest.

As to the age of Māilla-dhavala, he is definitely later than Devasena (c. 933 A. D.). Pt. Kailashchandraji has shown how his work contains quotations from the Dravya-sangraha and from the Ekatva-saptati of Padmanandi (c 1136 A. D.) and how he is quoted by Āśādhara (known dates, A. D. 1228-43). So Māilla-dhavala may be tentatively put between c. 1136 and 1243 A. D.

Māilla-dhavala has enriched the Nayacakra by adding topics from the works of Kundakunda: that is how and why he quahfies his Nayacakra with the phrase Dravya-svabhāva-prakāśaka.

Māilla-dhavala has divided his work, consisting of 425 (in the earlier edition, 423) Gāthās, into twelve chapters which deal respectively with Guna, Paryāya, Dravya, Five Astikāyas, Seven Tattvas, Nine Padārthas, Pramāna, Naya, Niksepa, Samyag-darśana, Samyag-jānan Samyak-cartra. These topics clearly indicate that the author has begun with Nyāya topics but has veritably covered almost every aspect of Jainism incorporating the material from Kundakunda's works. Even in choosing Prākrit (Sauraseni) for his composition he is following in the footsteps of great Ācāryas like Kundakunda, Nemicandra and Devasena. His outlook is comprehensive, and he has made his exposition authoritative by quoting from standard authors of yore.

4-5) There are available two other Nayacakra texts in Sanskrit. The first is an admixture of verse and prose. The second is also in Sanskrit verses, composed more or less following (avirodhena) the Gāthās [of Devasena] But this is not just a Sanskrit rendering but contains useful matter from the Samayasāra (of Kundakunda and Amṛtacandra's exposition of the same).

The author of both these works is Bhattaraka Devasena. The second Nayacakra is composed by him for enlightening one Vyoma-pandita and is qualified by adjective Śruta-bhavana-dīpa. No definite date can be assigned to him. It is quite likely that this Bhattaraka Devasena, who also expounds the topics of the Samayasara, etc. in his work, imitated Māilla-dhavala in qualifying his work as Śruta-bhavana-dīpa.

Though these texts were published many years back (in the Manikchandra D. J. Granthamalā, 16, Bombay 1920), sufficient attention was not given to their study and translation. So the authorities of the Bhāratīya Jāānapiṭha felt that a good edition of them (based on some fresh material) with exhaustive translation and exposition in Hindi was an urgent need. These texts are difficult in some contexts and baffle one's understanding.

Pt. Kailashchandra Shastrı 15 known for his traditional scholarship and balanced outlook. He is one of those few scholars who are at home both in Siddhanta as well as Nyaya. He is gifted with lucidity of exposition in a catching style howsoever obstruse the subject might be. It is extremely good of him that he edited these works along with his studied exposition of their contents for the Martievi Granthamalla. His introduction puts together useful information about the authors and gives an outline of the contents. His foot-notes have a special value.

because they give parallel passages from other works. Besides the Dravya-svabhavaprakasaka, the Ālāpa-paddhati.and Naya-vivarana (extracted from the Tattvarthasloka-vartika of Vidyananda) are also added along with Hund translation, in this edition. All this material has enriched this volume as a source book on Nayas, etc. We are very thankful to Pt. Kailashchandraji for his learned labours on this work.

Words are inadequate to express our sense of gratitude to Shri Sahu Shantiprasadaji and Shrimati Ramaji Jain for their patronage extended to such publications. Indologists have unreserved praise for their generosity in bringing out many a publication in Sanskrit, Prakrit, Kannada and Tamil, and thus enbancing the prestige of ancient Indian literature. Our thanks are due to Shri L. C. Jain who is helping us in various ways in the publication of the Mürtidevi Granthamäle.

Manasa Gangotri Mysore: 1-9-71 H. L. Jain
A N. Upadhye

#### दो शब्द

द्रव्यस्थावश्रकायकनयणक, देवसेनके नयणक और आकापप्रविक्ते साथ नयणकादिसंप्रहुके नामधे आवसे आभी शताब्दी पहुले सेठ प्राणिकचन्द्रप्रन्याका बम्बईसे प्रकाशित हुआ या। कुछ वर्ष पूर्व बद समाजमें नमोंकी चर्चाने और परकड़ा तो मेरा विचार उसे हिन्दीमें अनूदित करनेका हुआ क्योंकि नयोंके सम्बन्धमें स्वतन्त्र क्योंके लिखित ये ही तीन रचनाएँ मेरी दृष्टिमें थी। तब मैने उनकी हस्तिलिखत प्रतिमोंकी स्वांक की। हस्तिलिखित प्रतिमोंकी स्वांक की। हस्तिलिखित प्रतिमोंकी लोज की। हस्तिलिखित प्रतिमोंकी जीन परपरामें विरल हैं। स्व० पं॰ जैनसुखदाखनीकों प्रेरणांदे भी दि० जैन० अतिशयक्षेत्र भी सहावीर-कोक मन्त्री स्वांक 
सन ६३ में खानियामें चर्चाका आयोजन हुआ। उसमें मैं भी गया था। उसी समय महावीर भवनमें नयचक्रकी प्रतियोंकी खोज की। देवसेनके नयचक्रकी तो कोई प्रति नही मिली किन्तु माइल्लघवलके द्रव्य-स्वभावप्रकाशकनयचक्रकी नयचक्रके नामसे बनेक प्रतियाँ प्राप्त हुई। आलापपद्धतिकी भी अनेक प्रतियाँ मिली। वहींसे प्रति प्राप्त करके मैंने अनुवादका कार्य प्रारम्भ किया। मेरी इच्छा थी कि तीनोंका अनुवाद करूँ। किन्तु जब मैंने देवसेनके नयचक्रका मिलान माइएलधवलके नयचक्रसे किया तो ज्ञात हुआ कि माइएल-घवलने अपने गुरु देवसेनके नयचक्रकी आधीसे अधिक गायाओको बिना किसी निर्देशके आत्मसात् कर लिया है। तब मैंने देवसेनके नयचक्रके अनुवादका विचार त्याग दिया और माइल्लभवलके नयचक्रका ही अनुवाद किया। इसका बभीतक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। फलतः अनुवादमें कुछ कठिनाई तो हुई ही। दो गाथाओं के अनुवादको छोड़ देना भी पड़ा क्योंकि उनका सारस्य हृदयंगम नहीं कर सका और ज्यों-त्यो करके अर्थपृति करना मुझे रुचा नहीं । गुरुजनो और सहयोगियोंसे भी परामर्श किया किन्तु मेरा मन नहीं भरा । अतः उन्हें मों ही छोड़ दिया। विशेषज्ञानी उनका अर्थ कर लेनेकी कुपा करें। यदि वे मुझे भी मूचित करेंगे तो मैं उनका अनु गृहीत हुँगा । अपने अनुवादके सम्बन्धमें मैं स्वयं क्या कहूँ । उसके अच्छे-बुरेके निर्णायक तो पाठक ही हो सकते हैं। मैंने अपने ज्ञानके अनुसार शास्त्रीय मर्यादाको रखते हए प्रत्येक गायाके अभिप्रायको विशेषार्थके रूपमे स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। प्रमाद या अज्ञानसे हुई भूलोंको पाठक सुवार कर पढ़ें। किन्तु नयोंके सम्बन्धमें स्वपक्षाभिनिवेशके कारण बड़ी मतश्रान्तियों हैं। जैसे, आवार्य कृत्दकृत्द और अमृतचन्द्रजी व्यवहारनयको अमृतार्थ और हेय कहते हैं किन्तु आजके कुछ विद्वान उसे स्वीकार नही करते। एक विद्वान अनुवादकने आलापपद्धतिके अपने अनुवादमें उपचरित असद्भृतन्मवहारनयके विषयको मो यथार्थ कहा है। जो व्यवहारनयका हो नहीं, किन्तु उपचरित और असद्भूतव्यवहारनयका विषय है वह कैसे यबार्च हो सकता है ? क्योंकि बीके सम्बन्धसे मिट्रीके बढ़ेको बीका वड़ा कहना यथार्थ नहीं है औपचारिक है। बतः हमारा मुलानुशामी अनुवाद भी ऐसे महाशयोंको अविकर हो सकता है उसके लिए हम विवश हैं। हमें सिद्धान्तका हनव बनीष्ट नहीं है। सिद्धान्तपक्षके सामने स्वपक्षका हमारी दृष्टिमें कीई मूल्य नहीं है। स्वमताबिनिवेशकी पुष्टिके लिए शास्त्र के वर्षका अनर्थ करना या उसका अपलाप करना महान् पाप है। उससे बचनेमें ही हित है ऐसी हमारी शबा है। पेरिशिष्टमें हमने बालापपढित मी अनुवादके साथ दे दी है तथा विद्यानस्दके तत्त्वार्यक्लोकवार्तिकके कठे और बन्तिम सूत्रमें जो नयोंका विवेचन है जिसे किसीने

१० नयचक

नयविवरणके नामसे संकछित किया या उसे भी हिन्सी अनुवादके साथ दे दिया है। इस तरह नयसम्बन्धी वह सब सामग्री एक साथ सुलभ कर दी गयी है।

अन्तर्भे हम जन सभी महानुमाशेके प्रति लपना लाभार प्रकट करते हैं जिनसे हमें इस कार्यमें सहसोच मिला है। त्री दि॰ जैन, प्रति॰ महाबीरजीके महाबीरजवक संवालकगण, तथा व्यवस्थापक डॉ॰ कस्तूरजव कालजीवाल, ऐ॰ प० छ० भवन व्यावरके व्यवस्थापक ए॰ हीराजालजी सिद्धान्तवास्त्री, जैनसिद्धान्त्रचन लाराको प्रवस्क तथा कार्यजोचे प्रति भेजनेवाले पं॰ व॰ माणिकचन्नजी चवरे, इन सभीके हम लामारी है। मारतीय जानपीठके मन्त्री श्री लक्ष्मीचन्द्रजी जीर प्रत्यमाला सम्पादक डॉ॰ ए० एन॰ ज्वाच्येके मी हम लामारी है। डॉ॰ उपाध्ये पूर्णोको कही सावचानीले देसते हैं और अगुद्धियोपर गहरी पृष्टि रखते हैं। डॉ॰ गोकुलचन्द्रजी तो इस सब कार्यके माध्यम ही हैं।

श्रुतपंचमी बी॰ नि॰ सं॰ २४९७ श्रीस्याद्वमहाविद्याक्तय, मर्देनी, वाराणसी

—कैलाशचन्द्र शास्त्री

#### प्रस्तावना

जिससे वस्तुतस्वका निर्णय किया जाता है—उसे सम्यक्ष्यसे जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाणके विषयको प्रमेय कहते हैं। प्रमेयकी व्यवस्था प्रमाणाधीन है इसीसे सभी दार्शनिक प्रमाणको मान्य करते हैं। प्रस्येक दर्शनमें प्रमाणशास्त्रको स्थिति महत्त्वपूर्ण मानी जातो है। प्रमाणशास्त्रको स्थायशस्त्र भी कहते हैं। प्रमाण स्वरूप, भेद, विषय, फल खादि उसके मुख्य वर्षतीय विषय हैं।

जैनदर्शनमें भी प्रमाणशास्त्रका जपना विशिष्ट स्थान है और जकलंकदेवको उसका प्रतिष्ठाया माना जाता है। [ देखो— 'जेनांको प्रमाणशास्त्रका विकासकम' शीर्षक पं बुसलालजोका लेख, जनेकान्त वर्ष १, पू० २६२ ] किन्तु जैनदर्शन जनेकान्तवादी दर्शन है। यह एक ही जहान्त प्रदार सिकासकम' शीर्षक पं बुसलालजोका लेख, जनेकान्त वर्ष १, पू० २६२ ] किन्तु जैनदर्शन जनेकरन, निस्यत्व-अनिस्यत्व आदि धर्मोकी सत्ता स्त्रोकार करता है। जो वस्तु एक दृष्टिसे जस्तित्व-वर्षण, एकस्वरूप और निस्यत्वक्ष्म है वही वस्तु दूबरो दृष्टिसे नास्त्रित्वरूप, अनेकान्तरवक्ष्म और अनिस्यत्वरूप मी है, प्राचिष्ठ भी है, सामा भी है, आमा प्राची है। अपने प्राची के स्त्रोप प्रदार है जीर अपने पिता मी है, अन्त्रका भी है, सामा भी है, आगा भी है, स्वयुप्त भी है, स्वयुप्त भी है, स्वयुप्त भी है, स्वयुप्त भी है, अपना भी है। अपने प्राची जेव स्वयुप्त है। अपने प्राची जेव स्वयुप्त है। अपने भावता के अपेका स्वयुप्त है। अपने प्राची के स्वयुप्त स्वयुप्त है। अपने जामाता की अपेका स्वयुप्त है और अपने स्वयुप्त के अपेका जामाता है। इस तरह ये सब विरोधी प्रतीत होनेवाले सम्बन्ध एक ही व्यक्ति सम्बन्ध भेति होनेवाले सम्बन्ध एक ही व्यक्ति सम्बन्ध भी स्वयुप्त हिला तर्नित्व स्वयुप्त स्वयं स्वयुप्त भी सम्बन्ध स्वयुप्त स्वयं स्वयुप्त स्वयं सम्बन्ध स्वयं 
बस्तु के अनेक समात्मक होनेपर भी जाता किसी एक घर्मकी मुख्यतासे ही वस्तुको प्रहुण करता है। जिसे व्यक्तिमें अनेक सम्बन्धों के होते हुए भी प्रत्येक सम्बन्धों अपनी वृष्टिक्ष ही उसे पुकारता है। उसका पिता जो पुन कहकर पुकारता है तो उसका पिता उसे पुन कहकर पुकारता है तो उसका पिता हो कीर न केकल पुन ही है। यदि वह केवल पिता ही हो तो अपने पुनकी तरह अपने पिताका भी पिता कहलायेगा। या यदि वह केवल पुन ही हो तो अपने पिता को तरह अपने पुनका में पुन कहलायेगा। यही स्थिति वस्तु के विश्वम भी आत्मनी वाहिए। वस्तुको बस्तु के वस्तु अपने स्वक्य को अपनायों हुए है और अपने स्वक्य को अपनायों हुए है और अपने स्वक्य को अपनायों हुए है और अपने स्वक्य वस्तु अपने स्वक्य को अपनायों हुए है और अपने स्वक्य वस्तु मही रहेगी। विदे यदि वह अपने से अपनी तर्दि अपने से स्वक्य वस्तु नहीं रहेगी। विदे यदि घट अपने स्वक्यके वस्तु मही तही से साम हो पाना जायेगा तो वह वस्तु नहीं रहेगी। अदे यदि घट अपने स्वक्यके प्रत्याची तो वह वस्तु नहीं रहेगी। अदा वह वस्तु नहीं रहेगी। अदा वह वह अपने से सित्त प्रत्याची तह वस्तु की से प्रत्याची हो से सित्त का स्वनेते जिल्ल पर अपनी से सित्त का स्वनेते जिल्ल पर अपनी सह वस्तु को सित्त वह अपनेते जिल्ल पर अपनी सित्त का सित्त वह अपनेते जिल्ल पर अपनी सित्त वह अपनेते जिल्ल पर वह सित्त विद्याची सित्त वह अपनेते जिल्ल पर सित्त वह अपनेत सित्त वह अपनेत सित्त वह अपनेत अपना सित्त वह अपनेत का सित्त वह अपनेत सित्त वह अपनेत अपनी सित्त वह अपनेत का सित्त वह अपनेत सित सित्त है अपनेत कर वह अपनेत सित्त वह अपनेत का सुत्त वह सित वह अपनेत सित्त वह अपनेत वह सित वह सित वह सित वह सित वह सित वह सित वह अपनेत का सित वह अपनेत का सित सित है अपनेत का सित वह सि

और निरंप-प्रतिरयक्य वर्दनुको ज्ञाता किसी एक घर्मको मुक्यतासे ग्रहण करता है। ज्ञाताकी इस दृष्टिया अभिप्रायको हो नय कहते है।

नय

नय प्रमाणका हो जेद हैं फिर भो उसे प्रमाणसे जिल माना गया है, क्योंकि बह प्रमाणसे गृहीत इस्तुके एकदेशको ग्रहण करता है। जैसे समृद्रका अंश न तो समृद्र हो है और न असमृद्र हो है किन्तु उसका एक अंश है, उसी तरह प्रमाणका अंश नय न प्रमाण हो है और न अत्रमाण हो है। कहा है—

'नानास्वभावेभ्यो ब्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयतीति नयः।'

जो बस्तुको नाना स्वभावोंसे हटाकर एक स्वभावमे स्वापित करता है उसे नय कहते हैं। अर्थात् अनेक गुणपर्यायात्मक द्रथ्यको एक वर्षको सुक्यताचे निरुवय करानेवाला नय है।

#### नयकी उपयोगिता

अन्य सभी दर्शन एकान्तवादी हैं। वे वस्तुको एक षमित्मक ही मानते हैं, विरुद्ध उभयषमित्मक नहीं मानते । इसीलिए उनमें प्रमाणके सिवाय अंग्रग्नाहोरूपने नयकी कोई चर्च ही नहीं है किन्तु अनेकान्तवादी जैनदर्शनका काम नयके बिना चर्च नहीं सकता, स्थीकि 'जयमूळो अजेपदाो' अनेकान्तका मूळ नय है। नपका विषय एकान्त है। इसिलए नेयको एकान्त भी कहते हैं। और एकान्तो के समृहका नाम स्वनेकान्त है। अतः अनेकान्तक विश्व अनेकान्तक विश्व अपकान्तके बिना अनेकान्त सम्बन्ध नहीं है। अतः जो जैसे एकके बिना अनेक नहीं, वैसे हो एकान्त न हो तो जैसे एकके बिना अनेक नहीं, वैसे हो एकान्त न हो तो जैसे एकके बिना अनेक नहीं, वैसे हो एकान्तक है वो अनेकान्त एकान्तक प्रकार के बिना अनेकान्त कर है। अतः जब सभी अनेकान्तक है तो अनेकान्त एकान्तक प्रकार के ही सकता है। सन्त करने हिंग समन्तम्य स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप

भनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । भनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितासयान् ॥

--बु॰ स्वयभु० १०३ इलो॰।

प्रमाण और नयके द्वारा अनेकान्त भी अनेकान्तरूप है। प्रमाणकी अपेक्षा अनेकान्त है और विवक्षित संयक्षी अपेक्षा एकान्त है। अनः नयके बिना अनेकान्त सम्भव नहीं है।

दूसरे, बस्तु द्रश्यपर्यावारमक है। उसके द्रश्याशको जाननेवाला द्रश्यापिकनय है और पर्यायाशको काननेवाला पर्यायाधिकनय है। इस तरह मृक्तम सो ही है। इस्ते ही अन्यारममें निरम्यनम और व्यवहार-नय कहते है। निरम्यनम स्वाधित होता है। वह वस्तुके स्वाधाविकरूपको प्रहुण करता है। इसीसे उसे स्वापर्य कहते हैं। व्यवहारनय पर्याधित होता है। परके जाश्यमी होनेवाले सोपाधिक आवोको बस्तुक्यो प्रहुण करता है। यत बीपाधिकशाव जागन्तुक होनेसे शायवत नहीं है, इसीलिए व्यवहारनयको असरवार्य कहा जाता है। ससारीजीवको संसारदया व्यवहारनयका विषय है। और संसारदशामें भी जीवके शायवत स्वधावको प्रहुण करनेवाला निरम्यनय है। उसके व्यवज्ञ्यनके बिना संसारीजीवको अपने यथार्य स्वरूपको प्रतीत नहीं हो सकतो।

काषायं अमृतवन्द्रजीने अपने पुरुषार्थं सिद्धमुपायके प्रारम्भमें खिला है कि ध्यवहार और निश्चयके झाता ही मुख्यकथन और उपचारकथनके द्वारा शिष्योंके दुनिवार अज्ञानजायको दूर करनेमें समर्थहोनेसे जनतुमें धर्मतीर्थका प्रवर्तन करते हैं।

इसका अभिश्रास यह है कि उपदेशदाताको व्यवहार और निरुषयका जाता अवस्य होना चाहिए। जीवोंका अनादि अज्ञान मुख्यकथन और उपचारकथनके द्वारा ही दूर हो सकता है। मुख्यकथन निरुषय-नयके बधीन है, 'वर्गोक निरुषयनय स्वानित है अर्थात् द्रश्यके अस्तिरवर्गे जो भाव रहते हैं, उस द्रव्यमें प्रस्तावना १३

उन्हीं भावोंका स्वापन करला, अणुनाव भी अन्य करवना न करना स्वाभित है। उसे हो मुख्य कपन कहते हैं। उसके जानिय वारीय पहल्लाय एक व्यवस्थान करना सावनाका अभाव होकर भेदिवजान होता है तथा समस्त परद्रक्षींसे भिन्न अपने सुद्ध चैतन्य स्वरूपका अनुमन होता है। तथा पराभित करना का प्राप्त कर करना है। इस कहते हैं। किंचित् सान कारण पाकर अन्यदस्यके भावको अन्यदस्यमें सारीयित करना पराभित कहलाता है। पराभित करना उपाधित करना का प्राप्त करना का प्राप्त करना का प्राप्त करना कर स्वरूपक स्वरूपक स्वार्यका आगति होता है। समस्त्र करना का प्राप्त कर मुक्तिक कारण वासन वस्पको त्यान कर मुक्तिक कारण संवर और निर्वर्धम प्रमुक्ति करता है। अज्ञानी इनको जाने बिना ही युद्धोपयोगी होना चाहता है। अतः स्वरूपक स्वरूपक को अहे बैठता है। अतः प्राप्त कर प्रमुक्ति करता है। अज्ञानी इनको जाने बिना ही युद्धोपयोगी होना चाहता है। अतः स्वरूपक स्वरूपक के अहे बैठता है और इस तरह पापाचरणमें पड़कर नरकादिने वुःस उठाता है। अतः स्वरूपक स्वरूपक की जानना आवश्यक है। इस तरह दोनों न्योंका आन होना वावस्यक है। इस तरह दोनों न्योंका आन होना वावस्यक है।

सिद्धान्तमें तथा अध्यात्ममें प्रवेशके लिए नयज्ञान बहुत आवश्यक है, बसोंकि दोनों नय दो आंखें हैं। और दोनों अशिक्षी देखनेपर ही सर्वाबलेकन होता है। एक अशिक्षी देखनेपर केवल एक देशका ही अवलोकन होता है। इसीसे देवसेनने नयवक (गा० १०) में कहा है—जो नयकपी दृष्टिसे विहान हैं उन्हें वस्तुके स्वकपका कोथ नहीं हो सकता। और वस्तुके स्वकपको जाने बिना सम्यग्दर्शन कैसे हा ककता है?

#### नयविषयक साहित्य

यों तो जैन परम्परामें नयकी चर्चा साधारणतथा पायी ही जाती है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि तत्वार्थंत्रमके प्रारम्भवें 'प्रमाणनवैदियामः' तुमको एकाके प्रकार हो जैन परस्परामे प्रमाण और नयकी बियोप रूपने चर्चाका अवतार हुआ है। तत्वार्थंत्रमके नयोंके केवल सात भेद निनाये है। उसमें क्यार्थिक या पर्यायोधिक भेद नहीं है। ही, तत्वार्थंत्रमके स्थास्थाप्तम्य उमास्वातिमाध्य और सर्वार्थंतिद्विमें उनकी चर्चाहै तथा नम और उसके मेदीके लक्षण विये हैं।

आचार्य कुन्दकुन्दने द्रस्थायिक और पर्यायाधिक तथा निश्चय और व्यवहारनयसे यस्तुस्वरूपका विवेचन अवस्य किया है, किन्तु उनके स्वरूपके सम्बन्धमे विशेष कुछ नहीं कहा है। हाँ, व्यवहारनयको अभूतार्थ और निश्चयनयको भूतार्थ अवस्य कहा है। (देखो, समयसार गा० ११)।

आचार्य समन्तभवने अपने आसमीमांसा तथा स्वयंभूस्तीत्रमें नयको चर्चा की है तथा नयके साथ उपनयका भी निर्देश किया है ( आ० भी० १०७ )। तथा सापेक नयोको सम्यक् और निर्पेक्ष नयोको मिय्या कहा है ( १०८ )। किन्तु नय और उपनयके भेटोंको चर्चा नहीं की है।

आवार्य सिद्धतेनने अपने सन्मित्सूनमें नयोका कमबद्ध कदन किया है और हल्याधिक तथा पर्यायाधिकको मूळ नय बतलाकर शेषको उन्ही दोनोंका भेद बतलाया है तथा दोनो नयोंकी सर्यादा भी बतलायी है जनके भेदोंका भी कवन किया है, किन्तु नैगमनयको सान्य नहीं किया। इतोते वे पड्नयवादी कहलाते हैं।

जन्होंने कहा है—जितने वचनके मार्ग हैं, उतने हो नयवाद हैं और जितने वयवाद हैं उतने हो पर-समय हैं (१४४७)। विभिन्नदर्शनीका नयोंमे समन्य करते हुए कहा है—साक्यदर्शन द्रम्मास्तकका वक्तम्य है, बौद्धर्शन परिशुद्ध प्रधानमध्यका विकल्प है। यद्यपि वैद्योषिकदर्शनमें दोनों नयोंसे प्रकपणा है फिर मी वह निष्या है, स्मीत दोनों नम् परस्परमं निरपेश हैं (१४८-४९)। इस तरह उन्होंने भी निरपेश नयोंको निष्या कहा है।

विद्वतेनके परचात् जैन प्रमाणव्यवस्थाके व्यवस्थापक वक्तकंकदेवने लघोमस्त्रय प्रकरणमें नय प्रवेशके अन्तर्गत तथा चिद्विवित्तर्वयके अन्तर्गत व्यवस्थिदि और शब्दनयसिदि नामक प्रकरणोंमें नयीके कार भेदोंके साथ उनके बामार्थों नैयमामास आदिका विवेचन करते हुए इतरदर्शनोंका समायेश किया है। १४ नयचक

किन्तु अकलंकदेवने अपने न्यायविनिश्चयके अन्तमे लिखा है---

इष्टं तस्वमपेक्षातो नवानां नवचकतः ॥३।९९॥

बर्चात् नयोंका कवन नयचक्रते जानना । आचार्य वादिराजने अपने न्यायिनित्वयिवरणमें इस कारिकांशका व्याव्यान करते हुए छिला है—'नवचक्रकाः तन्नामप्येयिवरन्तनशास्त्रात्'। अर्चात् नमचक नामक प्राचीन वाहनते जानना चाहिए। अकल्केटवने वपनी अष्टवतीमें प्रमाण, नयं और दुर्गयका स्वरूप बल्हानेवाला एक स्लोक उद्युत् किया है। यह स्लोक जासमीमीसा स्लो० १०६ में प्रतिपादित लक्षणके आचारपर उद्युत किया गया है—तथा चोक्स्म—

> अर्थस्यानेकरूपस्य घीः प्रमाणं, तदंशघीः । नयो धर्मान्तरापेक्षो दुर्णयस्तक्षिराकृतिः ॥

जनेकारमक अर्थके ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। उसके एक अंशके धर्मान्तरसापेल ज्ञानको नय कहते हैं। और धर्मान्तरका निराकरण करवेवाला एक अंशका ज्ञान दुर्नय है।

एक ही बलांक द्वारा बड़े सरल और संक्षित शब्दों में प्रमाणादिका स्वरूप बतलानेवाला यह बलांक किस प्रत्यका है यह जजात है। किन्तु अकलकदेवके द्वारा उद्युत होनेसे उसकी प्राचीनता तो स्पष्ट ही है उसकी महत्ता भी स्पष्ट है। कवरय ही यह किसी प्राचीन आवार्यकी कृति है और जिस कृतिका यह जंबा है वह अवस्य ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसी तरह अकलंक देवते स्वयमग यो शताब्यी प्राचीन आवार्यामें पृण्यतादने अपनी सवींसिद्धि (११६) में एक वाच्य उद्युत किया है— 'सकलादेश प्रमाणार्थीन विकलादेशों नवार्थानः ।' यह वाच्य भी महत्वपूर्ण है और प्राचीनतर भी है। इससे पता करता है कि प्रमाण और तथाकी वाच्यों ना वाच्या भी प्राचीन समयसे होती आयी है।

करूर्जनेदिके परचाल् आवार्य विद्यानन्दने अपने श्लोकवात्तिकमें प्रवम अध्यायके छटे तथा अन्तिम सूचको अपनी टोकामें नम सामान्य तथा उसके भेदोंका अच्छा विदेचन किया है जो उतते पूर्वको रचनाओं र उपराज्य नही होता। उसके अन्तमें विद्यानन्दने भी नयोके विद्येष क्यनके लिए नयचक्रते विचार करनेकी प्रेरणा की है। यथा---

> संक्षेपेण नवास्तावद् व्याख्याताः सूत्रम्चिताः। तद्विशेषाः प्रपञ्चेन संचिन्त्या नयचकतः॥ १०२॥

#### नयज्ञक नामक ग्रन्थ

सन् १९२० में माणिकचन्द्र दि० जैन प्रत्यमाला, बम्बईसे समके सोलहर्षे पूण्यके रूपमें नयजकादि-संग्रह नामक एक संग्रहस्य प्रकाशित हुवा था। उसके प्राप्तममें देवसेनहत् लघुनयच्छा है। देव प्रेमीजने बाद जो प्रन्य है उसकी उत्यानिकार्म दक्षा नाम द्रश्यस्वभावप्रकाशकन्यवक दिया है। द्रश्य प्रेमीजने अपने 'देवस्तका नयजक' शीर्षक निबन्धमें इसका उन्लेख बृहस्त्रप्रक नामसे किया है च्योंकि कहीं पहलेमें कैवल ८० गामाएँ हैं बही दुसरेंसे चार सी से भी आधिक गामाएँ हैं। 'प्रेमीजीको सम्भवत्या उस समय यह जात नहीं हो सका था कि विद्यानत्वरे भी पहले बक्लकंदियने नयचकका निर्देश किया है। यदा उक्त नयकक विक्रमकी दसवी शतान्वरिक स्वाप्त पांच उसके बादमें रचे गये है अतः विद्यानच्छा हो नहीं, अकलंक-देवके भी द्वारा स्मृत नयजक नामक ग्रन्य कोई व्यय हो होना चाहिए।

दिगान्वर परम्परामें तो नजनक नामके किसी अन्य प्राचीन ग्रम्थका उल्लेख नहीं मिलता, हाँ स्वेतास्वर पर्रम्परामे आवार्य मल्लवादी रचित नामक नामक रम्य था। उस ग्रम्थपर सिंहसूरियाणि क्षमाध्यमणकी अतिपाण्डित्यपूर्ण विस्तृत टीका उपलब्ध है। उसीपर-से मूलग्रनका उद्घार करके टीकाके साथ मृति श्री बम्बूबिजवजीने बहे परिश्रमधे उसका सम्मावन किया है और उसका प्रथम माग श्री जैन बारमानन्द सभा मानन्दरि प्रकाशित हो चुका है। किन्तु उसकी पद्धित क्षित्र है। सम्बन्धा नाम है द्वारशार नगयक । जेते माडोक वसकामें कर होते हैं, वैधे हो उसमें बारह कर है— १. विवि, र. विविविध, २. विविच्यम, ४. विविच्यम, ४. विविच्यम, ४. विविच्यम, ४. विव्यविध, ७. वमसविध्य, ४. वमसविध्य, ९. तियम १०. नियमविधः, ११. नियमोभय और १२. नियमविध्य। इनमें से प्रथम क्ष्यु इन्याधिक के भेद हैं और वोच छह पर्यायाधिक के भेद हैं। इसमें से प्रथम विधिनयका व्यवहारनगर्थे, द्वयरे, तीचरे और चतुर्यका संप्रहनगर्भे, पौचवं और प्रदेश वास्प्रविच्या कार्यक्ष वास्प्रविच्या वार्यक वार्य

विषेय वार्यं बातुमयसुमयं मिश्रमपि तद् ।वसेषे. प्रत्येकं निषमविषयैश्वापरिमितैः। सद्मान्योन्यापेक्षेः सक्तस्त्रुवनस्त्र्येच्छ्यस्या स्वया गीतं तस्यं बहुनयविबक्षेतस्यवात्॥

-वृ ।स्वयम् ११८।

नयपक्रमें पूर्व-पूर्व नयोंके मतका खण्डन और अपने-अपने मतका पोषण करनेके लिए सभी नयवादो-को उपस्थित किया गया है। और इस तरह विधि आदि नयोंके निरूपणके बहानेसे अपने समयवर्ती मुख्य दार्वनिकोके मतका विन्तन किया गया है तथा एकान्तवादको त्याग कर स्थाद्वादका ही आश्रय लेनेका विचान किया गया है। उसका प्रथम गायासुत्र है—ं

> 'विधिनियममङ्गवृत्तिस्यतिरिक्तस्वादनर्थकवचोवत् । जैनादन्यच्छासनमनृतं सवतीति वैधर्म्यम् ।'

अर्थात् जैनशासनसे भिन्न अन्यशासन उत्पाद (विधि), व्यय (भंग) और धौव्य (नियम)से रहित होनेसे अनर्थक वजनोंके तुत्य हैं।

हमके रचिवातका नाम मरलवादो है। श्वेताम्बर उल्लेखोंके अनुसार उनका समय वोर नि० सं० ८८४ व्यति वि० सं० ४१४ मामा जाता है किन्तु सम्पतिके कर्ता विद्यत्वेनका समय प० सुखलालजों से तिक्रमकी पांचनी शताब्दी निर्चारित किया है और सम्प्रदानी सिद्धतेनके सम्मतिपर टीका लिखी थी हसका निरंश आचार्य हरिस्तदने किया है। और जिम्मदानीण जमाध्यमणने अपने विशेपावश्यक भाष्यमें सिद्धतेन और मत्लवादीके उपयोगाभेदकी चर्चा विस्तारते की है तथा उक्त प्रमाय वि० सं० ६६६ में बल्जीमें समात हुआ था। अतः पं० सुखलालजोंने मत्लवादोको विक्रमस्त्रम छंठो शताब्दीके पूर्वार्थमें माता है। अतः अकलंक-देनके द्वारा उनके नयवक्रका उल्लेख किया जाना सम्मव है, क्योंकि विक्रम संवत् ७०० मे अकलंकका बोद्योके शाय शास्त्रार्थ होनेका उल्लेख मिलता है।

पुरातन कालमें उसके सिवाय नयकक्र नामका कोई अन्य ग्रन्य नहीं मिलता और उत्तर कालमें जो नयकक्र मिलते हैं, उनका उल्लेख अकर्जक और विचानन्दके द्वारा किया जाना सम्मव नहीं है।

#### देवसेनका नयचक्र और आलापपद्धति

देवसेनके नयचक्रमें केवल ८७ गावाएँ हैं। देवसेनने अपना दर्शनसार वारामें निवास करते हुए वि० सं० ९९० में रच कर समाप्त किया था। बत: यदि वही देवसेन नयचक्रके कर्ता हैं तो नयचक्र विक्रमकी

भारतीयविद्या मा०, ३, बंक ५ में 'श्री सिद्धसेन विवाकरनां समयनी प्रश्न' लेख ।

२. 'विक्रमार्क' शकान्दीय सत् सस प्रसाजुषि । कालेऽकलंकयतिनी बौदीर्वादो महानभूत्' ।

रवर्षों यताब्दीके बन्तमें रचा गया है। अपने नयचक्रपर उन्होंने आलापपदितकों श्री रचना की है। दोनों-का विषय समान है। नयचक प्राकृत गाषाओं में निवद है और आलापपदित संस्कृत गवमें निवद है। उसके प्रारम्भमें लिखा है—

'श्राह्मप्पद्मतिर्ध्यनत्प्रशासुक्रमेण नथपक्रस्योपिर इच्यते'। फिर प्रस्त किया गया है कि उसकी क्या आवश्यकता है ? अर्थात् नयपक्रको रचना करने को बाद आलापपद्मतिको रचना किस प्रयोजनसे की आती है तो उत्तर दिया गया है—द्रव्यलहाणको सिद्धिके लिए भीर स्वभावको सिद्धिके लिए भीर स्वभावको सिद्धिके लिए। इन वोनोंका ही क्षण नयपक्रमें नहीं है। अतः आलापपद्मतिक प्रारम्भमें हव्य, गुण, पर्याय और स्वभावक कथन करके नयपक्रमें प्रतिपादित नय और उत्तर्यक भीरोका भी कथन किया गया है। उपलब्ध साहिरको केसल नवको लेकर रचे जानेवाल प्रस्य देवसेनकृत नयपक्र और आलापपद्मति हो हैं। इनके सिदाय इस तरहके किया अस्य प्रस्य इससे पूर्व रचे आनेका कोई उल्लेख भी दिशस्य एरस्परास हमारे देवसेमें नहीं आयां। इनके परवात हो देवस्य अस्य द्वारम इससे कालक नयपक्र रचा गया है, जिसके विषयमें आगे प्रकार वाला आयेगा।

लब प्रत्न यह होता है कि नया देवरोगने लगने इस प्रत्यका नाम नयचक्र मरुलवादि प्रणीत नयचक नामकी अनुहतितर रखा है ? किन्तु देवरोकने नयचकको देवकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता । ही, अकर्लक और विधानस्के डारा उल्लिखित नयचक नामको अनुकृति सम्मव है। अक्लेक्ट कोर विधानन्तके सिवाय न्या किशी दिगम्बर खाडामें तो नयचकका निरंश किया नहीं। अनृत्वचन्दने अपने पृष्यामंत्रिद्यपुरायके प्रारम्भने नयचक सब्दका प्रयोग करके उसे अस्पनत तीरणपारवाल बतलाया है। अतः यही नयके साथ चक्र सब्द अस्त्रपरक प्रयुक्त हुआ है। अल्लबादोने चक्केचे अर्थने चक्र सब्दका प्रयोग किया है। इसीसे जैसे गाड़ीके चक्केसे अर ( बच्छे ) रहते हैं वैसे ही उनके नय चक्को बारह अर है जत. अनृत्वचन्दके द्वारा प्रयुक्त नयचक्र भी उसका प्रतिकथ नहीं है। तब दूसरा प्रश्न होता है कि देवसेनने अपने नयचक्रमें नयके जिन भेद-भेरीकोक कण्ण किया है उनका आधार क्या है।

#### नयचक प्रतिपादित भेटोंका आधार

नयके दो मूळभेद हव्याधिक और पर्यायाधिक तथा उनके भेद सात नय, ये अलाष्ट जैन परम्पराको देन हैं। इनमें कोई मतभेद नहीं है, हो, सिद्धसेन यह नयबादों हैं वे नैगमको पृथक्तय स्वीकार नहीं करते। किन्तु यह उनको व्यक्तिगत मान्यता है। जैन परम्परा सात नयोको हो स्वीकार करती है।

समन्तभन्नने अपने आसमीमांसा (का० १०७) मे नयके साव उपनय छव्दका भी प्रयोग किया है। अकंतकंदिवने अपनी अष्टशतीमें 'संसदादिन'य तच्छाखाप्रवाखास्थोपनयः' लिला है अर्थात् संबह आदि नय हैं और उसकी शाखा-प्रशासाएँ उपनय हैं। इससे पूर्वकी कारिका १०४ की अष्टशती में उन्होंने लिला है—

> 'द्रव्याधिक-पर्यायाधिक-प्रविमागव**शान्मैगमादयः**। शब्दार्थनया बहुविकल्पा मुखनयदुवशुद्वशुद्विश्यां'

इस अष्टशतीकी व्याख्या अष्टसहस्त्रीमे विद्यानन्दने इसके खाच 'सास्त्रान्तरे श्रोक्ता इ**ति संबन्धः'** इतना सम्बन्ध वावय जोडा है।

, आचार्य विद्यानन्दने इसका अर्थ करते हुए नैयमनय के तो अनेक भेद किये है और अन्तमें लिखा है—

'इति मूळनयद्वयञ्जद्वश्रञ्जदिस्यां बहु विकल्पा नया नयसकतः प्रतिपत्तस्याः ।'

इस प्रकार दो मूलनयोकी गृद्धि और अमृद्धिसे नवींके बहुत भेद नमचक्रसे जानना चाहिए। इन भेदोंमे देवसेनके द्वारा प्रतिपादित भेद नही हैं। देवसेनने द्रव्याधिकके दस भेद, यर्यायाधिकके छह भेदोंके प्रस्ताबना १७

खिबाय सद्भूत, असद्भूत और उपवरितके क्रमले दो, तीन और तीन मेद भी गिनाये हैं। ये सब मेद इससे पूर्वके खाहित्यमें देखनेको नहीं मिकले।

#### भट्टारक देवसेनकृत अन्य नयसक

सन् १९४९ में पं॰ वर्धमान पार्श्वनाए शास्त्री, शोलापुरने भी एक आवार्य वेवसेनकृत नयसक प्रकाशित किया था। इसका सम्पादन कुमार अमण शुल्कक सिद्धागरने किया है। इस संस्करणमें दो नय-सक मुद्रित हैं। प्रमास्के उत्तर ख्या है देवसेन भट्टारक विराचित नयसक। संगळपदास इस प्रकार है—

श्रीवर्दमानमानस्य जितवाि चनुष्टयम् । वश्येऽहं नवविस्तारमागमज्ञानसिद्धवे ॥

आमे नवकी लक्षणपरक श्युर्शित देकर उसके समर्थनमें एक गाया उद्घृत की है जो बोरसेन स्वामी-की घवला टीकाके प्रारम्भमे मो उद्घृत हैं—

नानास्यमावेभ्यो ज्यावृत्व एकस्मिन् स्वमावे वस्तु नयतीति नयः।

उक्त च-- जयदिक्ति जभो भणिदो बहुहिं गुवावज्जाएहिं जं दध्वं । परिणामखेतकालंतरेसु अविणद्रसद्मावं ॥

आगे नयचकके अनुसार गद्य और स्लोकोंमें नयके भेद-प्रमेद संस्कृतमें दिये गये हैं श्रीच-शोचमें 'उक्तं च' करने नयोके लक्षण भी स्लोकरूपमें उद्धृत हैं किन्तु वे उद्धृत स्लोक किस ग्रन्यसे लिये गये हैं यह ज्ञात नहीं हो सका।

इसके परचात् इसी संस्करणमें दूसरा नयचक मुद्रित है यह प्रथमसे बड़ा है। इसका मंगलव्हलीक इस प्रकार है—

श्रीवर्धमानार्कमानस्य मोहध्वान्तप्रभेदिनम् । गायार्थस्याविरोधेन नयचकं मयोज्यते ॥

रसमे गावाके अर्थके अविषद्ध नम्बक्तको कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है। यहाँ गावासे आध्य देवसेन-कृत नम्बक्तको गायाओसे है उन्होंको यहाँ संस्कृत रहोकोमें बद्ध किया गया है। यथा—

> दर्हुण पश्चिमितं सम्बद्धि हु तं चेव एस परजाओ। सरजाह असरभूमो उत्यक्ति। णिययजाति परजाओ॥ प्रतिथिम्य समाद्योचय पस्य चित्रादिश्च स्थितम्। तदेव तवा यो मुमात् समुणे सुदाहतः॥

शेवं जांवसजीवं तं िषय णाणं खु तस्त विषयादो । जो मणह एरिसत्यं वबहारो सो असस्यूदो ॥ जोवाजीवसपि जेयं ज्ञानज्ञानस्य गोचरात् । उच्यते येव कोकेऽस्मिन् सोऽसद्मृतो निगमते ॥

इस तरह यद्यपि नयवक्रकी गावाओंको स्टोकबद्ध करके यह नयवक रचा गया है तथापि यह केवल उसका अनुवाद हो नहीं है। इसमें ऐसा भी उपयोगी विषय है जो वेरसेनके गांचा नयवक्रमें नहीं है।

उक्त मंगल इलोकके पदबात् ही उसमे एक इलोक इस प्रकार है-

जिनपतिसतस्त्रां स्त्रज्ञेकादपापा-दिह हि समयसासात् बुबबुद्धा गुहीत्वा । प्रहतत्रनविमोहं सुप्रमाणादि रत्नं सुतस्रवनसुदीपं विद्वि तद्व्यावनीयस् ॥ भवित् जिनपतिमत (जैनमत) एक पृथ्वी है। उसमें समयसार नामक रत्नोंका पहाड़ है। उससे रत्न केनर इस श्रुतमृतनयोग नयकक ने रचना को गयो है। फड़त: प्रारम्भमें समयसारको मृकपूत सीन नामाओंको उत्पन्त करके सम्पकारने संस्कृत गयमे उनकी न्याक्या करते हुए व्यवहार नयकी मनूतार्थता और निश्चय नयको भृतार्थतापर अच्छा प्रकाश बाला है। इसमें तीन अध्याय हैं। अध्यायोकी अन्तिम पृथ्यकामें लिखा है—

'इति देवसेनमहारकविरचिते व्योमपण्डितप्रतिबोधके श्रुतमवनदीपे नवचके'…

'अर्थात् इसके रचियता भट्टारक देवसेन हैं। ज्योम पण्डितके प्रतिवोधके लिए इसकी रचना की गयी है और इसका नाम श्रुतभवनदीप नयक्क है।'

जन देवसेनसे भिन्नता बतलानेके लिए भट्टारक पद समाविष्ट किया गया है और उनके नयचकसे भिन्नता बतलानेके लिए श्रुतभवनदीप नयचक नाम रखा गया है।

भट्टारक सम्प्रदायमें देवतेन नामके तीन नाम मिलते हैं। दो देवतेन तो काछासंव मासूर गच्छमें हुए हैं। इनमेंसे प्रयम तो प्रयम अभितयितके सुरू थें। वे तो इस खुतमबन दीपके रचिरता नहीं ही सकते, क्योंकि इसकी रचना देवतेक गायायद नयचक्रके परचात् ही हुई हैं। इस संयो दूसरे देवतेन उद्धरनेक शिष्प हैं। यह विक्रमकी तेरहने-चौदाराव्यों कारामा हुए हैं। तीसरे देवतेन लाटवागड़ गच्छमें हुए हैं यह कुलभूरणके गुरू थे। हम नहीं कह सकते कि किस देवतेन भट्टारकने खुत्यभुवनदीय रचा है। प्रत्यके अवशोकनसे जात होता है कि वह अपने विषयके अच्छे विदान और सुलेकक थे।

#### द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक

नाम—प्रस्तुत प्रत्य का नाम इच्यस्वभाव प्रकाशक नयवक्र है। उद्यकी प्रारम्भिक उत्यानिकामें प्रत्यकाने इस नामकी घोषणा की हैं। इच्यस्थभाव प्रकाशक विशेषण देवसेनके नयवक्रसे निष्ठताका सूचन करनेके लिए लगाया गया है। इसके साथ ही इसमें देवसेनके नयवक्रको तरह केवल नयोका ही विवेचन नही है दिन्तु बालापपद्वति को तरह इच्य, गुण, स्वभाय वर्गरह का भी कथन है अत. इसका यह नाम सार्थक है।

प्रत्यकर्ती—इसके रचियताका नाम माइस्तव्यवक है। प्रत्यके अन्तमे आगत प्रशस्ति गाथा में प्रतिपेदसे नाम भेट भी मिलता है। इन्होंने अन्य भी कोई बन्य रचा था या नहीं, यह बात नहीं होता। अन्यमते इस नाम के किसी प्रत्यकार का भी उल्लेख नहीं मिलता। सम्मव है यही इनकी एक मात्र कृति हो।

रखनाकाल—यह प्रत्य कब और कहाँ रथा गया यह भो जात नहीं होता किन्तु प्रशस्तिक उल्लेखसे तथा प्रत्यके अन्त-परीक्षणसे यह स्पष्ट है कि देवतेनके नयचक्रके पश्चात् ही इसकी रखना हुई है। अत. यह निकमकी दखनी शताब्दी बीतन्तर किसी समय रचा गया है। तथा पं० आवासरने इष्टोपदेशके र-दे दलोकके अन्तर्गत वयनी टीकामें एक गाया उद्धत की है जो इच्च० नयचक्रको तीन सी उनचासवीं गाया है। पं० आवाचरका सुनिध्यत समय निकमको तरहवी शताब्दी है। उन्होंने अपने अनगारपर्मामृत-की टीका नित स० १३०० में समास की सी। अतः निकम संबत् १००० से १३०० के मध्यमे किसी समय माइल्लयवलने अपना नयचक्र रचा है।

उसमें अनेक गायाएँ तथा क्लोक भी उद्त है, किन्तु उनके स्थलोंका पता आत नहीं होता कि उन्हें कहीं उद्गत किया गया है। 'अणुगुरुदेहपमाणों' आदि एक गाया इत्यसंग्रहरे उद्गत है। यह गाया

१. 'गहियं तं मुअणाणा पृच्छा संवेयणेण माबिज्जा । जो ण हु सुयमबलंबह सो मुज्झई अप्पसन्मावे ॥'

देवसेनके नयवकमें भी पाया जाती है। इसकी स्थितिका ठीक परिचय तो देवसेनके नयवककी हस्त-जिस्तित प्रतियोक्ति निरोक्षणते हो सम्भव है। किन्तु माइल्जवलका नयवक अवस्य हो इव्यासंग्रहके परचात् रचा गया होना चाहिए, नयोंकि इव्यासंग्रहको रचना विकासको स्वयी-ग्यारहरी शताब्दीमें हुई है। इस नयवकको जन्तमें जावार्य पंपनित्वकी एकत्य सप्तितिक्षेत्री दो स्लोक उद्गत किये गये हैं जो उसके १२-१५ नम्बरके पद्य हैं। यह एकत्व सप्तित प्यानित्व पंचित्वकिको अन्तर्गत है। उसका एक पद्य इस प्रकार है—

> 'निश्चयो दर्भनं पुंसि बोधस्तद् बोध इच्यते । स्थितरत्रेव चारित्रसिति योगशिवाश्रयः॥

इस पद्यको आचार्य पराप्रभने नियम सारको टीकामें तथा अयक्षेतने पंचारितकायको टीकामें उद्भव किया है। अत आचार्य परानिन्द इन दोनों अन्यकारोंसे पहले हुए हैं। साझ हो परानिन्दिको रचना-पर अनितर्गतिका प्रभाव है, अतः वह अनिवर्गतिके परचाल् हुए हैं। साझ हो परानिन्दिको रचना-पर अनितर्गतिका प्रभाव है, अतः वह अनिवर्गतिक परचाल् हुए हैं। साझ हो परानित अपने सुमापित रात्तस्य होह, वर्षपरीका और पंचसंग्रह यें उनको समापिता काल क्रमति के वंश १०५०, १०७० और १००३ विदा है अतः परानित्व विकासको यायाह्व तालीके उत्तराक्षि या उचके परचाल् किसी समय हुए हैं। तथा एकत्व सन्ततिकर एक कन्नक टीका भी उपलब्ध है। यह कन्नक टीका विक संव १९९३ के रूपाम प्रची यो यो। इस टीकाके कर्ताका नाम भी प्रपानित्व है यदि दोनों परानित्व एक ही स्थिति है तो उनका निश्चित समय १९९३ जानना चाहिए। अन्यवा वे १०७३ और ११९३ के मध्य किसी समय हुए हैं। अतः माइत्कववनका समय विकासको बारहको सासको वारहकी सामय हिए ।

#### गुरुदेवसेन

द्रस्य० नयचक्रके अन्तमे माइल्लघवलने नयचक्रके कर्ता देवसेन गुरुको नमस्कार किया है और उन्हें स्यात शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुर्नयरूपी दैत्यके शरीरका विदारण करनेमें श्रेष्ठ वीर कहा है। यदा—

> सिय सङ्ग्रुणय दुण्णयदणुदेह विदारणेक्कवरवीरं । तं देवसेणदेवं जयनक्ककरं गुरुं णमह ॥४२६॥

इससे पूर्वकी दो गायाओं ने नयककको नमस्कार करते हुए उसे श्रुतकेवली कथित आदि कहा है। इस तरह इन तीन गायाओंको क्रम संस्था ४२१, ४२२,४२३ है। इनसे पूर्वकी गायामें कहा है—

> सुणिकण दोहसत्थं सिग्घं इसिकण सुहंकरो मणइ । पत्थ ण सोहड अत्थो गाहावंघेण तं मणइ ॥१९॥

दोहाशास्त्रको सुनते ही हैंसकर शुभंकर बोला—इस रूपमे यह ग्रन्थ शोभा नही देता, गावाओं मे इसकी रचना करों। इसके पदबात् गाथा ४२१-४२३ में नयचक और उसके कर्ता देवसेनको नमस्कार करके पुन: लिखा है—

> दम्ब सहाव प्यासं दोहवर्षधेण आसि जं दिहं। तं गाहाबंधेण रहयं माहरूखवलेण ॥४२४॥

जो द्रव्यस्वभाव प्रकाश दोहोंमें रचा हुआ देखा गया उसे माइस्लघवलने गायाबद्ध रचा। गाया ४१९ और ४२४ संबद्ध हैं उनके मध्यमें आगत तीन गायाएँ उनमें विसंगति पैदा करती है। उन्हें गाया ४२४ के बाद होना चाहिए चा, किन्तु प्राप्त हस्तकिखित प्रतियोंने यही क्रम पाया जाता है।

र. देखो, 'कुछ आचायोंके कालक्रमपर विचार' शीर्षक हमारा लेख, जैनसन्देश शोधांक ७ में ।

देखों, जीवराज प्रन्यमाला शोलापुरसे प्रकाशित पदा पंचिव की प्रस्ता ०, प० ३५।

अब प्रदन होता है कि दोहाशास्त्र कियका रचा हुआ वा ? क्या माइल्लंघवलने उसे रचा था । वाचा ४२४ से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम्यस्वभाव प्रकाशक नामका कोई वोहाबढ़ प्रत्य था उसे माइल्लंघवलने गायाबढ़ किया है । चौर दोहाबढ़ हम्यस्वभाव प्रकाश और देवसेनके नवचकको आत्मसात् करके प्रकृत सम्बद्धा हम्यस्वचाव प्रकाशक नयचक नाम दिया है। इसको आर्टिमक उत्थानिकार्य भी ग्रन्यकर्तने अवने-को सम्बद्धकर्त हो कहा है प्रस्कर्ता नहीं कहा ।

यह दोहाबद हव्यस्वमात्र प्रकाश किसने कव रचा था, इसका कोई संकेत कहीं से नहीं मिनला। इस नामके दोहाबद ग्रन्थका निर्देश भी अन्यत्रये नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि माइल्लंबवलने उसे आत्मसात कर लिया है।

प्रस्तुत प्रन्यमे ४२४ के पश्चात् एक गाया और आती है जो अन्तिम है किन्तु उस गायाके दो कप मिळते हैं फिर भी गायाका पूर्वार्ध अगुद्ध होनेसे स्पष्ट नहीं होता।

गायाके उत्तरार्यके दो पाठ पाये जाते हैं। एक पाठमें कहा है कि देवतेन योगीके प्रधादके नयकक प्राप्त हुआ। दूसरे पाठमें कहा है कि देवतेन पुत: नयकक रचा। गायाके पूर्वाधमें दुसमीरते प्रीरत पोठकी उपसा दो है। और उत्पर-ते यह अभिग्राय लिया जाता है कि नयकक नष्ट हो गया था उत्तका पुनरुद्धार देवतेनने किया। किन्यु देवतेनने कपने नयकक्षमें ऐसी कोई बात नहीं कहो है। तब माइल्लब्बनने किस आधारते ऐसा कहा यह जात नहीं होता।

कुछ प्रतियोमे 'माहिल्लदेवेण' पाठ भी मिलता है। और एक प्रतिमे उसपर 'देवतेनशिष्येण' ऐसी टिप्पणी है। बत: देवसेन माहस्लघवलके गुरु हैं और यदि अस्तिम गाधाका उत्तरार्ध—

#### 'तेसि पाय पसाप उवलडं समगातच्येण'

ठीक है तो देवहेमके साक्षात् शिष्य हो सकते हैं। किन्तु ऐसी स्थितिमें दर्शनसारके कर्ता देवकेम सम्बक्तके कर्ता तही हो सकते, क्योंकि दर्शनसार वि० सं० ९९० में रचा गया है और माइल्लयवल, प्यानिदर्श्वविद्यातिकाके कर्ताके बादके हैं। दोनोके सध्यमें लगभग दो शताब्दीका अन्तराल है।

अत. देवसेनके नामसे रचित ग्रन्थोंको आग्तरिक छानबीनके आधारपर यह खोज आवश्यक है कि उनके कर्तामिक्र-भिन्न हैं या एक है। हमें तो सब एक हो देवसेनको कृति प्रतीत नहीं होती।

#### प्रस्तुत ग्रन्थका परिचय

यह हम देल चुके हैं कि माइस्त्ववलने दोहासद्ध द्रव्यस्वभाव प्रकाशको गायाबद्ध किया है तथा देवलेनके नयवक्रको आत्मसात् किया है। दोहासद्ध द्रव्यस्वभाव प्रकाश उपकृष्य नहीं है। अतः नहीं कह सकते कि प्रस्तुत प्रन्य पूर्णक्यये उसका ऋणी है या आणिक क्यमें। देवलेनका नयचक हमारे जामने हैं। उसकी ८७ गायाओं में-से आयेसे अधिक गायाएँ ज्योंकी त्यों इस प्रन्यने सम्मिलत कर ली गयी है। मंगल-गायाकों भी नहीं छोड़ा हैं।

फिर भी प्रत्यमें जागत कुछ विगय ऐसे अवस्य होने चाहिए जो प्रत्यकारकी देन कहे जा सकते हैं। क्योंकि उसने प्रत्यके आद्य उत्थान बाक्यमें यह घोषणा की है कि कुन्दकुन्दाचार्यकृत शास्त्रोसे सारभूत अर्यको किकर इस प्रत्यकी रचना करूँना।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्दके बन्योपर जब बाजार्थ अमृतचन्द्रको टीकाओंने अप्यास्मकी विषेणी प्रवाहित कर दो तो उसमें अवगाहन करके वपना बीर दूवरोंका ताप निदानके लिए अनेक प्रन्यकार उस्कृत हो उटे। बाजार्थ कुन्दकुन्दके अध्यास्मने आजार्थ पृथ्यपारका प्यान आकृष्ट किया या और उन्होंने समाधितन और होगोदेश जैसे सुन्दर मनोहार प्रकरण यन्त्र रचे थे। किन्तु उस समयसे भारते दाशीनिक क्षेत्रमें होनेदाकी उपल-पूषकने जैस राशिनिकांता भी ध्यान बक्ता बोर बाकुस्ट कर लिखा या। फलत: जैम दर्शनके बहे-बडे याच्य रचे गये। गृत राजाबांका काल सरस्योब दर्शकोंकी जी समृद्धिका काल था, इस काळमें सभी क्षेत्रोमें प्रक्यात दार्शनिक हुए और उन्होंने अवनी अमूल्य रचनाओं समरतीय साहित्यके भण्डारको समृद्ध किया।

सहबी समिमिं अमृतवन्त्रको टीकाओंकी रचना होनेपर रामसेनने तत्कानुवासम, नेमिनन्दने द्रव्यसंग्रह, समितगति प्रथमने योगदार प्रामृत, अह्यदेवने द्रव्यसंग्रह और परमात्मप्रकाशको टीका, जबकेन और पपप्रम मक्रमारीदेवने अपनी टीकाएँ तथा पपनन्दिने व्यस्ति वर्षिक को रचना को। इसके पहचातृ हो माहस्ल-वक्कने भी प्रस्तुत ग्रन्य रचा और उदयमें नयीके विवेचनके साथ जब्यात्मका भी विवेचन किया।

जहींने अपने इम्पस्त्रभावप्रकाशको बारह अधिकारोमें विश्वक किया है—१ गुण, २ पर्याय, ३ हम्य, ४ पंचास्तिकाय, ९ साततत्त्व, ६ नी पदार्थ, ७ प्रमाण, ८ नय, ९ तिसेव, १० सम्बद्धांन, १६ सम्बद्धांन, और १५ सम्बद्धांन, और एक स्वाद्धांन चर्चा विश्वक स्वाद्धांन स्वाद्धांन हो आता है । इसी तरह नवंकी चर्चा विश्वक पर्याद्धांचिक नयोंके आगिमक तथा अध्याद्धांन प्रमुख्यांचिक, पर्याद्धांचिक नयोंके आगिमक तथा अध्याद्धांचिक, पर्याद्धांचिक नयोंके आगिमक तथा अध्याद्धांचिक, पर्याद्धांचिक, वर्षाव्धांचिक, वर्षाव्धांचिक, स्वाद्धांचिक, स्वा

इस तरह यह एक ऐसा स्वत्व है जिसमें स्वाक्यायोगयोगो प्रायः सक विषय समाविष्ट है। इससे पूर्वके जिन प्रत्योगे द्रव्य, पुण, पर्याय तथा नयोको चर्चा है उससे सतस्यत तथा रत्नत्रमकी चर्चा नहीं है और सतस्य तथा रत्नत्रमको चर्चा हं तो नयों की विस्तृत चर्चा नहीं है। बतः सन्य प्रत्योके होते हुए मी इस ग्रत्यकी उपयोगिता निविवाद है। और हसे रचकर ग्रन्यकारने कमोको पूर्ति हो को है।

#### ग्रन्थमें चर्चित विषय

१. द्रव्य, गुण, पर्याय

उपलब्ध जैन साहित्यमें इव्य, गुण और पर्यायका तकंपूर्ण वर्णन आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसार और पंचास्तिकायमें मिलता है। उनके पश्चात् ओ कुछ इस विषयमें कहा गया है वह प्राय: उसीका विस्तार है। प्रवचनसारमें कहा है—

> दन्वाणि गुणा तेसि पञ्जाया अट्टसण्णया मणिदा । तेसु गुणपञ्जयाणं अप्या दन्व कि उचरेसो ॥४०॥

सब द्रव्य, उनके गुण और पर्याय इन सबकी अर्थ संज्ञा है। अर्यात् अर्थ शब्दसे इन सबका ग्रहण होता है। उनमेसे गुण, पर्यायोको जात्मा द्रव्य है, ऐसा जिनोपदेश है।

आगे कहा है--

भरयो रुख दम्बमभो दम्बाणि गुणप्यगाणि भणिदाणि । तेहिं पुणो पञ्जामा पञ्जयमृहा हि पर समया ॥

क्षचं द्रव्यसय है और द्रव्य गुणमय है। उनमें पर्याय होती हैं। यहाँ जयं द्रव्यसय ओर द्रव्योको गुणमय कहनेसे उनके जमेद या ऐनयको सूचित किया है। अन्य दार्शनिक द्रव्य और गुणको पृयक् पदार्थ मानवे हैं और उनका सम्बन्ध भानते हैं। जैसे द्रव्य स्वयं सत् नहीं है किन्तु सत्ताके सम्बन्धसे सत् है। २२ नयचक

किन्तु जैनोंका कहना है कि यदि द्रव्य स्वरूपसे सत् नही है तो या तो वह असत् है या सनासे मिन्न है। यदि वह असत् है तो उसका अभाव हो जायेगा। यदि वह मत्तासे पृथक् है तो सत्ताके बिना भी रहनेसे सत्ताका ही अभाव कर देगा । इसिलिए द्रव्य स्वयं सत् है क्योकि भाव (सत्ता ) और भाववान् (द्रम्प) में अभेद होते हुए भी अन्यपना है। जैनदर्शनके अनुसार जिनके प्रदेश मिन्न होते हैं वे ही वस्तुतः भिन्न होते हैं। किन्तु सत्ता और द्रव्यके प्रदेश भिन्न नहीं हैं। गुण और गुणीमे प्रदेशैंभेव नहीं हैं। जैसे शुक्लगुणके और वस्त्रके प्रदेश भिन्न नहीं है वैसे ही जो प्रदेश सत्तागुणके है वही प्रदेश द्रव्यके हैं। अतः बोनों में प्रदेशभेद तो नहीं है फिर भी अन्यत्व है। अन्यत्वका लक्षण है अतद्भाव अर्थात् तद्मावका अमाव । गुण और गुणोमे तःद्भावका अभाव है । इसका स्पर्शकरण इस प्रकार है—-शुक्लगुण केवल एक चक्षु इन्द्रियका ही विषय है शेष सब इन्द्रियोंका विषय नहीं है किन्तु वस्त्र सब इन्द्रियोंका विषय है अतः दोनोमं तद्भावका अभाव है क्योंकि एक इन्द्रियका विषय शुक्लगुण सब इन्द्रियोंके विषय बस्त्ररूप नहीं हो सकता और सब इन्द्रियोंका विषय वस्त्र एक इन्द्रियके विषय शुक्लगुणरूप नहीं हो सकता। इसी तरह सत्ता किसी आधारसे रहती है, निर्मुण होतीं है, एक गुणरूप होती है, विशेषणरूप विषायक और वृत्तिस्वरूप हातो है और द्रव्य किसोके आश्रयके बिना रहता है, गुणवाला और अनेक गुणोका समुदायरूप तथा विशेष्य, विश्रीयमान और वृत्तिमान् होता है अतः उक्त स्वरूपा सत्ता उक्त स्वरूप द्रव्य नहीं है और द्रव्य उक्त सत्तारून नहीं है इसलिए उन दोनोमें तद्भावका अभाव है। इसीसे सत्ता और द्रव्यमें कर्यांचत् अभेद होनेपर भी सर्वया अभेद नहीं समझ लेना चाहिए वयोकि एकत्वका लक्षण तद्भाव है। जो तद्रप नहीं है वह एक कैसे हो सकता है।

इसको स्पष्ट करनेके लिए एक दूसरा उदाहरण आचार्य अमृतचन्द्रने (प्रय० सा० गा० १०७ को टोकार्में ) विया है—

जैसे एक मोताको मालाका विश्लेषण हार, पागा जोर मोती तोन रूपमें किया जाता है बैते ही एक ह्य्यका विश्लेषण हवा, गुण और पर्यावक रूपमें किया जाता है। जैसे एक मोतीकी मालाको सुकल्याम, बुकल्लाम, गुण कोर पर्यावक स्वाप्त हार है। जैसे एक मोतीकी मालाको सुकल्याम, बुकल्लाम, बुकल्याम, बुकल्याम, बिक्तमें विश्लेषण हो। जैसे एक मोतीकी मालामें जो शुकल्याम हत्याम सत्याप्त स्वयं स

साराग्र यह है कि एक द्रव्यमें जो द्रव्य है यह गुण नहीं है, जो गुण है यह द्रव्य नहीं है, इस प्रकार द्रव्यका गुणक्समें न हाना और गुणका द्रव्यक्त में होना बतद्भाव है। इससे उनमें अन्यव्यक्त व्यवहार होता है। एरमु द्रव्यका जनावगुण है और गुणका अगाब द्रव्य है इस प्रकारके जमावका नाम अतद्भाव नहीं है। यदि ऐसा माना आरोग तो एक द्रव्य अनेक हो जायेगा या बोनोंका ही अमाब होगा या बोद सम्मत अपीया तो एक द्रव्य अनेक हो जायेगा या बोनोंका ही अमाब होगा या बोद सम्मत अपीया तो एक द्रव्य अनेक हो जमिग होना या बोद सम्मत अपीया तो एक द्रव्य अनेक हो जमिग प्रकार है—

जैसे चेतन द्रव्यका अभाव अचेतन द्रव्य है और अचेतन द्रव्यका अभाव चेतन द्रव्य है, इस प्रकार जनमें अनेकता है। उसी प्रकार द्रव्यका अभाव नृष्य और गुणका अभाव द्रव्य माननेसे द्रव्यक्त भी अनेकताका प्रयंग उपस्थित होगा अर्थात जैसे चैतन और अचेतन सो स्वतन्त्र हो जायेंगे। द्रवरे दोवका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—जैसे सुवर्णका अभाव होनेयर सुवर्णका अभाव हो जायेंगे। द्रवरे दोवका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—जैसे सुवर्णका अभाव होनेयर सुवर्णका अभाव होनेयर सुवर्णका अभाव हो जायेंग हम तरह दोनोंका मानवात है और सुवर्णदका अभाव होनेयर अभाव हो जायेंगा बीर गुणका अभाव होनेयर द्रव्यका भी अभाव हो जायेंगा इस तरह दोनोंका

₹

हो जभाव हो जायेगा। तीवरे दोषका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—बौढ सतानुसार पटाशाव मात्र ही घट है जौर घटाशाव मात्र ही पट है इस प्रकार दोनों अपोहरूप है वस्तुसल् नहीं है। वैसे ही द्रव्याशाव मात्र गुण और गुणाशाव मात्र द्वस्य होगा। बत: अतः द्वादका उक्त कक्षण ही मान्य है।

इस तरह ब्ल्यका लक्षण सत्ता है। सत्ता गुण है और ब्ल्य गुणी है। तथा गुण और गुणीमें अनेद है। जैसे सुवर्णते उसका गुण पोलापना और कुष्डलादि पर्योग भिन्न नहीं है बैसे ही ब्ल्यसे भिन्न गुण और पर्योग नहीं है। इसीसे जो गुण और पर्यायवाला है वह ब्ल्य है ऐसा भी ब्ल्यका लक्षण कहा है।

जैसे पुद्रगल इध्यके बिना रूप, रस आदि गुण नहीं होते और रूप, रस आदि गुणोंके बिना पूद्रगल इस्य नहीं होता। इसी तरह इस्यके बिना गुण नहीं होते और गुणके बिना इस्य नहीं होता। अतः इस्य और गुणमें कथिंवत् मेर होनेपर भी योगोंका एक ही अस्तित्व होनेसे बस्तुरूपले अभेय हैं। इसी तरह जैसे दूप, वही, थी, मस्स्रन आदिसे रहित गिरस नहीं होता। और जैसे गौरस-के बिना दूप, वही, थी, मस्स्रन आदिसे रहित इस्य नहीं होता। और जैसे गौरस-के बिना दूप, वही, थी, मस्स्रन आदि नहीं होते होते होते होते । अत इस्य और पर्यापमें कथींब्त येह होते। अत इस्य और पर्यापमें कथींबत्त येह होते । अत इस्य और पर्यापमें कथींबत्त येह होते । अत इस्य और

यही बात आचार्य समन्तभद्रने कही है

द्रस्यपर्यावयोरैक्यं तथोरस्यतिरेकतः। परिणासविशेषास्य शक्तिसच्छक्तिसावतः ॥०१॥ संज्ञा संख्याविशेषास्य स्वद्धक्षणविशेषतः। प्रयोजनादिभेदास्य तन्नानात्वं न सर्वया ॥०१॥

द्रव्य और पर्याय एक हो बस्तु है, प्रतिभास भेद होनेपर भी अभेद होनेने, जो प्रतिभास भेद होनेपर भी अभिन्न होता है वह एक हो वस्तु है जैसे रूपादि द्रव्य । तथा दोनोका स्वभाव, परिणाम, संज्ञा, संक्या और प्रयोजन आदि भिन्न होनेसे दोनोंसे कर्यावत् भेद है, सर्वया नहीं। यथा—इव्य अनादि अननत तथा एक होता है, पर्याय सादि सान्त तथा अनेक होतो हैं। इव्य शिक्तमान है, पर्याय उसकी शक्तियाँ है। इव्यक्ति द्रव्य सात्तमान है, पर्याय उसकी शक्तियाँ है। इव्यक्ति एक संक्या है पर्यायकी नमने संक्या है। इव्यक्ति होता है, पर्याय वर्तमानकालकों होती है। इसीसे दोनोंके लक्षण भी भिन्न हैं। इव्यक्त लक्षण है— पुणप्यायवाला । पर्यामका लक्षण है 'तिद्राय'। उस-उस विशिष्ट रूपसे होनेकी तद्भाव कहते हैं, उसीका नाम पर्याय है।

इस तरह द्रव्य और पर्यायमें कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद है।

द्रव्यके तीन सक्षण कुन्दकुन्दाचार्यने कहे हैं और तीन ही स्थण सूत्रकारने कहे हैं। यथा---

दन्त्रं सरुक्ष्मलणियं उप्पादम्बयभुवससंजुत्तं । गुणवज्जयासयं वा जं तं मण्णंति सम्बन्हु ॥३०॥

—पंचास्ति ०

सद्द्रव्यलक्षणम् । उत्पादन्ययभ्रौन्ययुक्तं सत् । गुणपर्ययवद् द्रव्यम् ।

—तत्त्वार्थ० अ०५

द्रश्यका लक्षण सत् है तथा उत्पाद, अवय और प्रीध्यक्षे जो युक्त है वह द्रश्य है और गुणपर्यायका जो लाक्षय है वह द्रश्य है।

१. गुणपर्ययवद् द्रव्यम् ।--त. स्. ५ ।

२. तद्भावः परिणामः ।--- व. स्. १ ।

सुकतारने इसमें इतना परिवर्तन कर विचा कि जो सत् हैं वह द्रव्य और जो उत्पाद, व्याव, प्रोम्पले युक्त हैं वह वत् हैं। इत तरह प्रकारान्तरंस द्रव्य ही सत् हैं और वही उत्पाद, अयद, प्रोम्पले ये तो में ही स्वरात हैं। उत्पाद अयद, प्रोम्पले ये तो में ही स्वरात विचारन करवे हैं। उत्पाद, अयद, प्रोम्प कीर प्राण्यपित विचारन करवे हैं। उत्पाद, अयद, प्रोम्प कीर प्राण्यपित विचारने करवे हैं। उत्पाद, अयद, प्रोम्प कीर कहते हैं उत्पाद, अयद, प्रोम्प कीर कहते हैं उत्पाद कोर गुणपर्यायवत् कहते हैं उत्पाद, अयद, प्रोम्प कीर अत्याद हैं। इति हैं तथा कि अपन परस्परमें अविनाभावी है। व्याक्ति को सत् हैं वह कर्षिवत् निरव और क्षेत्रवित्त कीर होते हैं तथा अपन प्राण्यपित है। व्याव कोर क्षेत्रवित्त होते हैं उत्पाद, अयद, प्रोध्यातमक है। व्याव करते वह होते हैं वह उत्पाद विचाय कीर कार्याव होनेपर में अत्नी जातिकों ने छोड़नेका नाम प्रोध्य है। गुण ध्रव होते हैं पर्याय उत्पाद विचायाओं होती हैं अवः उत्पाद, अयद, प्रोध्य युक्तके गुणपर्यायवत्त कि होती है। इत तरह उत्पाद, अयद, ध्रीध्य, नित्यानित्यस्वक्ष परमार्थ सत्को कहते हैं और गुणपर्यायवत्त कीर होती है। इत तरह उत्पाद, अयद, ध्रीध्य, नित्यानित्यस्वक्ष परमार्थ सत्को कहते हैं और गुणपर्यायवत्त भी कहते हैं। क्षेत्रवित्त गुणपर्याय कि सार्य अपनित्त होती हैं अवः व्यावित्ति होती है प्रित स्वय पर्याव विचार होते हैं अवः व्याव विचार होते हैं। इति तरह गुण अन्ययां होते हैं अवः गुणपर्याय उत्पाद, विनाश और ध्रीव्यक्त स्वत्त करते हैं। होती हम्म प्राणितस्यक्ष प्राणितस्य होती हैं अवः नुणपर्याय उत्पाद, विनाश और ध्रीव्यक्त स्वक्त करते हैं। विवाद नितासित्यस्वस्था परमार्थ सत्का स्वत्त करते हैं।

आगे परस्परमें व्यंजक इन तीनो लक्षणीके सम्बन्धमे शास्त्रीय दृष्टिसे और भी प्रकाश डाला जाता है।

सत्ता या अस्तित्व द्रव्यका स्वमाव है। वह अन्य साधनोंसे निरपेक्ष होनेसे अनादि-अनन्त है, उसका कोई कारण नहीं है, ददा एक रूपसे परिणत होनेसे वैमाविकमाव स्व नहीं है, द्रव्य भाववान है और अस्तित्व उसका माव है। इस अपेकामे द्रव्य और अस्तित्वमें भेद होनेपर भी प्रवेश भेद न होनेसे द्रव्यके साथ उसका एकत्व है, अतः वह टब्यका स्वभाव हो है। वह अस्तित्व जैसे मिन्नमन्त द्रव्योमे भिन्नभिन्न होता है उस तरह द्रव्य, गुण, पर्यायोका अस्तित्व भिन्न-भिन्न नहीं है। उन सबका अस्तित्व एक हो है।

एक द्रव्यसे दूसरा इव्य नहीं बनता । सभी द्रव्य स्वभाव सिद्ध हैं। बीर चूँकि वे अनादि-अनन्त है जात स्वभाव सिद्ध हैं। स्थोकि जो अनादि-अनन्त होता है उसकी उरपत्तिक लिए सामनोक्षी आवश्यकता नहीं होती । उसका मूल साधन तो उसका गुणपर्यायात्मक स्वभाव ही है उसे लिये हुए वह स्वयं सिद्ध हो है। जो द्रव्योस उस्पन्त होता है वह द्रव्यात्म नहीं है, किन्तु पर्याय है व्योक वह अनित्य होता है। जैसे दो परमाणुओं के मेलसे द्रयप्तक करता है या जैसे मनुष्यादि पर्याय है। द्रव्य तो निकालस्यायो होता है वह पर्यायकी तरह उत्पन्त और नष्ट नहीं होता । इस प्रकार वेसे द्रव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसो प्रकार वह सत्त भी स्वभावसे हो सिद्ध है। अपीक वह सत्तामक वपने स्वमायसे बना हुआ है। सत्ता द्रव्यसे भिन्न नहीं हैं कि उसके सम्यायसे द्रव्य तरह हो। सत्त और सत्ता ये दोनों पृथक सिद्ध न होनेते मिन्त-भिन्न नहीं हैं कि उसके सम्यायसे तरह दोनों अलग-प्रकार दृष्टिगोवर मही होते । इसके सम्बन्धमें पहले लिख आये हैं कि गुण और गुणीमें अन्यपना तो हैं किन्तु पृयक्त सही होते । इसके सम्बन्धमें पहले लिख आये हैं कि गुण और गुणीमें अन्यपना तो हैं किन्तु पृयक्त सही है है।

तथा इच्या सदा अपने स्वभावमे स्थिर रहता है इप्रीक्ति वह सत् है। वह स्वभाव है छोव्य, उत्थाद और व्यवसी एकताकष्य परिणाम। उत्पाद अयमके विमा नहीं होता, अय्य उत्पादके बिना नहीं होता, उत्थाद और व्यव प्रीव्यके बिना नहीं होते और प्रोध्य, उत्पाद व्यवके विना नहीं होता। तथा जो उत्पाद है वहीं व्यय है, जो व्यय है वहीं उत्पाद है, जो उत्पाद और व्यय है वहीं छोव्य है। जो घ्रीव्य है वहां उत्पाद और व्यय हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

जो पड़ेका उत्साद है नहीं मिट्टीके पिण्डका विनाश है नश्रीकि भाव भावान्तर के अभावकप से दृष्टिगोचर होता है। तथा जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है नहीं पड़ेका उत्साद है नश्रीकि जमान भावान्तरके भावकपसे दृष्टिगोचर होता है। और जो घड़ेका उत्साद और पिण्डका क्याय है नहीं मिट्टीको स्थिति है। क्योंकि व्यक्तिरेक द्वारा ही अन्वयका प्रकाशन होता है। जो मिट्टीकी स्थिति है वही घड़ेका उत्पाद और मिट्टीके पिण्डका विनाश है क्योंकि व्यक्तिरेक अन्वयका अतिक्रमण नहीं करता।

यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो उत्पाद अन्य है, अ्यय जन्य है और प्रोच्य अन्य है ऐसा मानना होगा। ऐसा होनेपर पट उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि मिट्टोके पिष्यके विनायके हाथ ही पट उत्पन्न होता है बही घटका उत्पत्ति कारण है उसके अभावमें घट कैसे उत्पन्न हो सकता है। यदि होगा तो असत्की उत्पत्ति माननी होगों। इस तरह जैसे घटको उत्पत्ति नहीं होगी बैसे हो समस्त पदायोंकी उत्पत्ति नहीं होगी और यदि अयतकों भी उत्पत्ति होगी तो गये के सींग भी उत्पन्न हो आयें।

इसी तरह उत्पाद और घोष्यके बिना केवल व्यय माननेपर मिट्टीके पिण्डका व्यय ही नहीं होगा। क्योंकि मिट्टीका पिण्ड नष्ट होनेके साथ ही घट उत्पन्न होता है। आप उसे विनागसे निश्न मानते हैं तो पिण्डका बिनाश कैसे होगा और यदि होगा तो सत्का हो उच्छेद हो जायेगा। और ऐसा होनेपर चैतन्य आदिका भी सर्वथा विनाश हो जायेगा।

तथा उत्पाद व्ययके बिना केवल प्रीव्य माननेते या तो मिट्टो ध्रुव नहीं होगी या क्षणिक ही नित्य हो जायेगा। बतः उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यका परस्परमें अविनासाव है और इस लिए इव्य उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यात्मक है।

किन्तु श्य्यका उत्पाद, य्यय आदि नहीं होता, पर्यायोंका होता है और पर्याएँ इत्यक्ती हैं, इसिलए यह सब इत्यक्ते ही कहे जाते हैं। बाध्य यह है कि जैसे स्कम्प, मूल, शाला ये यब वृत्याश्रित हैं, वृत्यसे भिन्न पर्यापंत्र नहीं है उसी प्रकार पर्याएँ इत्याश्रित हो हैं, इत्यक्ते भिन्न पर्यापंत्र नहीं है उसी प्रकार पर्याएँ इत्याहित हो हैं, इत्यक्ते भिन्न पर्यापंत्र नहीं है। तथा पर्याएँ उत्पाद, व्यय, प्रीय्य रूप है अंशीके नहीं। जैसे बीज, अंकुर कोर वृत्यत्व प्रयुक्त ये वृत्यत्व क्षेत्र हैं। बीजका नादा, अंकुरका उत्पाद, और वृत्यत्वका प्रीव्य तोनों एक साथ होते है अत: नाद्य बीजमपर आश्रित है, उत्पाद अंकुरका उत्पाद, और वृत्यत्वका प्रीव्य तोनों एक साथ होते हैं अत: नाद्य बीजमपर आश्रित है, उत्पाद अंकुरका अंत्र वृत्यत्व के भिन्न पदार्थ नहीं है। इसी तारह बीज, अंकुर अमेर वृत्यत्व से भिन्न पदार्थ नहीं है। ये सब वृत्य हो है। सी प्रकार नष्ट होता हुआ भाव, उत्पाद, प्रीव्य उत्पाद अपना उत्पाद, प्रीव्य उत्पाद भावों से मित्र पदार्थ रूप नहीं है। तथा नादा, उत्पाद, प्रीव्य उत्पाद ने भावों से मित्र पदार्थ रूप नहीं है। जो नावा, उत्पाद, प्रीव्य उत्त भावों से मित्र पदार्थ रूप नहीं है। जो नावा, उत्पाद, प्रीव्य उत्त भावों से मित्र पदार्थ कर नहीं है। जी नावा, उत्पाद, प्रीव्य उत्त भावों से मित्र पदार्थ रूप नहीं है अत. वस एक इत्य ही हैं। हैं। हैं।

्षित्तु यदि उत्पाद, भ्यय, श्रीभ्य अजोंका न भानकर द्रभ्यका ही माना जाये तो सब गृहबङ हो जायेगा, इसका स्पष्टोकरण इस प्रकार है—यदि द्रभ्यका हो भ्यय माना जाये तो सब द्रभ्योंका एक हो लगमें विनाश हो जानेसे जात् द्रभ्योंका पूक हो लगमें विनाश हो जानेसे जात् द्रभ्योंका द्रभ्य हो जायेगा। यदि द्रभ्यका हो उत्पाद माना जाये तो द्रश्यक्ष प्रतिसमय उत्पाद होनेसे प्रयोक उत्पाद एक लक्ष्य ह्या हो जायेगा और इस तरह द्रभ्य अनन्त हो जायेगा। यदि द्रभ्यका हो अपाया तो क्रमसे होनेसाले भावोंका अभाव होनेसे द्रभ्यका ही जभाव हो जायेगा। इसिल्य उत्पाद, श्यय, श्रीभ्य पर्यायके होते हैं और पर्याय द्रभ्यकी होती है अतः ये सब एक हो द्रभ्य है ऐसा समझना चाहिए।

शंका:—जिस क्षणमें बस्तुका उत्वाद होता है उस क्षणमें उत्ताद ही होता है विनाश और प्रौव्य महीं। जिस क्षणमें बस्तु धुब होती है उस क्षणमें विनाश और उत्ताद नहीं। जिस क्षणमें वस्तुका व्यव होता है उस क्षणमें क्यय ही है उत्पाद और प्रौव्य नहीं। इस प्रकार इन तीनोंमें क्षणभेद अवस्य है।

समाधान—यह सम्भव होता यदि इत्यका हो जराव, इत्यका हो विनाश और इत्यका हो प्रौध्य माना जाता । किन्तु ऐसा नहीं माना गया है। ययिनिके हो उत्याद आदि होते हैं तब सणभेदका प्रस्त हो नहीं रहता । जैसे जिस साममें घटका उत्याद होता है उसी काण मिट्टीकी पिष्टवर्षाय नहीं होते है और मिट्टी-चूल रहता है। इसी तरह सर्वत्र को उत्तरपर्यायका जन्मसण है बही पूर्वपर्यावका नाशसण है और बही दोनो अवस्थामें रहतेशके इत्यवका स्थितिका है। इस तरह इत्यकी अन्य पर्याय उत्पन्न होती है, कोई अन्य पर्याय नह होती है किन्तु इत्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है।

0,-290

जैसे एक जीव मनुष्यपर्यायको छोड़कर देवपर्यायमें उत्पन्न होता है और फिर देवपर्यायको भी छोड़कर सम्य पर्यापमें उत्पन्न होता है तो क्या बह जीवपनेको छोड देता है? यदि मही छोड़ता दो यह बही रहा। किन्तु पर्याय तो अपने हो कालमें रहती है उत्तरे अन्यकालमें उत्तका लगाव हो जाता है। मनुष्य-पर्याय देवपर्यापमें नहीं है और देवपर्याय मनुष्यपर्यापमें मही है लगी हो जिसने-भिन्न है इसलिए उनका कर्वी जीवडम्प भी पर्यायको लगेकारी लग्य है। युवेशा एक ही नहीं है।

स्त तरह वस्तु द्रव्यपर्यावात्मक या सामान्य विशेषात्मक है। उस वस्तुक सामान्य और विशेष स्वरूपीको जाननेके लिए दो असि हैं एक द्रव्यापिक और दूवरी पर्यावादिक। उनमेंसे पर्यावादिक वाजुकी सर्वया वाय करके जा मात्र बुकी हुई द्रव्याधिक ब्रमुकी द्वारा देखते हैं तो नारक आदि पर्याधीम पहनेवाके सर्वया वाय करके जा मात्र बुकी हुई द्रव्याधिक ब्रमुकी द्वारा देखते हैं तो नारक आदि पर्याधीम सहित होता है और अब द्रव्याधिक ब्रमुकी सर्वया क्या करके केवल ब्रमुकी हुई पर्याधीदिक ब्रमुकी द्वारा देखते हैं तो बीच-द्रव्याम रहनेवाले नारक बादि पर्याध्यवक्षय विशेषोंको देखनेवाले और सामान्यको न देखनेवाले जीवोंको बहु जीवद्रव्य अन्य-अन्य मात्रित होता है क्योंकि द्रव्य उन-उन विशेषोंके समय तन्यय होनेसे उन-उन विशेषोंके अनव्य अभिक्र है। और जब उन द्रव्याधिक कोर पर्याधीकिक दोनों ब्रांबीकोंको एक साथ खोलकर उनके द्वारा देखा जाता है तो नारक आदि पर्याधीकें रहनेवाल जीवसामान्य और जोवसामान्यमें रहनेवाले नारक आदि पर्याधीकें रहनेवाल जीवसामान्य और जोवसामान्यमें रहनेवाले नारक आदि पर्याधीकें प्रकृति हों हो साथ है। हो साथ दिखाई देते हैं।

इस तरह पदार्थ इव्यवस्वरूप है और हव्य गुणोका समुदाय रूप है तथा पर्याय इव्यवस्था भी और गुणारूप भी है। आयार्थ अमृत्यक्रजोने प्रवस्तार गाया ९३ को टोकाम कहा है—अनेक इक्सोर एकताका सेक करानेवाली पर्याय इव्यवस्थाय है। उसके दो प्रकार है—उसान वातीय और असमान वातीय । अनेक पूर्णक परमाणुवाँके मेळने को घटनट आहि समान वातीय इव्यवस्था है। और जीव तथा पूरालके मेलने से बनी देव, मुख्य आदि पर्याय असमान वातीय इव्यवस्थाय है। वा प्रवास के हैं कि स्थाय प्रवास की दिवाम के स्थाय के स्थाय की दिवाम के स्थाय प्रवास और विभावगुणपर्याय। प्रत्येक इच्माम वातीय इव्यवस्थाय है। पूरालके क्यादि और जीवके जानार्थ गुणों में स्व और पर कारणों से पूर्वी तर अवस्थाम होनेवाले वारतम्य (होनांविकता) से वो अनेक अवस्थार्य होनी है वह विभाव गुणपर्याय होने

आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार गाया १४ में पर्यायके दो भेद किये है स्व पर सापेश और निरपेक्ष। इसकी टीकामे पप्राप्त मलगारीने इसे गुढ़ और अशुद्धपर्यायको सूचना कहा है अर्थात् निरपेक्षपर्याय शुद्ध-पर्याय है इसे उन्होंने स्वभावपर्याय कहा है।

'अत्र स्वभावपर्यायः वद्वत्रस्यसाधारणः अर्थपर्यायः अवाङ्मानसगोवरः अतिस्क्षमः आगमग्रामाच्या-दम्युचगम्योऽपि च व्हहानिवृद्धिविकल्युकः । अनन्तभागवृद्धिः, असक्यातमागवृद्धिः, सरुयातमागवृद्धिः, संक्यातगुणवृद्धिः, असंख्यातगुणवृद्धिः, अनन्तगुणवृद्धिः तथा हानित्रच नीयते । अञ्चद्धपर्यायो नगगरकादि-म्यञ्जनपर्याय— ।'

स्वभावपर्याय छहों हव्योंमें साधारण है वर्षात् सभी हक्योंमें होती है उठीको व्यपयाय कहते है, वह वचन और मनके बगोचर है, अतिबृदम है, आवम प्रमाणते स्वाकार करनेके योग्य है तथा छह हानि वृद्धिके भेदोंसे सहित है। वे छह हानिवृद्धि इस प्रकार है—वानन्तमागवृद्धि, वसंस्थातमागवृद्धि, संस्थातमागवृद्धि, संस्थातमागवृद्धि, संस्थातमागवृद्धि, संस्थातमागवृद्धि, संस्थातमागवृद्धि, संस्थातमागवृद्धि, संस्थातमागवृद्धि, संस्थातमागवृद्धि, संस्थातमागवृद्धि, संस्थातमागवृद्धि।

नियमसार नाथा १४ की टोकामें मञ्चारोजीने स्वमावपर्यापके भी दो भेद किये हैं—कारणज्ञुब-पर्याय और कार्यजुद्धपर्याय । सहज शुद्ध विश्यसम्प्रके अनादि, अनन्तर, अपूर्व, अदोज्ञिय स्वमाव, सुद्ध स्वामाधिकज्ञान, स्वामाविकदर्शन, स्वामाविकचारित, स्वामाविकजीतराग सुबक्ष्य, स्वामाविकज्ञानक्ष्य, स्वामाविकज्ञानक्षय, स्वामाविकज्ञानक्यय, स्वामाविकज्यय, स्वामाविकज्ञानक्यय, स्वामाविकज्यय, स्वामाविकज्ञानक्षय, स्वामाविकज्ञानक्य प्रस्तावना २७

अवीजिय स्वभाव केवलज्ञान, केवलवर्षान, केवलस्कूल और केवलवीयंपुक्त अनस्वस्तुष्ट्यके साथ जो परमो-रुष्ट साथिकभावको गुद्धपरिणति है वह कार्य गुद्धपर्याय है। अर्घात् आस्मामें स्वाकाल वर्तमान स्वामाविक अनन्त्वस्तुष्टमपुक्त कारण गुद्धपर्यायमेंसे केवलज्ञानादि अनन्त्तसतुष्टयपुक्त कार्य गुद्धपर्याय प्रकट होती है।

क्षंत्रनपर्याय स्यूल होती है, वधनगोधर और चलुगोधर होती है तथा चिरकाल तक रहती है यह मी स्थाय और विमावके ग्रेटसे दो प्रकारकी है। जीवकी मनुष्य नारको आदि पर्याय विभावकयंजन-पर्याय है और तिद्वपर्याय स्वभावकयंजनपर्याय है। पुर्यालको ह्यणुक आदिकपर्याय विभाव क्यंजन-पर्याय है।

की पर्याय स्वभाव और विभावक्य होती है वेते हो गुण भी स्वभाव और विभावक्य होते है। जैसे जीवके केवज्ञान बादि स्वभावगुण है और मतिज्ञानादि विभावगुण है। गुढ परमाणृमें जो क्यादि होते है वे स्वभावगुण हैं, द्वप्णुक आदि स्वभावों जो रूपादि हैं वे विभावगुण है। ये जीव और पूर्गलस्थके विवेषगुण है। बस्तित्व, गस्तित्व, एकस्व, जन्यत्व, स्वध्यक्त, पर्यायवन्त, सर्वायत्व, सप्रदेशस्व, अप्रदेशस्व, मूर्तस्व, समूर्तस्व, सिक्त्यस्व, निक्कियस्व, चेतनस्व, अचेतनस्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, ओक्स्व, अगोक्तुत्व, अगुक्त्य, अगुक्त्य, आगुक्त्य, अगुक्त्य, अगुक्त्य, आगोक्त्य, अगुक्त्य, आगोक्त्य, आगोक्त्य, आगुक्त्य, आगोक्त्य, अगुक्त्य, आगोक्त्य, अगोक्त्य, आगोक्त्य, अगोक्त्य, अगोक्य, अगोक्त्य, अगोक्त्य, अगोक्त्य, अगोक्त्य, अगोक्त्य, अगोक्त्य, अग

षर्मद्रक्यका विशेषगुण गतिहेतुता है अधर्मद्रव्यका विशेषगुण स्वितिहेतुता, आकाशका विशेषगुण अवगाहहेतुता और कालद्रव्यका विशेषगुण वर्तनाहेतुता है।

इन उच्योंने जोव और पृद्गलब्ब्योका परिणमन स्वभावक्य भी होता है और विभावक्य भी होता है। येव चार इच्योंने विभावक्यंवनसमीय नहीं होती इसिलए वे मुख्यक्षसे अपरिणामी कहे जाते हैं वैसे स्वामायंक परिणमन तो उनमें भी होता है। अनेबद्ध्यके सिवाय सेप पीची उच्च अजीव हैं। स्पर्ध, रह, गण्य, वर्ण जिसमें पाये जायें उसे मृतिक कहते हैं। इसेसे पुर्तकृष्ट्य मृतिक है। जोवद्रभ्य अनुम्बरित असद्भूत अयद्दार नयसे मूर्त होनेपर भी शुद्ध निस्वयनस्ये अमूर्त है। सेप सर्म, अधर्म, आकास और कालद्रव्य नमृतिक ही है।

इस प्रकार इञ्चर्गण पर्यायको चर्चा कुन्चकुन्द स्वामी आदि आचारोंने की है उसीको आघार बना-कर प्रकृत प्रन्यमें चर्चा को गयो है।

#### २. पंचास्तिकाय

खह द्रस्थोमेंसे काल द्रस्थको पूषक् कर देनेते ग्रेष पीचोको पंचास्तिकाय कहते है। और जनमें कालको समिलित कर देनेसे छह क्या कहें जाते हैं। काल द्रया है किन्तु अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय पाब्द अस्ति, की जायों हो सभी द्रव्य सत् हैं। तथा कायका बाव की हो से स्वीत हो हो हो हो हो है। तथा कायका वर्ष है सारी दे की सोरे कहत से प्रदेश की स्वीत हो से हो से द्रव्य भी बहुतसे प्रदेशवाले हैं बता है। तथा कायका समूह होता है बेसे हो ये द्रव्य भी बहुतसे प्रदेशवाले हैं बता इन्हें काय' शब्दले कहा है, यही बात द्रव्य संबह्म कही है—

संति जदो तेणेदे अध्यित्ति भणंति जिणवरा जम्हा । काया इव बहुदेसा तम्हा कावा य अध्यिकाया य ॥

र्जूमि ये प्रस्य 'है' इसलिए जिनेन्द्रदेवने इन्हें अस्ति कहा है और धरोरकी तरह बहुत प्रदेश वाले हैं इसलिए 'काय' कहा है। अस्ति और काय होनेते ये अस्तिकाय हैं।

आचार्य कुन्दकुन्दने पंचास्तिकाय प्रन्थमें लिखा है-

जीवा पुरमककाया धम्माधम्मा तहेव भावासं । भरियतम्हि च णिवदा भणण्याहवा अणुमहंता ॥॥॥ २८ नयचक

जीव, पूद्मल, पर्म, जपमं, जाकाश ये पाँचो उत्पाद, ध्यम, प्रोध्य पुक्त होनेसे 'सत्' हैं। इनका जिस्तित्व सुनिविचत है। तथा जैसे पटसे कप जिमन्न हैं से हो ये सत्तारे विकास हैं अवात् स्वयं सत्त्वरूप हैं। तथा 'अप्, 'सब्दे के ति विकास हैं अवात् स्वयं सत्त्वरूप हैं। तथा 'अप, 'सब्दे कि ती कि तो तो हैं। पूद्मलका एक परमाणु जितने आकाशको रोकता है उतनेका नाम प्रदेश है। ये पाँचो प्रव्या ज्या कहते कि जीव, पुद्मल, घर्म, अवर्भ कीर सामाणु जितने आवा्य यह है कि जीव, पुद्मल, घर्म, अवर्भ कीर सामाणु कितने का वा्य यह है कि जीव, पुद्मल, घर्म, अवर्भ कीर सामाणु कितने का अपने हैं करा से पाँचों प्रथ्य काय है।

इांका-पुर्गलका परमाणु तो एकप्रदेशी है वह काय कैसे है ?

समाधान—स्वार परमाणु निरवसव है तथापि उसमे सावसवस्व शक्ति है। हिनाय कहात्व गुणके कारण एक परमाणु दूसरे परमाणुओसे सम्बद्ध होकर बहुअदेशी हो जाता है इसलिए उसे उपचारसे काय कहा है। किन्तु कालद्रव्य भी यदापि अणुरूप है किन्तु अमृतिक होनेसे उसमे हिनाय-कशास्त गुण नहीं है इसलिए एक कालाणुका दूसरे कालाणुके डाच बन्च नही होता। अतः कालद्रव्य उपचारसे भी काय नहीं है।

शायद कहा जाये कि पूर्मक के सिवाय को बारो हव्य भी अमूर्तिक होने के अखण्ड है उनमें विभाग सम्भव नहीं है तब उन्हें सावयव के से माना जा नकता है? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। बयोकि अखण्ड आकाशमें भी यह पदाकाश है और यह पटाकाश है ऐसी विभाग करना देशों जातों है। यदि उसमें विभाग करना न की जाये सी जिस आकाशमं वाराणसी बसी है और जिसमें करूकता बसा है ये दोनों एक हो जायेंगे। किन्तु इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अतः कालाणुके सिवाय अन्य सभी द्रव्य काय या सावयव है।

दन हो पत्रास्तिकायोंसे तीनो लोक बने हुए हैं। ये हो मूल पदार्थ हैं, इन ही के उत्पाद, अपव, फ्रीच्यरूप मार्थो तथा गुणवर्यायों तीनों लोक निमित है। वर्ग, अपयं और आकाराज्य सर्वलाक व्यापी हैं ये ही कब्बलोक, अशोलोक और मध्यलोक रूपेरे परिणमित हैं बत: उनका कायपना या सावयवपना अनुमानले भी विद्ध होता है। एक जीवक्ष्य अपने पारोर्थ करावर है, ययपि प्रदेशोकों अलेखा बहु मो लोकाकाशको बरावर है, क्योंकि जब केवलो अवस्थामें औव लोकपूरण समुद्धात करता है तो वह सर्वलोकव्यापी हो जाता है बत. जीव भी सावयब है। पुर्वलका परमाणु वयि एकप्रदेशी हैं किन्तु महास्कन्य तीनो लोकोमें क्यापा है बत. उसमें भी उस प्रकारकी शक्ति होनेसे पुर्वल प्रकार भी सावयब है, एक काल प्रक्य ही निरवयन है।

यागद कहा जाये कि यदि ये द्रव्य सावयव है तो अवयवोका विदारण होनेपर इनका विनाश हो जायेगा। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। जिनके अवयव कारणपूर्वक होते हैं उनके अववयोका विदारण होता हैं जैसे तन्तुओं मेलले बना वस्त्र तन्तुओं के अलग-अलग होनेपर नह हो जाता है। इस तरह कर्मादि इस्पोंके प्रदेश अन्य द्रव्योंके मेलले बने हुए नहीं है। जैसे पटका द्रव्यक्ष्मते विभाग हो जाता है वह फूटकर क्याकरूप हो जाता है वैसा विभाग इन द्रव्योंमें नहीं होता इस पृष्टिये वे निरवयव हैं। अत्याद नियाय है।

#### ३. साततत्त्व-नवपदार्थ

जीवद्रव्य—जिक छह द्रव्यो और गौन अस्तिकार्योमें एक जीवद्रव्य ही चेतन है शेष सब द्रव्य अचेतन हैं। उन अचेवन द्रव्योमें भी एक पुद्रालद्रव्य ही ऐसा है जो संसादद्यामें जीवसे सम्बद्ध होकर जीवके विकार-में निमित्त होता है रोष चार द्रव्य तो दन्ही दो द्रव्योकी गति आविमें वहायक मात्र होते हैं। जतः यह सदार मुख्यरूपसे दो ही द्रव्योके मेळका परिणाम हैं। इसिकए यहाँ दन्होंके सम्बन्धमें विशेष कथन किया चाता है।

#### माचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें जीवका स्वरूप इस प्रकार कहा है--

#### भरसमस्वमगंधं अञ्चल्तं चेदणागुणमसदं । जाण अक्रिंगग्यहणं जीवमणिहिद्र संदाणं ॥१७२॥

जीवमें न रस है, न रूप है, न गम्ब है, न स्पर्ध है, न वह शब्द पर्यायरूप है। इसीसे इन्द्रियोंके द्वारा उसका प्रहण ( शान ) नहीं होता । उसका गुण चेतना है तथा उसका कोई आकार भी नहीं है।

इसमें जीवडव्यको जन्य सब द्रव्योंसे भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य बतलाया है। जूँकि इन्द्रियों उसी वस्तुको जानती-देखतों हैं, जिनमें रूप, रस, गन्य और स्पर्श होते हैं या जो शब्दरूप होती हैं। जीवमें इनमेंसे कोई भी नहीं है जतः वह इस्त्रियोंते स्नाम्य है तथा पूर्वतकों निन्न है भोकि रूप, रस बनेयह पुरालके हो विशेष गुण है। जीव द्रव्यका विशेष गुण है। एस मात्र जेतना है। इसीसे वह जन्य बार द्रव्योते भी भिन्न है। इसीसे वह जन्य इस्त्रेय कार प्रवास की कालद्रव्यम भी न रूप है, न रस है, न स्वर्श है, न स्वर्श है। इसीसे वे भी पुरालकों भिन्न द्रम्य है किन्तु वे सब ज्वेतन हैं जटा जीव उनसे भी भिन्न है।

इस तरह चैतन्य गुणवाला जीवद्रव्य संसारी और मुक्त दशाके कारण दो रूप है। उसकी प्रारम्भिक जबस्या संसारी है और उससे छुटनेपर वहीं जीव मुक्त कहाता है। जितने भी मुक्त जीव है वे सब पहले संसारी थे। संसार दशासे छूटनेपर हो मुक्त हुए हैं। यदापि जैसे संसार अनादि है वैसे मोक्ष भी अनादि है। किन्तु ऐसा कोर्ट मुक्त जीव नहीं है जो संसार अवस्थामिं न रहकर जनादिमुक्त हो।

अतः जीवद्रव्यको समझनेके लिए उसकी दोनो अवस्थाओका जानना आवश्यक है। अतः उसीका कयन किया जाता है।

आचार्यं कुन्दकुन्दने पंत्रास्तिकायमे संसारो जीवका स्वरूप इस प्रकार कहा है-

जीवो इसि हबदि चेदा उवशोगविसेसिदो पहु कसा। मोसा य देहमेसो ण हि मुसो कम्मसंजुत्तो ॥२७॥

जापार्य जमृतकपृत्रने निरुचयनय और व्यवहारतयसे हसका व्याच्यान इस प्रकार किया है—
जारमा निरुचयनयसे भाव प्राणोंको और व्यवहारतयसे हस्या प्राणोंको पारण करता है इसिलए जीव
है। (संसारी जीव दोनों प्रकारके प्राणोंको सदाकाल घारण करता है किन्तु मुक्त जीवके केवल आवप्राण
हो होते हैं।) निरुचय से जीव विस्तवस्य है और व्यवहारसे चैतन्य शिकसे युक्त है अतः चेतियता है।
निरुचयसे जीभक्त और व्यवहारसे भिन्न सानदर्शनरूप उपयोगसे विशिष्ट है। निरुचयसे आवक्षमींके और
व्यवहारसे हत्या कर्मोंके आस्त्र, वन्य, संबर, निर्जय और मोश करनेमें वह स्वयं समर्थ है इसिलए प्रमृ है।
निरुचयसे पौर्तालक कर्मोंक निम्ति होनेवाले आदम्परिणायोका और व्यवहारसे आस्तरिणायोके निम्ति
होनेवाले पौर्तालक कर्मोंक निम्ति होनेवाले आस्त्रपरिणायोका और व्यवहारसे आस्त्रपरिणायोके निम्ति
सुख-दुःखरूप परिणायोका और व्यवहारसे होनेवाले पुख-दुःखरूप परिणायोको आर्थ व्यवहारसे होनेवाले
सुख-दुःखरूप परिणायोका और व्यवहारसे हाभाषुम कर्मोंकै प्राप्त इष्ट-अनिष्ठ विषयोक्त भोका होनेसे सोका
है। यद्यपि निरुचयसे जीव लोकाकाय प्रमाण असंख्यात प्रदेशों है फिर भी विशिष्ट अवसाहस्य परिणायकी
शक्तिवाला होनेसे नामकर्मसे रिचत छोटे या वर्ड घरीरमें रहनेसे व्यवहारसे धरीरके बराबर है। कर्मोंक
साथ एकत्व परिणायके कारण व्यवहारसे जोव गयापि मूर्तिक है तथापि निरुचयसे संस्तार और निमस्तभूत युद्गल कर्मोंके अनुक्त नीमित्तिक आस्परिणामोंके (माय-क्योंके) साथ और व्यवहारसे निमस्तभूत आरमपरिणामोंके अनुक्य नीमित्तिक वारमपरिणामोंके (माय-क्योंके) साथ और व्यवहारसे निमस्तभूत आरमपरिणामोंके अनुक्य नीमित्तिक पुद्गल कर्मोंके)
साथ संयुक्त होनेसे कर्म वंद्यक है।

यह संसारी जीवका सोपाचि ( परसापेका ) और निरुपाचि स्वरूप है।

संसारी जीव अनादिकालसे कर्मबद्ध है। इस लोकमें कर्मरूप होनेके योग्य पौदगलिक कर्म-वर्गणा सर्वत्र विद्यमान है। जहाँ जीव रहता है वहाँ भी पहलेसे ही बिना बुलाये वर्तमान है। ऐसी स्थितिमें संसारी जीव अपने चैतन्य स्वभावको अपनाये हुए ही अनादि बन्धनसे बढ होनेसे मोह, राग, द्वेषरूप अध्यक्षमाय करता है। जब जहाँ वह मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप माव करता है वहाँ उसी समय जीवके **उन मार्वोका निमित्त पाकर पुद्गल स्वभावसे हो जीवकी ओर आकृष्ट होते हैं और जीवके प्रदेशोंमें** परस्पर अवगाहरूपसे प्रविष्ट होकर दूध-पानीकी तरह मिलकर जीवसे बन्धको प्राप्त हो जाते हैं। असे लोक में सूर्यकी किरणोका निमित्त पाकर सन्ध्या, इन्द्रचनुष आदि रूपसे पुद्गलोंका परिणमन बिना किसी अन्य कर्ताके स्वयं होता देखा जाता है, वैसे ही अपने योग्य जीवपरिणामोका निमित्त पाकर कमें भी विना किसी अन्य कर्ताके ज्ञानावरण आदि रूपसे स्वयं परिणमते है। इस तरह यदापि जीव और अजीव (पूद्मल) दो मूल पदार्थ है दोनोका अस्तित्व पृथक्-पृथक होनेके साथ दोनोंके स्वभाव भी भिन्न हैं। फिर भी जीव और पुद्गल का बनादि संयोग होनेने सात अन्य पदार्थों की सृष्टि होती है। जीवके शुभ परिणाम भावपुष्य हैं और भावपुष्यके निमित्तते होनेवाला पौद्रपिलक कर्मोंका शुभ प्रकृतिरूप परिणाम द्रव्यपुण्य है। इसी तरह जीवके अशुभ परिणाम भावपाप है उसका निमित्त पाकर होनेवाला पौद्गलिक कर्मोंका अञ्चम प्रकृतिरूप परिणाम द्रव्यपाप है। जीवके मोह-राग-द्रेषरूप परिणाम भावास्रव है और उसका निमित्त पाकर योगद्वारा बानेवाले पदगलोका कर्मरूप परिणाम द्रव्यास्रव है। मोह-राग-द्रेष द्वारा जोवके स्निग्न हुए परिणाम भाववन्त्र है और इस भाववन्त्रके निमित्तसे कर्मरूप परिणत हुए पुद्गलोका जीवके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप विशिष्ट सम्बन्ध द्रव्यवन्ध है। जीवके मोह-रा।-देषरूप परिणामोंका निरोध भावसंवर है और उसके निमित्तसे योग द्वारा आतं हुए पुदगलोका कर्मरूप परिणामका रुकना द्रव्यसवर है। कर्मकी शक्तिको नष्ट करनेने समर्थ जीवका शुद्धोपयोग मात्र निर्जरा है और उसके निमित्तसे नीरस हुए बद्धकर्म पुद्गलोका एकदेश क्षय द्रव्यनिर्जरा है। और जीवका पाद्धात्मो-पलब्बिकप जो परिणाम कर्मोका निर्मूलन करनेमें समर्थ है वह भावमोक्ष है और भावमोक्षके निमित्तसे जीव कैसाध कर्मपद्मलोका अत्यन्त विश्लेष ब्रव्यमोक्ष है। ये नव पदार्थ है। इनमेसे भावपुण्य, भावपाप भावास्त्रव, भाववस्य, भावस्यर, भावनिर्जरा, भावमोक्ष जीवरूप है और द्रव्यपुण्य, द्रव्यपाप, द्रव्यास्त्रव, द्रव्यबन्ध, द्रव्यसंवर, द्रव्यनिर्जरा, द्रव्यमोक्ष ये अजीवरूप है। इतमे पुण्य-पापको कम कर देनेसे सात तत्त्व कहे जाते हैं।

जप भावको कम में जीर वर्मको भावमे निमित्त कहा है। इस निमित्त-निमित्तक भावको हैकर द्वस्य बीर भावमे कार्य-कारण भाव कहा जाता है। इसका विस्तेषण पंचास्तिकाय (गा० ६० लादि) में तथा जमको टीकार्से किया है। बाचार्य अमृतच्यत्रशों कहा है—अ्यवहारसे निमित्तमात्र होनेसे जीवके मावका कर्म कर्ता है और कर्मका भी जीवका भाव कर्ता है किन्तु निश्चस्यसे न तो जीवके भावोका कर्म कर्ती है और न कर्मका कर्ती क्षा भाव कि निज्ञ विकास भाव कर्ता है किन्तु निश्चस्यसे न तो जीवके भावोका कर्म कर्ती है और कर्मका पात्र है किन्तु विचा कर्ता के सो भाव और कर्म नहीं हो सकते। अदः निश्चम्यसे जीवके परिणामोका जीव कर्ता है और कर्मके परिणामोका कर्म कर्ती है

दूसरी जातव्य बात यह है कि जगर दो इच्योके संयोगका परिणाम सात पदार्थ कहे हैं वे भूतार्थ-त्रयके हैं या अभूतार्थनयसे हैं? समयसार गा० १३की टीकामे आवार्य अमृतवन्दजीने कहा है कि पर्यतीर्थको प्रवृत्तिके छिए अभूतार्थनयसे इनका कवन किया गया है। बाह्यपृष्टिसे जीव और पुदगलको अनायिवन्य पर्यायको केकर परि एकत्वका अनुभव किया जाये ये नवतत्त्व मृतार्थ है और एक औव इस्पके स्वमायको केकर अनुभवन करतेपर ये अमृतार्थ है। वशोक भूतार्थनयसे इन नौ तत्त्वोश एक जीव ही प्रकासमान है जीवके स्वक्त्यमें ये नहीं हैं। तथा अन्तर्शृष्टिसे देवनेपर आयक्ताव जीव है और जीवके सिकारका कारण है। अता छोवके स्वभावको अलग करके स्व और परके निमित्तसे होनेवाओ एक इस्प्रपरिकास करने पर अमृत्वक करने पर तो मृतार्थ है किन्तु सबस्य अस्व अमृत्वक करने पर तो मृतार्थ है किन्तु सबस्य अस्व स्वभावका अनुभवन करने पर ससस्यार्थ है। सारांध यह है कि जब तक उक्त रूपके जीवतत्त्वका मान नहीं होता तबतक व्यवहारदृष्टिसे जीव और पुर्वकको बन्धपर्याध्यक्ष पृष्टिसे ये नवतत्त्व पृषक्-पृषक् दोक्षते हैं। जब सुद्धनयसे जीवतत्त्व और पुर्वक-तत्त्वका स्वरूप पृषक्-पृषक अनुभवमें आता है तब ये कुछ जो वस्तु नहीं दीक्षते। निमत्त-निमित्तिकभावसे ये वे। जब निमित्त-नीमित्तिकभाव मिट गया तब जीव और पुर्वक्षके पृषक्-पृषक् होनेसे दुसरा कोई पदार्थ नहीं रहता। वस्तु हो इस्प है ट्याके निज भाव द्रम्यमें ही रहते हैं। नीमित्तक भाव तो नीमित्तक हो है उनका तो बमाव होता ही है।

#### निश्चयनय और व्यवहारनय

नयके मूल भेद निरुवयनय और व्यवहारनय है। आवार्य कुन्दकुन्दने कहा है—
ववहारोऽभूदत्यो भूदर्या देसिदो हु सुद्वणको।
सुद्वणयमस्मिदो खेळु सम्माइट्टी हबदि जांको॥१९॥
—समयसार

बायय यह है कि भूतायं कहते है सत्यायंको। भूत वर्षात् पदार्थमे रहनेवाला 'वर्ष' वर्षात् भाव, उसे जो प्रकाशित करता है वह भूतायं है, सत्यवादों हैं। भूतायंनय हो हमें यह बतलाता है कि जोव और कर्मका कार्ताद काल्केष एकक्षेत्रावाह रूप व उन्वया है। वो तो एक जैसे बीकते हैं किर भो निश्चयनय आरमदृष्यकों सारीरादि पदस्थों है भिन हो प्रकट करता है। वह भिन्नता मुक्तिद्यामें ध्यक्त होती है रसलिए निश्चयनय सत्यार्थ है। तथा अभूतार्थ कहते हैं कसत्यार्थकों। अभूतार्थ अध्यक्ति नहीं होता ऐसा वर्ष अर्थात् भाव। उसे जो कहे उसे अभूतार्थ कहते हैं कसत्यार्थकों। अभूतार्थ अर्थात् भाव। उसे जो कहे उसे अभूतार्थ कहते हैं। जैसे जोव और पृद्यक्ति सत्ता किए होता ऐसा वर्ष अर्थात् भाव। उसे जो कहे उसे अभूतार्थ कहते हैं। अर्थ आर्थात् भाव। उसे जो कहे उसे अभूतार्थ कहते हैं। अर्थ जोव और पृद्यक्ति सत्ता और शरीर आदि परह्य्यकों एक कहा जाता है। अर. अवहारत्य अस्तार्थ है। किन्तु तथ क्या व्यवहारत्य किसी कालमें प्रयोजनीय है सर्वेषा नियंव करने योग्य नहीं है—

सुद्धो सुद्धादेसी णायग्वो परममावदरिसीहिं। ववहारदेसिदा पुण जे हु अपरमे ठिदा मावे ॥१२॥

इस गाणाके भावार्थमे पं॰ जयचन्दजीने लिखा है-लोकमें सोनेके सोलह ताव प्रसिद्ध हैं। उनमें पन्द्रह ताव तक परसंयोगको कालिमा रहती है तब तक उसे अशद्भ कहते है। और फिर ताव देते-देते जब अन्तिम ताव उतरता है तब सोलह ताववाला शुद्ध सोना कहलाता है। जिन जीवोको सोलहवान सोनेका ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हो चुकी है उनको पन्द्रहवान तकका सोना प्रयोजनीय नहीं है। किन्तु जिनको सोलह्वानके स्वर्णको प्राप्ति जब तक नहीं हुई है तब तक पन्द्रहवान तक भी प्रयोजनीय है। उसी तरह जीव पदार्थं पुरुगलके संयोगसे अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है। उसका सब परद्रव्योसे भिन्न एक ज्ञायकता मात्रका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरणरूप प्राप्ति जिनको हो गयी है उनको तो पुद्गलसंयोग जनित अनेक रूपताको कहनेवाला व्यवहारनय कुछ प्रयोजनीय नही है। किन्तु जब तक प्राप्ति नही हुई है तब तक यथा पदवी प्रयोजनीय है। अर्थात् जब तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धानकी प्राप्तिरूप सम्यव्दर्शनकी प्राप्ति न हुई हो तब तक यथार्थ उपदेशदाता जिनवचनोका सुनना, धारण करना तथा जिनवचनके प्रवक्ता जिनगुरुकी भक्ति, जिन-विम्बको दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्गमे प्रवृत्त होना प्रयोजनीय है। और जिनको श्रद्धान ज्ञान तो हुआ पर सामात् प्राप्ति नही हुई तबतक पूर्वकियत कार्यपर द्रम्यका आलम्बन छोडने रूप अणुवत और महावतका ग्रहण, समिति, गुप्ति, पंचपरमेष्ठीका घ्यान आदि करना तथा वैशा करनेवालोकी संगति करना और विशेष जाननेके लिए शास्त्रोंका अम्यास करना आदि व्यवहार मार्गमें स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरोका प्रवृत्त कराना इत्यादि व्यवहारनयका उपदेश प्रयोजनीय है। व्यवहारनयको कर्षचित् असत्यार्थ कहा है। यदि उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड दे तो शुभोपयोगरूप व्यवहार तो छूट जाये और शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ति न होनेसे अधुभोपयोगमें ही स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करनेसे नरकादिगतिरूप संसारमें ही भ्रमण करना पडेगा। इसिल्ए साक्षात् शुद्धनयके विषयभूत शुद्धात्माकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनीय है।

अवार्य अमृतक्वत्रजीने अपने पुरुवार्य सिद्धपुणायके प्रारम्भमें कहा है कि जो व्यवहार और निरुवय दोनोंको जानकर तात्त्वक रूपसे मध्यस्य रहता है वही उपरेशका सम्पूर्ण एक प्राप्त करता है। बसोकि समस्यारको नयपशालीत कहा है। जब समस्यार नयपशालीत है तो नयोको क्या आवश्यकता है ऐसा प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि नयोंको अपनाये बिना नयपशालीत होना सम्भव नही है। इसीलिए नयोंका परिज्ञान आवश्यक है। ध्यवहारनायका ब्युरुतित्विद्ध अर्थ है—

#### 'भेदोपचाराभ्यां वस्तु ब्यवहरतीति ब्यवहार: ।'

जो भेद और उपचारित सन्तुका न्यावहार करता है यह व्यवहारनय है। उसके तीन भेद है—सद्भृत, अग्रद्भृत और उपचरित । सद्भृत न्यावहारनय भेदका उत्यावक है, ज्याव कराये भेदक करता है जैसे जीवक जारादि गुण हैं। अतद्भृत अयहारनय उपचारका उत्यावक है जैसे मिट्टोंक पंदेकों थोका यहा कहना है। और उपचारित व्यवहारनय उपचारका उत्यावक है जैसे महल, भकान मेरे हैं। यह भेद और उपचार कर अर्थ अपरमार्थ है असत्यार्थ है। अभेद और अनुपचार कर अर्थ अपरमार्थ है असत्यार्थ है। अभेद और अनुपचार कर अर्थ अपरमार्थ है अस्ति और अनुपचार कर अर्थ अपरमार्थ है। अभेद और अनुपचार कर अर्थ अपरमार्थ है। अभेद और अनुपचार कर अर्थका निश्चय करता है। इस तरह निश्चयनमंद अस्तु एक अर्थका कर्य कर्य अपरमार्थ है अस्तु अर्थका विश्वय करता है। इस तरह निश्चयनमंद अस्तु एक अर्थक कर्य है फिर भी शुद्ध बस्तु अर्थकारत्य विश्वयन्त्रों उसी तरह आच्छादित है जैसे सूर्यका विश्वयं कर्तु अर्थकार्थित होता है।

ऐसी स्थितिमं यह प्रस्त होता है कि फिर व्यवहार बयो आवश्यक है ? अयत् कत्यनाओं की निवृत्तिके लिए और रत्नात्रमकी सिद्धि होती है। प्रस्त हो सकता है कि एसायंकी सिद्धि होती है। प्रस्त हो सकता है कि एसायंकी सिद्धि होती है। प्रस्त हो सकता है कि परमायं तो स्वमायसिद्ध है रत्नात्रयसे उसकी सिद्धि होते हैं होती हैं ? यदि रत्नात्रयसे परमायंकी सर्वया मिन्न माना जाये तो निवस्यका अभाव हो जाये, और यदि सर्वया अभिन्म माना जाये तो भेद व्यवहारिका अभाव हो जाये। इसिलए कर्मिक्त भेदसे ही उसकी सिद्धि होती है।

इस तरह जब तक व्यवहार और निश्चयते तरबकी अनुसूधि है तब तक वह परोक्षानुसूधि ही है क्योंकि नय श्रुतज्ञानके विकल्प है और श्रुतज्ञान परोक्ष है। इसिलए प्रत्यक्ष अनुसूधि नयपक्षातीत है। इसपर पुन: प्रकत होता है ये तब दो दोनों ही नय समान होनेसे दोनो ही पूज्य है ? किन्तु ऐसी बात नही है ज्यबहारनय यदि पुज्य है तो निश्चयनय पुज्यतम है।

ज का — प्रमाण तो व्यवहार और निश्चय दोनोको हो ग्रहण करता है अत: उसका दिवय अधिक होनेसे वह पृष्यतम क्यो नहीं है ?

यद्यिप प्रमाण निश्चयके भी विषयको ग्रहण करता है किन्तु वह अवहारनयके विषयका व्यवच्छेद मही करता और जब तक वह ऐसा नहीं करता तवतक व्यवहारक्य कियाको रोक नहीं सकता । इसीलिए प्रमाण आरमाको आतानुभृतिय स्वाधित करके बारमाको ज्ञानानुभृतिय स्वाधित करके बीतरा वनाकर स्वयं चला जाता है और इस तरह आरमाको नयवज्ञातिकान्त कर देता है इसीलिए वहीं पूज्यतम है। इसीकिए निश्चयनय प्रमाणका प्रतिपादक होनेसे भूतायं है। उसीका अवक्ष्यन करनेते आरमा स्वयंपदा होता है। उसीका अवक्ष्यन करनेते आरमा स्वयंपदा होता है। उसीका

प्रवचनसार गा० १८९ को टीकामें अमृतचन्द्रजीने कहा है-

रागपिणाम हो आत्माका कर्म है वहां पुण्य-पायक्व है। रागपिणामका हो आत्मा कर्ती है उसीका प्रष्टण करनेवाला और उसीका प्याम करनेवाला है यह गुद्धडण्यका कथन करनेवाला निक्यम्य है। वोर पुण्य-लापका है। यह अवुद्ध हण्यका किया करनेवाला निक्यम्य करी है। ते पुण्य-लापका है। यह अवुद्ध हण्यका निक्षण करनेवाला अवहारम्य है। यह अवुद्ध हण्यका निक्षण करनेवाला अवहारम्य है। यह ते तेते हो ति वस्त्र हो से दोनों हो नय है बयोक शुद्धता और अवुद्धता वंभो क्यसे इव्यक्ती प्रतीति होती है। किन्तु यहाँ निवस्यस्य प्रायक्तम होनेते तहण किया गया है क्योक साध्य गुद्ध लाला है अतु हण्यको सुद्धताका प्रकाशक होनेते निवस्त्यन्य हो। स्वर्थकतम होनेते पहण क्या प्रकाशक अवुद्धताका प्रकाशक व्यवहारन्य साधकतम नहीं है। क्योंकि अवुद्धनाको अवुद्धा विश्व स्वरूपन स्वरूपन साधकतम नहीं है। क्योंकि अवुद्धनाको हो। होती है।

#### व्यवहार और निश्चयरत्नत्रय

तत्वार्यं सूत्र आदि आगिमक सिद्धान्त उन्होंने मोक्षमार्गं रूपसे सम्यव्दर्शन, सम्याकान और सम्यक्-चारित्रका कवन है इन्हें हो रत्नत्रय कहते हैं। किन्तु आचार्यं कुन्दकुन्दसे लेकर अध्यारम प्रन्थोंने व्यवहार मोक्षमार्गं और निश्चय मोक्षमार्गंके साथ व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रयका भी कथन है। दूसरे शब्दो-मे व्यवहार सम्याव्दर्शन, व्यवहार सम्यावान और ज्यवहार चारित्र ये व्यवहार मोक्षमार्गं हैं और निश्चय-सम्याद्यान, निश्चय सम्यावान और निश्चय सम्यक् चारित्र ये निश्चय मोक्षमार्गं है। तन व्यवस्य सम्यावान और सम्यक् चारित्रको मोक्षमार्गं कहा है। तब क्या सिद्धात्यों मोक्षका एक मार्गं है और अध्यादमं मोक्षके दो मार्गं हैं ? ऐसा नहीं हैं सिद्धान्त हो या अध्यात्म दोनों मोक्षका एक ही मार्गं हैं। आचार्य अमृतवन्दलीने कहा है।

> एको मोक्षपक्षो य एष नियतो हरन्त्रसिक्सात्मक-स्तनेत स्थितिमेति यस्तमनिर्घ प्यायेष्य तं चेतसि । तस्मिननेत्र निरम्तरं बिहरति ब्रुच्यान्तराण्यस्पृत्रान् सोऽबक्ष्यं समबस्य सारमिक्शान्निरयोदयं विण्दति ॥

> > —समयसार कलश, व्लो० २४०।

'दर्शनज्ञान चारित्ररूप यही एक मोशामार्ग है। जो पुरुष उद्योगें स्थित रहता है उसीका निरन्तर स्थान करता है, उसीमें निरन्तर विहार करता है जन्य द्रव्योका स्पर्श भी नही करता, वह अवस्य हो नित्य उदित रहनेवाले समयसारको शोघ हो प्राप्त करता हैं।' अध्यारमी अमृतयन्द्रने सिद्धानके ही अनुक्य कथन किया है उससे मिन्न नहीं किया । अन्तर कैबल यह है कि सिद्धान्त सम्यन्दर्शन, सम्यन्धान और सम्यक् नारित्रकों मोक्षमागं कहकर ज्ञान्त हो जाता है, तब अध्यारम आये बढकर स्पष्ट करता है कि सम्यन्दर्शन बादि आरमाके ही गुण है उनको आरमासे कोई पृषक् स्वयन्त्र सत्ता नहीं है। आरमा ऐसे अनन्दर्गाका अबल्ध पिष्ट हैं। उसमें किसी भी गुणका कोई पृषक् द्रव्य की कालभाव नहीं है। आरमा ऐसे अनन्दर्गक्ष इत्य क्षित्र कालभाव नहीं है। आरमाका कुछ जय दर्शनक्ष, कुछ जी जात्वक्ष कुछ जी वारित्रक्ष है ऐसा मी नहीं है पूर्ण जारमा दर्शनक्ष पूर्ण आरमा जातक्ष और पूर्ण क्षारमा वारित्रक्ष है जो कुछ नेद है वह अयनहारसे ही है परमार्थके नहीं। हिमोर समयसारके प्रारम्भ ही आवार्य कुन्तकुल्दन वहा है—

ववहारेणुबदिस्सइ णाणिस्स चरित्त दंसण णाणं । ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥०॥

इसकी टीकामें अमृतचन्द्रजीवे कहा है-

आत्माम दर्शन ज्ञान चारित्र ही नहीं है। किन्तुं ज्ञनन्त धर्मवाली एक वस्तुको न जाननेवाले विध्यको उसका ज्ञान करानेक लिए आचार्यगण, यद्यपि धर्म और वर्मीन स्वभावसे बसेद हैं, किर सो नामादि कथन-से भेद उत्पन्न करके ध्यवहारसे ही ऐसा कहते हैं कि आसाके दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। परमार्थर तो जनन्त धर्मोंको अभेद रूपसे पिये हुए एक इस्य है अतः उसमें भेद नहीं हैं। अतः जड़ी भेददृष्टि या व्यवहार नयसे सम्पद्मश्रीन, सम्यक्षान और सम्यक्षादिवको मोक्षमार्ग कहा है वहीं परमार्थ या निश्चपदृष्टिस सम्यव्याना-विमय जारमाको मोक्षमार्ग कहा है। यथा

> सम्मद्दंतण णाणं चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे । ववहारा णिष्कयदो सत्त्वियमईओ णिओ अप्पा ॥३९॥ ——इत्यसंग्रह

इसलिए दर्शन झान और चारित्रको उपासना बस्तुतः आत्माकी हो उपासना है इस उपासनाका लक्ष्य वही है अन्य द्रव्य नही । यही आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है—

> दर्शनज्ञानचारित्रत्रयास्मा तरवमात्मनः । एक एव सदा सेन्यो मोक्षमार्गो सुमुक्षुणा ॥२३९॥

—सम० कलन यतः आत्माका स्वरूप दर्शनज्ञान चारित्रकप है अत. समुक्षको उस एक मोक्षमार्गका हो सेवन करना

चाहिए ।

अतः व्यवहार मोक्षमागं भेदरत्तत्रय स्वरूप है और निश्चयमोक्षमागं अभेद रत्तत्रय स्वरूप है। प्रथम साधन है दूसरा साध्य है किन्तु वस्तुत साध्य और साधन दो नहीं है विन्क एक ही साध्य और साधनके भेदसे दो रूप हो रहा है वही उपासनीय है यथा—

> एव ज्ञानवनो नित्यमात्मा सिद्धममीष्सुमि.। साध्यसाधक भेदेन द्विधैकः समुपास्यताम्॥१५॥ --सम० कलशः।

ममयसार गा॰ १६ की टीकामे अमृतचन्द्रजीने कहा है—

जिस भावते आत्मा साम्य और सम्बन्ध है उसी भावते उसकी नित्य उपासना करना चाहिए। व्यवहारते ऐसा कहा जाता है कि सामुको नित्य दर्शनज्ञान चारिजकी उपासना करनी चाहिए। किन्तु तीनों ही परमासेस एक आत्मरूप ही हैं, अन्य वस्तुरूप नहीं हैं। जैसे देवदल नामके किसी व्यक्तिजान, अद्भान बोर अनुदग्त वेदनत रूप ही हैं क्यों कि वे देवदनते स्वायका उस्कमन नहीं करते हैं। अतः वे अन्य वस्तु-रूप नहीं हैं उसी तरह आत्मामें भी आत्माका जान, अद्भान और अनुवरण आत्माके स्वभावका उस्कमन न करनेके कारण आत्मरूप ही हैं, अन्य नहीं है। अतः एक आत्मा ही उपासनीय है यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

इसलिए निश्वयसे बात्याका विनिश्वय —श्रद्धान निश्वय सम्यग्दर्शन है। आत्माका ज्ञान निश्वय सम्यग्दान है बीर आत्माका त्रिनिश्वय पारित्र है। यही बाव पुरुषार्थ सिद्धपुपायमें अमृतवन्द्रजोने तथा प्यप्तिन्द पंचविक्तें बाबार्थ स्थानित्रने कही है—

दर्भानसात्मविनिश्चिति रात्मपरिज्ञानसिष्यते नोधः । स्थितिरात्मनि चारित्रं कथमेतेभ्यो मवति बन्धः ॥ —पुरुषार्य० २१६ ।

दर्शनं निरुषयः पुंसि बोधस्तद्बोध इञ्यते । स्थितिस्तत्रैव चारित्रमिति बोगः शिवाश्रयः ॥

--- पद्म ० पंच ० ४।१४ ।

दोनों आचार्योन यद्यपि सम्यादर्शन, सम्याक्षान और सम्यक् वारिनक इन लगांको कहते हुए उनके साथ निक्ष्य पर नहीं लगाया है किर भी चुंकि स्वाधित-मालाधित कवनको निक्ष्य कहते हैं अदा थे लगाया निक्षय कहते हैं किर में लगाया निक्षय कहते हैं किर में ते हैं व से किर करने किर सामाय की व्यवसाधित सामाय हो है किर माल है है किर सामाय के व्यवसाधित सामाय हो है किर सामाय के व्यवसाधित अपना किर सामाय की क्ष्यकहार सम्यव्दात सम्यव्दात सम्यव्दात सम्यव्दात माल विषय गया है। इस तह निक्षय मोलामां और व्यवहार सम्यव्दात नाम दिया गया है। इस तह निक्षय मोलामां और व्यवहार मोलामां और व्यवसाधित में प्रकार हो नो है। स्वाप्त किर व्यवहार सम्यव्दात भाव है। इस तह निक्षय मोलामां और व्यवहार मोलामां और विषय समित में में दो प्रकार हो नो है। स्वाप्त के स्वाप्त के सामाय की स्वयद्वार माय समित की तिक्षय सोलामां में साम्यक्ताय है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है को किर व्यवहार सामाय है है। हिस स्वाप्त का सामाय है से ही निक्षय स्वयस्त और सामाय है सोल व्यवहार सामाय है। सोलका मार्ग है। सोलका मार्ग है। सोलका मार्ग है है स्वीक व्यवहार सामाय है विष्त ही निक्षय सामाय है। सोलका मार्ग है। सोलका मार्ग है। सोलका मार्ग है सोल प्रवास में सामाय है सोल व्यवहार सामाय है। सोलका निक्षय सोलमार्ग है। सोलका सामाय है। सोलका मार्ग हो हो सामाय की स्वयस्त है। से व्यवहार सामाय है सोल सामाय है। सोलका मार्ग है। सोलका सामाय है। सोलका मार्ग है। सोलका सामाय सामाय सामाय है। सोलका सामाय स

### पंचास्तिकायमें बाबार्य कुन्दकुन्वने व्यवहाररत्त्रत्रयका स्वरूप इस प्रकार कहा है— सम्मत्ते सहरूणं भावाणं तेसिमध्यामो णाणं । बारित्तं सममावो विसयेत विकटमन्याणं ॥१००॥

आचार्य अमृतचन्द्रजीने, इसकी ब्याक्या करते हुए लिखा है—कालद्रस्य सहित पांच अस्तिकाय कौर नी पदार्थ भाव हैं। मिथ्यादर्शन के उदयसे इनका जो अश्वान हैं उसके अभावपूर्वक जो श्रव्धानकर भाव है वह सम्यदर्शन हो। यह सम्यदर्शन शुव्ध चेतन्य कर जाग्यतत्वके निक्ययका बीज है अर्थान इसी व्यवस्थान सम्यदर्शन से सुद्ध चेतन्य कर जाग्यतत्वको निक्ययका अहुर अर्थान इसी सम्यदर्शनमें सुद्ध चेतन्य कर जाग्यतत्वको निक्ययक्त अहुर अर्थान होते हैं वैसे हो मिथ्यावको उदयसे उक्त पदार्थ विपरीत प्रतीत होते हैं। मिथ्यावका उदय हट जागेचर उक्त पदार्थों का यथा बीच होना सम्यद्धान है। यह सम्यद्धान कुछ अर्थों में जानचेतना प्रयान आस्पतत्वकी उपलब्धिक यथा की हो। सम्यद्धान है। यह सम्यद्धान कुछ अर्थों में जानचेतना प्रयान आस्पतत्वकी उपलब्धिक हो है। सम्यद्धान है। सम्यद्धान के प्रवास अस्पत्व अस्पतां के स्वत्यक्ष समस्त अस्पतां के स्वत्यक्षों विशेषकर अस्पत्व हित है। सम्यद्धान के स्वत्यक्षों स्वीपत्व अस्पतां के स्वत्यक्षों विशेषकर अस्पत्व होने के जो निर्विक र जानविभाव सममाव होता है वह सम्यक्षारित्र है, यह सम्यक्षारित्र वर्तमान स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना होने के जो निर्विक र जानविभाव सममाव स्वाना स्वाना स्वाना होने हैं। स्व सम्यक्षारित्र हैं स्व सम्यक्षारित्र हैं अपति इसी स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना स्वाना होने हैं अर्थात् इसी है।

जैन कच्चारमके मूर्धन्यमणि आवार्य अमृतवन्द्रश्रीके बचनीसे सच्चे ब्यवहारकी उपयोगिता तथा निश्वय और ब्यवहारमे साध्य-साधनमाश स्पष्ट हो जाता है। आवार्षणीने निश्चय और श्वश्वहारमे साध्य-साधनमाश स्पष्ट हो जाता है। आवार्षणीने निश्चय और श्वश्वहारमे साध्य-साधनमाश स्पष्ट हो निश्चित करते हुए वो दृष्टान दिये हैं। जैने सोवो मिलन वस्त्रका परस्पर प्रशाहन निर्मत जलते धोकर उजका करता है या जैते स्वर्णायाणा जानिक स्वोगित स्वर्णाय प्रशास होता है वेत हा व्यवहारी भी तपस्या जाविक द्वारा जात्मको सुद्धि करता है। इसमें व्यवहारमे तो यही कहा जाता है कि साबुन जलके योगित वस्त्र जलता हुए या या जातिक योगित स्वर्णायाण स्वर्ण हुआ क्रिक्ट या या जाति है कि साबुन जलके योगित वस्त्र जलता हुआ। स्वर्ण पाणाणेते स्वर्ण हुआ । स्वर्ण पाणाणेते स्वर्ण हुआ । स्वर्ण स्वर्य स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्य स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्य स्वर

### व्यवहार सम्यग्दर्शन और निश्चय सम्यग्दर्शन

सिद्धान्त प्रत्योमि सम्यग्दर्शनके दो मेद मिलते है—सगा सम्यग्दर्शन और नीतराग सम्यग्दर्शन । तथा अध्यास प्रत्योमे व्यवहार सम्यग्दर्शन और निश्चय सम्यग्दर्शन भेद मिलते हैं। इनकी संगति यह बैठायो गयी है कि किने सिद्धान्तर्ये सराग सम्यग्दर्शन कहा है वही अध्यात्ममें व्यवहार सम्यग्दर्शन है और जिसे सिद्धान्त्यमे वीतरागसम्यग्दर्शन कहा है वही आधारमाँ निश्चय सम्यग्दर्शन है। असलमे रागका हो नाम व्यवहार है और वीतरागका नाम निश्चय है।

सराग या व्यवहार सम्यन्दर्यन गाँव लिक्पपूर्वक भिष्यात आदि मात कमे प्रकृतियों के उपरामादि-से होता है। जयमेनजोने कहा है— 'यदाऽयं जीव आगमसावया कालादिकिच्यमध्यासमावया गुद्धास्मामिभुत्यविद्यासम्बन्धः कमने तदा प्रथमतस्वावद्-भिष्यास्थादि सक्षमकृतीनामुव्यवेतन क्षयोपयामेन च सरागमम्यन्दिभूत्वा 'चयरमेष्टिभक्त्याद्वर्येण पराभितवस्यं प्रवानविद्वर्येणात्वासक्षमात्रकारियोना नन्तज्ञानिद्वर्यस्थादिगुलस्थानचुरुयमध्ये काथि गुणस्थानं दर्जनमोहस्योण क्षायिकसम्यवस्यं कृत्वा तदनन्तर-मपूर्यदिगुलस्थानचु अकृतियुक्यानमञ्जवस्थानस्थिकसम्यवस्य क्रव्यासमुद्धस्य रागद्वेषस्यवादिसमोदिद्या-मायेन निविकारग्रद्धास्यानुमृत्विस्य चारित्रमोदिकसम्यवस्य वीतरागचात्रित्र प्राप्य मोद्वस्ययं कृत्वा । प्रस्तावमा ३७

'जब यह जीव आपमकी भाषाम काळादिळिक्वरूण और अव्यासकी भाषाम शुद्धासाके अभिमुख परिणामकर स्वसंवेदनज्ञानको प्राप्त करता है तब प्रथम हो मिध्यात्व आदि शत प्रकृतियोके उपराम और सयोपणमधे सरावसम्बद्धि होकर पञ्चयरमेश्रीको भक्ति जादि करते परावसम्बद्धि होकर पञ्चयरमेश्रीको भक्ति जादि करते परावसम्बद्धि होकर पञ्चयरमेश्रीको भक्ति जादि करते परावसम्बद्धि हो जी तब आगममें कहे हुए कमके अनुसार असंयत सम्यद्धि जादि जादि जार गुणस्थानोमेश्री किसी मी गुणस्थानमें दर्शनमोहका अस करते आयिक सम्यस्वकी प्राप्त करता है। उसके परचात् अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोमेश्रीक विकास प्रयस्वका प्राप्त करता है। उसके परचात् अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोमें निर्मेश्र भेद ज्ञानकण प्रयस गुनक्शवानको करके रागदेवरूण चारित्रमोहके उदयका अभाव होनेश्र चारित्रमोहके विकास प्रयस्व गुनक्शवानको करके रागदेवरूण चारित्रमोहके उदयका अभाव होनेश्र चारित्रमोहके विकास करने समर्थ निविकार शुद्धास्थानुमृतिकर बीतराणचारित्रको प्राप्त करके मोहका बाय करता है।

उक्त कथनके अनुसार जिन्हें आगमर्थे पांच लिख कहा है अध्यात्ममें उसे स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं जो शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप है। इसीसे इस स्वसंवेदन ज्ञानको बीतराम भी कहा है।

यही गुढ़ात्माके अमिमुल परिणामकल स्वसंवेदन आगे वडनेपर गुढ़ात्मानुभृतिकर स्वसंवेदन हो जाता है। जतः सरागसम्पर्दृष्टि या व्यवहार सम्पर्दृष्टिका परिणाम गुढ़ात्माभिमुख होता है तभी तो वह निक्चय सम्यक्तके रूपमें परिणत होता है और इसीसे कही-कही सरागसम्यक्तको भी निक्चय सम्यक्त कहा है।

परमात्मप्रकाश ( २।१७ ) को टोकामे टीकाकार बह्यदेवजीने जो प्रश्न समाधान किया है उसका हिन्दी अनुवाद दिया जाता है-प्रभाकर भट्ट प्रश्न करता है-

प्रश्न—जिन गुढारमा ही उपादेय है इस प्रकारकी रिविच्य सम्प्रकार होता है ऐसा ज्ञापने पहले अनेक बार व्याख्यात किया है। यहाँ निष्यय सम्यक्ष्यको वोत्रराणवारित्रका अधिनाभाषी कहा तो यह पूर्वापर विरोध क्यो ?

उत्तर—निन गुद्धारमा हो उपारेष है इस प्रकारकी र्रावरूण निश्चय सम्प्रस्य श्रवस्थामें तीर्थकरंड, भरत, ससर, राम, पाण्डन आदिके वर्तमान था, किन्तु उनके बीतराज्यारित नहीं या यह परस्रार विरोध है। यदि उनके बीतराज्यारित नहीं या यह परस्रार विरोध है। यदि उनके बीतराज्यारित नहीं या यह परस्रार विरोध है। यदि उनके बुद्धारमा उपारेष है इस प्रकार मावनारूण निश्चय सम्प्रस्य तो है, किन्तु वारिमोहके उदस्रो स्थिता नहीं थी। जतादि नहीं होनेव वे अस्यत कहें ब्याते हैं। युद्ध आरममावनाये डिशकर भरत आदि निर्दोध परमारमा अहरत विद्धोका गुणस्तवरूप या वस्तुस्तवरूप स्तवनादि करते हैं उनके आरपक आवार्य उपाध्याय साधुओंका विषयक्षायरूप लोटे ध्यानसे बचनेके लिए लीर सस्तरकी स्थितिक छेठके लिए पूजा-दान आदि करते हैं इसलिए युगरामके योगसे वे सरावसम्प्रदृष्टि होते हैं। उनके आरपक आवार्य उपाध्याय साधुओंका विषयक्षायरूप लोटे ध्यानसे विरावसम्प्रदृष्टि होते हैं। उनके सर्प्यक्षकों जो निश्चय सम्प्रस्थकों परम्परार्थ साध्यक्ष स्वयं व स्वयं निर्मा के स्वयं सम्प्रस्थकों परम्परार्थ साध्यक्ष स्वयं व स्वयं सम्प्रस्थकों परम्परार्थ साध्यक्ष सम्प्रस्थकों परम्परार्थ साध्यक्ष होनेसे कहा है। बातत्वमें तो वह सम्प्रस्य साध्यक्ष साध्यक्य साध्यक्ष साध्

इस तरहें दृष्टिभेदसे व्यवहार सम्यक्तिको भी निश्चय सम्यक्त कहा गया है।

चतुर्य गुणस्वानवर्ती सराग सम्बन्दवर्गे बुढास्म भावना होती है तभी तो वह निस्वय सम्बन्दवर्क रूपमें प्रकट होती है। उसके बिना तो सम्बन्दव होता हो नहीं है। 'बृहदूरव्य संग्रह गाया ४५ की टोकामें बहादेवने लिखा है—

'मिथ्यास्वादित्रहायहरायुवशामक्षयोपशमक्षयं सति, अध्यात्मभाषया निजञ्जद्वास्मामियुरूपरिणामे सति शुद्धारममावनोत्पन्ननिर्वकारवास्ववयुत्वगुपादेयं इत्या-संसारशरीरमोगेषु योऽसी हेयदुदि: सम्यग्दर्शन-श्चदः स चतुर्थगुणस्थानवर्ते नतरदितो दर्शनिको सम्यते ।'

सिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंके उपधान, अवोषधान या क्षय होनेपर अववा अध्यात्म भाषाके अनुसार निज शुद्ध आरमाके अभिनृत्व परिणाम होनेपर, शुद्ध आत्मभावनाते उत्पन्न निविकार यथार्थ सुलक्ष्पी अमृतको उपादेव मानकर संसार धरोरभोगोंमे जो हेयबुद्धि है वह सम्बग्दर्शनसे शुद्ध वतरहित चतुर्व गुणस्यानवर्ती दर्शनिक है।

समयसार गा० १३०-१३१ की टोकार्षे जयसेनाचार्यने भी ऐसा ही कहा है--

'चतुर्थगुणस्थानयोग्यां शुद्धारममावनामपरित्यज्ञित्वरन्तरं धर्मध्यानेन देवलोके कालं गमयित्वा--'

चतुर्य गुणस्थानके योध्य शुद्धास्यभावनाको न त्यागते हुए निरन्तर धर्मध्यानपूर्वक देशकोकर्मे काल धिताकरः "आदि । गोम्मटसार बोवकाण्डमे असंयत सम्यन्दृष्टि नामक चतुर्यगुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि जो न तो इन्द्रियोसे विरत है और न त्रयं और स्थावर ओवोकी हिसासे विरत है, <u>केवल</u> हिनन्द्रके हुए तस्योका अद्यान करता है वह असंयत सम्यायदृष्टि है। इसको कुछ विद्वान भी बहुत हलके रूपमें केते हैं। किन्तु निकोक तस्योक अद्यानये ही सम्यवत्यका सार समाया हुआ है जैसा कि उत्पर चतुर्यगुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए करा गया है।

परमात्मप्रकाशमें धर्मको ब्युत्पत्ति करते हुए कहा है-

माउ विसुद्धउ अप्पण्ड धम्म मणेविणु लेहु । चडगह दुक्खहं जो धरह जीव पडतह पुहु ॥६८॥

दसमें नहा है कि चतुर्यतिक्य संसारके दुःशोमे वटे हुए जीवको जो मोशयदमे घारण करता है वह धर्म है । बह है आरमा का विशुद्ध परिणाम । विशुद्धका मदलब है मिथाल रागादिते रहिन । टीकाना दते सदकी व्यावस्था करते हुए करा है कि इस घर्म में नथिमागवे घत्मी धर्मके लक्षणोका अन्तर्यमंत्र हो जाता है। जैसे जहिंसाको घर्म कहा है वह भो जोबके शुद्ध भावोके विना मध्यव नही है। सागार-जनगार कर धर्म या उत्तम समादि कर इस धर्म भी जोबके शुद्ध भावोके विना मध्यव नही है। स्वाधी समन्त्रभट्टने जो रत्यकरण्ड आवकाबारमें सम्प्रदर्शन, सम्प्रधान, नम्यक्चरित्रको घर्म कहा है वह शुद्धभावको लेकर ही है। कुन्दकुन्द स्वामिन प्रवचनार्यमें जो राग-देव-मोह रहित विरिणामको धर्म कहा है वह भी जीवका शुद्ध स्थाव ही है। स्वामिकाविके यानुरेशामें जो बत्सुवसावको धर्म कहा है वह भी बड़ी है। अतः गृद्ध प्रदा्ध है स्व

मिष्पारव और जनतानुवन्यों कवायजन्य रागके हटे जिना जास्माके परिणामों में विदाद ताका मूजपात नहीं होता। और उसके जिना जत, वत, संयम व्यावं होता है। ऐसा सभी दाहजों में कहा है। किन्तु आजके समयमें लोकों बढ़ते हैं। अध्यक्ष समयमें लोकों बढ़ते हैं। अध्यक्ष के समयमें लोकों बढ़ते हैं। अध्यक्ष के समयमें लोकों बढ़ते हैं। उसके के स्वावं जीवनीं के सम्यक्ष के समयमें जो कि सम्यक्ष के सम्यक्ष के सम्यक्ष के सम्यक्ष के सम्यक्ष के स्वावं के सम्यक्ष के महास्थ्य के जनसाहित्य सरा हुआ है। उसरकालके विदान् भी उसे मुक्तकण्टिसे स्वीकार करते थे। पं क्ष क्ष व्यवं व्यवं विवावं हो समसाहित्य सरा हो अध्यक्ष करते थे। पं क्ष व्यवं व्यवं व्यवं विवावं हो समसाहित्य सरा हो अध्यक्ष करते थे। पं कष्य व्यवं व्यवं विवावं हो समसाहित्य सरा हो अध्यक्ष हो स्वावं हो समसाहित्य सरा हो अध्यक्ष हो स्वावं हो समसाहित्य सरा हो स्वावं हो स्वावं हो समसाहित्य सरा हो स्वावं हो समसाहित्य सरा हो समस्वावं हो सामसाहित्य सरा हो स्वावं हो समस्वावं हो समस्वावं हो सामसाहित्य सरा हो

'सिद्धान्तमें मिस्सात्यको ही पाप कहा है। बही तक मिस्यात्य रहता वहां तक गुप-अशुभ सभी क्रियाओको अध्यात्ममें परमार्थसे, पाप हो कहा है और अगदहारनथको प्रधानताम स्वयहारों जीवोको अशुभसे खुडाकर गुभमें लगानेको किसी तरह पुष्य भी कहा है। स्थाद्वाद मतमे कोई विशोध नहीं है।

शका—परहव्यसं जब तक राग रहे तब तक भिष्यादृष्टि कहा है। इसको हम नही समझे क्योंकि अविरत सम्यय्ष्टि आदिके चारित्रमोहके उदयसे रागादिमान होते है। उसके सम्यक्त केमें कहा है ?

समाधान—यहाँ निष्णात्यसहित अननानुबन्धोका राग प्रधान करके कहा है नयों कि अपने बोर परके ज्ञान श्रद्धानने विना परक्ष्यमे तथा उसके निमित्तने हुए भावों में आत्मबुद्धि हो तथा प्रीति-अप्रीति हो तो सममना कि इसके भेद-ज्ञान नहीं हुआ। मुनिषद लेकर वत समिति भी पालवा है वहाँ जीवोकी रक्षा तथा शरीर सम्बन्धो यतने प्रवर्तना, अपने सुनभाव होन। इत्यादि परक्ष्य सम्बन्धी भावोंसे अपना भोक होना साने और परनीवोंका भात होना, अपतनाचार कम प्रवर्तना, अपना आयुग भाव होना आदि परक्षोंकी कियारे ही अपनेमें बन्ध माने तो जानना कि इसके अपना और परकाज्ञान नहीं हुना, न्योंकि बन्ध मोज तो अपने भावोंसे था, परद्रश्य तो निमित्तमात्र था उससे विपरीत माना, इस तरह अब तक परद्रश्यसे ही अका-चुरा मान राग्डेय करता है तब तक सम्यय्हिं नहीं है।' आगे गा० २०१-२०२ के आवार्यमें किसा है—

'यहाँ अज्ञानसव कहनेते सिष्यात्व अनन्तानुबन्धीसे हुए रागादि समझना । सिष्यात्वके दिना चारित्र-मोहके उदयका राग नहीं लेना क्योंकि अविरत सम्यन्दृष्टि आदिके चारित्रमोह सम्यन्धी राग है किन्तु वह ज्ञानसिहत हैं। उसको रोगके समान जानता है। उस रागके सम्य राग नहीं है, कर्मोदयते जो राग है उसे मेंटना चाहता है। शुनराग होता है परन्तु उस गुभरागको बच्छा समझ लेजमात्र भी उस रागसे राग करे तो सर्वशास्त्र भी पढ लिये हो, मुनि भी हो, उब्बहाग्चीरित्र भी गले तो भी रोसा समझना कि उसके बपनी आत्माका परमार्थन्वस्य नही जाना, कर्मोदयजनित मावको हो जच्छा समझा है उसीसे अपना मोश मानता है। ऐसा माननेसे अझानी हैं। अपने और परके परमार्थक्यको नही जाना तो जीव-अजीव पर्यार्थका भी परमार्थक्य नही जाना। और जब जीव अजीवको हो नही जाना तब सम्यन्दृष्टि कैसे हुआ।

जिनोक तत्त्र के श्रद्धानसे यही अग्निपाय है। जत. यह सब सरामसम्यस्प्रेटीकी बात है उसको भी अक्ष्यक कहा है क्योंकि मित्याद्षिटको अप्रेक्षा उसके ४३ कर्मअकृतियोंका बन्ध नहीं होता। योप ७७ कर्मअकृतियोंका मां स्थितिजन्मागवन्य अप्य होता है किर भी वह संधारको स्थितिका छेदक है इसलिए उसे अबस्यक कहा है। जब वह आगे प्रथमपृणस्थान और पर्वजुणस्थानवर्ती होता है तद तो बन्धमें और भी अधिक होति होती है। साथ ही अमाममं ऐसे दम स्थान बत्तायों हैं जिनमे उत्तरोत्तर असंस्थातपुणीनिर्जरा होती है उसमें सबसे प्रयम स्थान सम्यादपुणीनिर्जरा होती है उसमें सबसे प्रयम स्थान सम्यादपुणीन है उसके प्रतिसमय असंस्थात गुणानिर्जरा बराबर होती है। इसीलिए पुरुपार्थितद्वपुणाम्म कहा है—

तत्रादौ सम्बन्ध्वं समुपावश्रणीयमलिकयन्त्रेत । तस्मिन् सम्बेव यतो भवति ज्ञान धारित्र च ॥

उस रत्नत्रयमेंसे सर्वप्रथम सब प्रकारके प्रयत्नोके द्वारा सम्यव्यर्गनको सम्यक्षणासना करना चाहिए क्योकि उसके होगेपर हो सम्यन्त्रान और सम्यक्वरित्र होता है ॥

#### चारित्र.

अब हम चारित्रकी ओर आते हैं। जैसे सम्यादर्शनके दो प्रकार है वैसे हो चारित्रके भी दो प्रकार है। ग्रन्थकारने दोनोका स्वरूप बतछाते हुए छिखा है—

> असुहेण रायर[हओ दयाहरागेण जोहु संजुत्तो । सो हह मणिय सरावो मुक्को दोण्हं वि खलु हयगे ॥३३५॥

जो अशुमके रागसे रहित है और वत बाढिके रागसे संयुक्त हैं उसे यहाँ सराग कहा है और जो शुभ तथा अशुभ दोनो ही राभोसे मुक्त है वह बीतराग है।।

बीतरागचारित्र ही उपादेय हैं और सरागचारित्र हेय हैं क्यों कि शुद्धोपयोगरूप वीतरागचारित्र हो सोक्षमुल प्राप्त होता है और शुभोपयोगरूप सरागचारित्र स्वर्गमुख प्राप्त होता है। फिर भी शुभोपयोगरूप सरागचारित्र की अपनाये किना वीतराजचारित्र की प्राप्त सम्भव नहीं है इस्त किए अधुभोपयोग क्या करने किए सुभोपयोग्य को अपनाये किना विकास जिला मुमोपयोगको अपनायेका विकास जिलापमंग है। इसीके शुभोपयोगरूप सागचारित्र को परस्पराधे सोक्षका भी कारण कहा है। किन्तु वह सरागचारित्र की महत्त्र होना चाहिए। विशुद्धतानदर्शन स्वभाव शुद्धवारस्तरक्का सम्पक्तवात्र आता और अनुस्तरक्ष तिक्वयात्रस्त हो । को इस विश्वय मोक्षमार्ग हो अपनाते हैं वे मले ही स्वर्गमें चले आर्थ

४० नयचक्र

किन्तु उनका संसार परिभ्रमण नहीं छूटता। हाँ, जो घुडानुभृतिक्ष्य निश्चयमोक्षमार्गको मानते है किन्तु निक्चयमोक्षमार्गके अनुष्ठानको शक्ति न होनेचे निश्चयके साथक शुमानुष्ठानको करते हैं वे सरामक्षम्यकृष्टी परम्पराक्ष मोक्षको प्राप्त करते हैं। और जो केवक निश्चयनयका खबलम्बन लेकर भी रागादिक्षिकस्पक्षे रहित परमसमाधिक्य गुढ़ बालमाको प्राप्त करनेमें खसमयं होते हुए भी मुनियोके पढावयमक बादिक्य बालपणको और श्रावकोंके दानपृत्रा बादिक्य आचरणको निग्दा करते है वे दोनों प्रकारके चारियोंसे भ्रष्ट होकर पायका हो बन्ध करते हैं।

्रुओपयोगमे भी धर्मका अंश रहता है। बाषार्य कुन्यकुन्दने प्रवचनसारमे कहा है— धन्मेण परिणदप्पा अप्पा अदि सुद्धसंपयोगसुदो । पावदि णिध्याणसुद्धं सुदोवजुत्तो व सम्मसुद्धं ॥१३॥

घर्मसे परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगसे युक्त होता है तो मोझ सुलको पाता है कीर यदि सुन्नोपयोगसे युक्त होता है तो स्वर्गमुखको पाता है।

इस गायामे जहीं शुद्धोपयोगोको धर्मपरिणत कात्मा कहा है वहीं शुक्षोपयोगीको भी धर्मपरिणत आत्मा कहा है। इसकी टीकामे आवार्य अमृतचन्द्रजोने भो घोनोको ही प्रमंपिणत स्वभाव कहा है। किन्तु न्द्रोपयोगीके चारित्रको अपना कार्य करने से समर्थ कहा है जीर शुक्षोपयोगोके चारात्रको अपना कार्य करनेमें असमर्थ तथा कर्षीचित् विकटकार्यकारी कहा है। अतः जैसे अपुभोपयोग सर्वधा हैय है वैसे शुभोपयोग सर्वधा हैय कही वैसे शुभोपयोग सर्वधा हैय नहीं है किन्तु सर्वधा उपायेय भी मही है। अदि शुभोपयोग सर्वधा हैय होता तो आवार्य अमृतचन्द्र आवकात्मारको रचना न करते और न उसे पुरुपार्थको मा देते। आवक्का आवार भी पुरुपार्थको — भोक्की सिद्धिका उपाय है अन्याय धर्मके आवक्कां और मृतवर्ध दो भी द नहीं होते। इससे सन्देह नहीं कि वर्ष निवृत्तिक हो है प्रवृत्तिक नहीं है अपित करने हैं अपित करने हैं अपित करने हैं करने कि

'रागद्वेषौ प्रकृत्तिः स्वाक्षितृत्तिस्तक्षिषेधनम्' तौ च बःह्यार्थसंबद्धौ तस्मात्तान् सुपरिस्वजेत् ॥२३०॥

--- आत्मानु ०

रागऔर हेप प्रवृत्ति है और रागडेयका निषेष निवृत्ति हैं। वे रागडेष बाह्यपदार्थोसे सम्बद्ध है अतः बाह्यपदार्थोको छोड़ना चाहिए।

प्रवृत्तिका मतल्ब ही रामदेष हैं। जो व्यक्ति जितना ही रागी देषी होता है उतना हो प्रवृत्तिकोल है। राग और देवका आचार बाह्यपदार्थ होते हैं अतः रागदेषको कम करनेके लिए बाह्यपदार्थोका त्याग आवस्यक है। श्रावकके आचारमें रतीले बाह्य पदार्थोके त्यागको मुक्यता है। समस्त बतावरण त्यागकप हो होता है।

यह सत्य है कि चारित्र नाम स्वक्ष्में चरण (जीनता) का है और वही बस्तुत धर्म है। उसो स्वच्यमे चरणक्य चारित्रके लिए ही बताचरण भी किया जाता है। यह भी कह सकते है कि बाह्य चस्तुओं के स्थापके साथ जितने अध्योग बात्मनत्स्तीनता है उतने ही अधर्म धर्म है और यदि वह नही है तो कीरे बाह्यस्थापने धर्म नहीं हैं।

श्रावककी जो ग्यारह प्रतिमाएँ बतलायी गयो हैं उनके आन्तरिक और बाह्यरूपका चित्रण करते हुए पं• आशाघरजोने कहा है —

> रागादिक्षयतारतम्यविकसञ्जूद्धारमः संविष्युख-स्वादारमस्ववद्विवेहिस्त्रसवधार्थहोग्ययोज्ञारमसु । सद्दक् दर्शनिकादिदेशविश्तिस्थानेषु चैकादश-स्वेकं यः अयते चतिमतरतस्तं श्रद्धे आवकं ॥

अर्थात् इन प्यारह प्रविभावोंके बान्यन्तरये रागाविके समकी होनायिकताने प्रकट हुए सुद्ध आत्माके संवेदनजन्य मुखका स्वाद रहुता है बौर बाहरणें वसहिता आदिका त्याग रहुता है। यदि बाह्य आवरण तो हो और अपन्यत्य में आरियक सुबका आमास भी न हो तो ऐसे ब्रत वस्तुतः ब्रत नही है। अतः निश्वयके साथ व्यवहार वर्षारहार्य है। अतः निश्वयके साथ व्यवहार वर्षारहार्य है। अतः स्वत्यत्व है। अतः निश्वयके साथ व्यवहार वर्षारहार्य वह अवतर्शित हुए बिना नही रह सकती। अस्तु,

ज्यकार साहल्लघनलने सरागचारित्रका वर्णन करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसारके चारित्रा-धिकारका अनुसरण किया है और केवल मूनि सम्बन्धी ही सरागचारित्रका वर्णन किया है। उन्होंने गाचा ३९२ में लिस भी दिया है कि बीसाग्रहणके सनुक्रमधे सरागचारित्रके कवनका विस्तार प्रवचनसारमें देखना चाहिए। यहां उसीका केवामात्र कवन किया है।

आगे उन्होंने कहा है कि गुमोपयोगसे दुःसका प्रतिकार तो होता है किन्तु सुबकी प्राप्ति नही होती। किन्तु मिथ्या रत्नत्रयको छोड़कर जो सम्यक् रत्नत्रथको चारण करके शुगकर्म करता है उसका परम्परासे मोख होता है।।३४०-४१॥

आगे पुन. कहा है कि अवहारखे बन्ध होता है और स्वभावमे छीन होनेसे मोझ होता है अवः स्वभावकी आराधनाके समय व्यवहारको गौण करना चाहिए।

कावार्य कुन्दकुन्दने प्रवनवतार गाया ८में कहा है जिस समय इन्य जिस रूपसे परिणत होता है उस समय वह उसी स्वपायमय होता है। अतः वर्मरूपसे परिणत यह सारमा ही वर्म है। इस प्रकार निजगुद्धारमपिणति हो निवस्यवर्ष है और पंचपरमेल्टी आदिको भिक्तरूप विराणाम व्यवहारयमें है। इस
तरह इन दोनों पमीते परिणत कात्मा ही वर्म है। उपादान कारणके समान ही कार्य होता है। बस्त
जयान कारण बारमा ही है क्योंक वही वर्मरूप परिणत होता है। वह उपादान कारण हा की रूप अध्याप के स्वयक्त
भेरसे दो प्रकार है। रागाविविकत्यसे रहित स्वयंवेदन ज्ञान, जिसे आपममें शुक्लध्यान कहा है, केवलजानकी वर्णाविम गृद्ध ज्यादान कारण है। उसकी प्राप्तिके लिए शुद्ध उपादानकी आवश्यकता है। उसीके
लिए वारिषकी आवश्यकता है। उसके बिना उपादान गृद्ध नहीं हो सकता। अतः वारिषको भी प्रयत्नपूर्वक
धारण करना चाहिए।

चारिनके सम्बन्धमें जब विचार किया जाता है तो बतोका प्रसंग अनायास आ जाता है। पीच महावत प्रसिद्ध है। तत्वाचंद्रुपके सातवं अध्यायके प्रारम्भे ही हिंसा, झूठ, चोरी, अबहा और परिस्रहके त्यामको तत कहा है। उस सूनको सर्वाचंद्रिकि नामक टीकामें पूज्यपाद स्वायोगे यह प्रस्न उठाया है कि ततको आजनका हेतु व्यॉ कहा, व्यॉकि उदसका अन्यक्षित तो गृति, सिनित आदि संवर के हेतुओं में किया गया है। दम प्रमीनेसे संयमवर्गमे बत आ जाते हैं। इसका समाधान करते हुए कहा है कि स्वर तो निवृत्ति क्य है हिन्तु जत प्रवृत्तिकथ है—दिसा, झूठ, चोरी आदिको त्यामकर अहिंसा में, स्वयववनमें तथा दी हुई वस्तुके प्रस्पेत प्रमूपे प्रवृत्तिकथ है—दिसा, झूठ, चोरी आदिको त्यामकर अहिंसा में, स्वयववनमें तथा दी हुई वस्तुके प्रस्पेत प्रमूपे प्रसूपे तथा है। इसीकिए प्रध्यसंग्रह गाया ५७ की टीकामें बहारेवजीने उन्हें एकदेवायत कहाई है। और पूज्यपाद स्वामीने अवतीको तरह मुमुलुको बतोको भी त्याज्य बतलाया है। समाधितत्त्रमें उन्होंने लिखा है—

#### अपुण्यमनतैः पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तयोर्ध्ययः । भवतानीय मोक्षार्थी वतान्यपि परित्यजेत् ॥८६॥

अवल — हिंसा, मृट, चोरी, अवहा और परिसहसे अपुण्यका (पापका) बन्य होता है और उतांसे पुण्यका बन्य होता है। किन्तु मोक्ष तो पुण्य और पाप दोनोंके ही नाशका नाम है। अतः मोक्षके इच्छुकको अवतोंकी तरह ततोंको भी छोड़ना चाहिए। जाने उनके त्यानका क्रम भी बत्तलाया है---

अवतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः । स्यजेसान्यपि संप्राप्य परमं पदमारमनः ॥८७॥

अवर्तोको छोड़कर बर्तोमें निष्ठावान् रहे। पुनः आत्माकै परमयदको प्राप्त करके वर्तोको नी छोड़ देवे।

इसकी चर्चा करते हुए बहादेवजीने लिखा है कि व्यवहाररूप जो एकदेशदत है वही त्याज्य है। समस्त सुभासुमसे निवृत्तिरूप निदचयव्रत तो निर्विकल्प समाधिकालमे भी रहते ही है। वास्तवमें तो उस अवस्थामें प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप विकल्पका स्वयं ही अवकाश नही रहता। इस तरह जहाँ उस अवस्था तक पहुँचनेके लिए वत पाद्य है वही उस अवस्थामे पहुँचनेपर स्वयं ही छूट जाते है उन्हे छोडना नही पडता। किन्तु पुष्पबन्धके मयसे वत घारण न करनेपर वह अवस्था प्राप्त नही हो सकतो । यही आचार्य अमृतचन्द्र-जीके द्वारा घोषित जैनीनीति है कि एक समय एक हायसे जिसे ग्रहण किया जाता है दूसरे समयमें दूसरे हाबसे उसे छोड़ भी विया जाता है। त्याग और ग्रहण, ग्रहण और त्यागकी इस मधानीके द्वारा आत्माका मथन करनेपर वह तत्व निष्पन्न होता है जिसे परमपद कहते हैं। वही कार्य समयसार है। गाथा ३६६ में प्रन्यकारने कहा है एक ही उपादान कार्य भी है, कारण भी है। कार्यको उत्पन्न करनेसे कारण है और स्वयं उत्पन्न होनेसे कार्य है। सिद्ध परमात्मा कार्यसमयसार है और शुद्धात्माके श्रद्धान ज्ञान आचरणसे विशिष्ट **जात्मा कारणसमयसार है। जो बात्मा कारणसमय**साररूप है वहो आत्मा उत्तरकालमे सि**द्ध**परमात्मा बनता है। अतः वह स्वयं ही कार्य है और स्वयं ही अपना कारण है मुमुक्षुको यह तस्व सदा लक्ष्यमें रखना चाहिए। द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्रके रचयिताने इन सभी बातोपर पूर्वाचार्योका अनुसरण करते हुए सम्यक् प्रकाश डाला है। उसका स्वाध्यायपूर्वक चिन्तन और मनन करना चाहिए। नयविवक्षाको सम्यक् रीतिसे हृदयंगम करके शास्त्रोमें कहाँ कौन कथन किस दृष्टिसे किया गया है इस बातको समझ लेनेसे किसी तरहका विसंवाद नहीं हो सकता। शास्त्रकारोने विसंवादके लिए कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। सब कमन एकदम स्पष्ट किया है। अस्तु,

अन्तमें ग्रन्थके सम्पादनमें प्रयुक्त प्रतियोंका परिचय देकर इस प्रकरणको समाप्त करेंगे ।

# सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय

प्रकृत हम्मस्वमावप्रकाशक नयनककी हस्तिनिक्षत कुछ प्रतियों हमे सम्पादनार्थ जयपुर, कारंजा तथा ऐन्क पत्रान्नान सर्वतीभवन स्थावरके प्राप्त हुई थी। उन्होंके ज्ञाधारपर प्रकृत प्रन्यका सम्पादन तथा संशोधन किया गया है। १ स्थी तरह प्रन्यके अन्तमं परिशिष्टकपेमे दी गयी आलापपदितिका भी सम्पादन जयपुरक्षे प्राप्त प्रतियोक्षे काषारपर किया गया है। नीचे उन सक्का परिचय दिया जाता है—

१ अ० प्रति । बामेर बास्त्र भण्डार जयपुर (राजस्थान ) न० ५५६, पत्र संस्था ३४, लिपि सुन्दर बौर शुद्ध । प्रत्येक पत्रमें ९ पक्ति बौर प्रत्येक पंक्तिमे ३४ अक्षर । संबत् १७९४ आसीज मास कृष्णपक्ष दक्षमी तिथि गुरुवारको लिखकर पूर्ण हुई । लिपिकर्ती हैं जिनदास विलाला वासी लवायणका ।

 प्रस्तावना ४३

कोने सं क सीहुमार्या नयकु तयो पुत्र व्येषरच्या सीटात्मा काल्हा बाल्हां गाल्हापुत्रोः .....सम्बन्स सीकामरणः.....। इदं नयककं ब्रह्म नरींवह किष्मापितं कर्मक्षयनिमित्तं । ज्ञानवान् ज्ञानवानेन निर्मयोऽभय-बानवः । बन्नबानात् दुखी निर्पं निर्म्याची भेषकं मवेत् ॥

कु प्रति । ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन व्यावर ।

पत्र संस्था २३ । प्रत्येक पत्रमें ९ पंक्ति, प्रत्येक पंक्तिमें ४५-४६ बक्तर । गावाओं की उत्यानिकाएँ कपर-नीचे हासियों में लिखी हैं । प्रायः शुद्ध है । अन्तमें लेखक प्रशस्ति है—

इति नयसकं समाप्तं । संवत् १८८६ कार्तिकमाथे कृष्णपक्षे दुवियाया मंगलवासरे लिखतं महात्मा ् राषाकृष्ण सवाई जयनगरमध्ये वासी कृष्णगढका । श्रीकत्याणरस्तु ।

स• प्रति— ऐ॰ प॰ स॰ व्यावर । पत्र सं॰ ४६ प्रत्येक पत्रमें पंक्ति६, प्रत्येक पंक्तिमे अक्षर अभिक ४३.कम ३८ ।

इति नयचक्रं समाप्तं लिखापितं ब्रह्मदेवपठनार्थं ।

ज्ञ ० प्रति । कारंजा अ० नं० ३५९ । पत्र सं० २५ ।

प्रत्येक पत्रमें पंक्ति १२ या १३ । प्रत्येक पंक्तिमे ३५ से ४० तक बाजर । प्रति प्रायः शुद्ध है। यत्र तत्र टिप्पण और पाठभेद भी अंकित हैं। प्रत्य समाप्त होनेके बाद दो पत्र और हैं जिनमें नयचक्रकी कुछ गावाएँ लिखकर उनका भाषा अर्थ दिया है।

नयबक्रके अन्तमें परिशिष्टरूपि आलापपदाति भी दी गयी है। उसके सम्पादनके लिए हमें एक प्रति कारंजासे, एक प्रति जैनसिद्धान्त भवन आरासे और ४ प्रतियाँ दि॰ जै॰ अति॰ श्रोमहाबीरजो जयपुरसे प्राप्त हुई पी उनका भी परिचय नीचे दिया जाता है।

क् ० प्रति । क्षी आमेर शास्त्रमण्डार जयपुर । गं० १०७ । पत्र ८, प्रत्येकमें पंक्ति १२ । प्रत्येक पंक्तिमे ४० अक्षर । क्रिपि स्पष्ट और प्रायः शुद्ध है। संवत् १७७२ मार्गशीर्षं वदी पड़वाको पाटिलपुरमे इयारामने लिखी है।

खं । आमेर शास्त्रमण्डार जयपुर । पत्र २०, प्रत्येकमें ५ पंकि, प्रत्येक पंकिमें ३४ अक्षर । क प्रतिखे इसका पत्र लम्बा और चौडा भी है किन्तु एक पंक्तिचे दूखरो पंकिके मध्यमें अस्तराल विशेष दिया है । अक्षर बड़े और सुन्दर हैं । प्राय. क प्रतिके अनुकूल ही है । सं॰ १७७५ में लिखी गयी है ।

आा० प्रति । आमेर बा० जयपुर । नं० १०५ । पत्र १४, प्रत्येक पत्रमे ७ पॅक्ति और प्रत्येक पॅक्तिमें ३२ से २७ तक अक्षर । प्रारम्भके तीन पत्रोके हाशियेषर टिप्पण भरे हुए हैं । शेषमें भी कही-कही हीनाधिक टिप्पण विसे हैं । शद्ध और सन्दर लेख हैं । लेखक प्रशस्ति—

इति श्रीमुखबोधार्यमाळापपद्वति श्रोदेवसेन पंडित विरक्तिता परिसमासा । संवत्सरे छोकनय-मृमीनुसिते १७६३ वैत्रमासे कृष्णपक्षे चतुच्याँ तिचौ इत्द्रप्रस्वनगरे नगरे विते श्री मृक्तसंवे भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीतिस्तरपटोदयाद्विदिनमणिनिमस्य स्वपंडातरोतिरतापमाम्भोषेमॅट्टारकशिरोरस्नस्य भट्टारकश्री श्री श्री श्री श्री १०८ श्रीमण्डमत्कीतित्विच्छव्यविद्यन्यण्डलोमण्डितपच्डितविद्युविद्यीजितस्छात्रमुसी लूणकरणेनेर्द जिस्तितं स्वपन्नगर्यम् ।

अपुट प्रति बामेर॰ जयपुर। पत्र सं०११। प्रत्येक पत्रमें पीक्त ९, प्रत्येक पीकमें ३४ अक्षर। इसके भी प्रारम्भके दो पत्रीपर चारो ओर हाशियोमें टिप्पण भरे हैं। सं०१७९४ में वसवानगरमे पं० गौरमनने किसी है। ४४ नग्रसक

ग० प्रति । जैन सिद्धान्तम्बन जारा । नं० ३८।३। यह ल प्रतिके वंशकी प्रतीत होती है । फिलतं पूर्वदेख बारा नगर श्री पार्वकाविजयमित्रमध्ये काष्ट्राधे मानुराच्छे पुरूषराणे लोहावाधांनाये श्री १०८ नहारकोत्तम महारकोत्ती ल लिंदकोति तरस्टुं आर्ववरतामी श्री १०८ राजेन्दकोति तस्क्रिय महारकोत्तम निर्माणकोत्ति किल्ला महारकोत्ति तस्क्रिय महारक पूर्वनेन्दकोति दिल्ली सिहास्ताधोत्त्वरतं लिली सम्बन्द १९४६ का मिती आदवदी ६ वार रिककू पूरा किया । विवद्दिया जैनरेच बहादुर राजके विस्ते । कुमं भूषात् कस्थाणमस्तु ।

# विषय-सूची

| जिनों और सिद्धोको नमस्कार                     | 8          | लक्षणोका परस्परमे अविनाभाव                     | 16   |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------|
| सब द्रव्योंके सद्भावको कहनेकी प्रतिज्ञा       | ₹          | उत्पाद, व्यय, ध्रीव्यको निरपेक्ष माननेमे दोष   | २०   |
| स्वभाव और तत्संयुक्त द्रव्योंको प्रमाण और नय- | -          | निश्चयनयसे उत्पाद विनाश नही                    | २१   |
| के द्वारा जाननेका निर्देश                     | 2          | द्रव्य गुण पर्यायोमे अभेद                      | २१   |
| स्वभावके नामान्तर                             | ₹          | द्रव्यकास्वरूप                                 | २१   |
| स्वभाव और स्वभाववान्मे व्याप्ति               | ₹          | सत्के विनाश और बसत्की उत्पत्तिमे दोष           | २२   |
| सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाहरूपसे स्थित होते हुए |            | बोद्धके क्षणिकवादमें दूपण                      | 22   |
| भी अन्यरूप नहीं होते                          | ¥          | नित्यपक्षमें दूषण                              | २३   |
| व्रन्यके बारह अधिकारोका निर्देश               | 4          | भेदपक्षमे दूषण                                 | 78   |
| एकान्तके विनाशके लिए द्रव्य, गुण, पर्भायको    |            | अभदपक्षमें दूषण                                | 74   |
| जानना आवश्यक                                  | 4          | शून्यवादमे दूषण                                | २६   |
| गुणकास्वरूप और भेद                            | Ę          | सर्वगतबादमे दूषण                               | ₹    |
| दस सामान्य गुणोके नाम                         | Ę          | बह्मबादमे दूषण                                 | २७   |
| सोलह विशेषगुणोंके नाम                         | b          | यदि सभी पक्ष सदोष है तो वास्तविक क्या है       | ? २८ |
| ज्ञानादि विशेषगुणोंके भेद                     | 6          | एकान्तपक्षमें दोष देकर जन्मान्धोके द्वारा हायी |      |
| प्रत्येक द्रव्यके सामान्य-विशेषगुण            | 6          | दर्शनके उदाहरणसे स्वमत समर्थन                  | २९   |
| चेतना आदि गुणोंमें पुनस्क दोषका परिहार        | ٩          | सामान्य स्वभावोके नाम                          | 3 8  |
| पर्यायकालक्षण और भेद                          | ٩          | विशेष स्वभावोके नाम                            | ₹१   |
| जीवादि इन्योकी पर्याय                         | ११         | छह गायाओसे सामान्य स्वभावोका स्वरूप कथा        | 4 ३२ |
| पर्यायके चार भेद                              | 8.8        | स्वभाव सार्थक और निरर्थक कैसे                  | ₹¥   |
| द्रव्य स्वभावपर्याय                           | <b>१</b> २ | गुण और पर्यायोंको स्वभावपना                    | 38   |
| गुण स्वभावपर्याय                              | १२         | प्रत्येक द्रध्यमे स्वभावकी संख्या              | ąц   |
| जीवद्रव्यकी विभावपर्याय                       | १२         | स्वभाव और स्वभाववान्का स्वरूप                  | 38   |
| जीवकी विभाव गुणपर्याय                         | <b>१</b> ३ | स्यात् शब्दका प्रयोग न करनेमे दोष              | 75   |
| जीवद्रव्यकी स्वभावपर्याय                      | ₹ ₹        | कर्मजन्य, क्षायिक और स्वाभाविक भावोंकी         |      |
| जीवको स्वभाव गुणपर्याय                        | ₹ ३        | संख्या व स्वेरूप                               | ४१   |
| पुद्गलोके बन्धका कथन                          | 88         | स्वभावोमें हेय और उपादेयपना                    | 83   |
| द्गलद्रव्यकी स्वभावपर्याय                     | १५         | जीव और पुद्गलमें विभावपरिणतिका कारण            | 88   |
| नुद्गलद्रव्यके गुणोंकी स्वभावपर्याय           | १६         | विभावका स्वरूप, कारण और फल                     | 88   |
| पुद्गलद्रव्यको विभावपर्याय                    | १६         | जीवकी विमावपरिणति                              | ४५   |
| पुद्गलके गुणोंकी विभावपर्याय                  | <b>?</b> ७ | कर्म प्रकृतियोके भेद और बन्धके कारण            | 86   |
| षर्मादि द्रव्योंकी स्वभावपर्याय               | १७         | भाव और द्रव्यमें कार्य-कारणपना                 | ४६   |
| म्युत्पत्तिपूर्वक द्रव्यके तीन लक्षण          | १७         | मूलप्रकृतियोंके नाम                            | 80   |
|                                               |            |                                                |      |

नयचक्र

| कर्मीपाधि सापेक अनित्य बशुद्ध पर्यायाधिक   | ***            | निक्षेपादिके जाननेका प्रयोजन                  | १३९            |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| भावि नैगमनय                                | १११            | व्यवहार और परमार्थंसे रत्नत्रय ही मोक्समा     | र्ग,           |
| भूत नैयमनय                                 | <b>११</b> २    | शुभ-अशुभ भाव नही                              | 480            |
| वर्तमान नैगमनय                             | 282            | व्यवहारमार्गमें विवाद करनेवालोका              |                |
| संग्रहनय                                   | **?            | निराकरण १                                     | <b>84-68</b> 8 |
| व्यवहारनयका लक्षण और भेद                   | ₹\$\$          | व्यवहार निश्चयका साधक                         | १४५            |
| <b>व्हाजुसूत्रनयका स्वरूप और मेद</b>       | ₹₹₹            | युक्तिके द्वारा समर्थन                        | 88€            |
| शब्दनयका लक्षण                             | 888            | व्यवहारी जीवको कर्तृत्वका प्रसंग आनेसे स      | कि-            |
| समभिरुदनयका स्थलण                          | 888            | की प्राप्ति कैसे ? इस आर्थकाका परिकृ          | हार १४७        |
| एवं भूतनयका स्वरूप                         | 884            | शुभ अशुभ कमीका तथा संसारका कारण               | 188            |
| नैगमादिनयों में द्रव्याधिक और पर्यायाधिक त | खा             | मोहनीयकर्मके भेद और उनका कार्य                | <b>१</b> ४९    |
| शब्दनय और अर्थनयका भेद                     | 884            | प्रत्यय और उनके भेद                           | १५०            |
| शुद्धसद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप             | ₹ ₹ €          | मिष्यादृष्टि और अज्ञानका स्वरूप               | 242            |
| असद्भूत व्यवहारनयका स्थाण और भेद           | ११७            | अविरतिके भेद                                  | 843            |
| तयाभेदोंकास्वरूप ११                        | 86-668         | कवाय और योगके भेद                             | 848            |
| व्यवहार और निश्चयसे बन्ध और मोक्षके        |                | णुभ-अधुभ राग, मोहके कार्य                     | 243            |
|                                            | <b>२१-१</b> २३ | <b>बुभराग</b>                                 | १५४            |
| उपचरितासद्भूत व्यवहारनयके भेदोका           |                | गुभ-अशुभ भावका हेतुतथा उनसे अन्य              | 848            |
| उदाहरणपूर्वक स्पष्टोकरण                    | <b>१</b> २४    | कर्मके कारणोको हटानेका उपदेश                  | 844            |
| वस्तुके स्वभावोमें अस्तित्वस्वभाव ही प्रश  | रान,           | सम्यक्तवकी उत्पत्तिमे अभ्यन्तर हेतु           | 844            |
| वहो प्रमाण और नयका विषय                    | १२५            | सम्यक्तको उत्पत्तिमे बाह्य हेतु               | १५७            |
| युक्तियुक्त अर्थ ही सम्यक्तका कारण         | १२६            | मोहका क्षय कौन करता है                        | १५७            |
| सापेक्ष सम्यक् निरपेक्ष मिथ्या             | १२६            | सम्यग्दर्शनके भेद और स्वरूप                   | 846            |
| सापेक्षता और निरपेक्षताका स्पष्टीकरण       | 120            | नयदृष्टिसे सम्यक्तको तीन प्रकार               | १५८            |
| स्यादादका स्वरूप                           | १२७            | व्यवहार रत्नवय                                | 845            |
| प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी             | 126            | व्यवहार रत्नत्रयके ग्रहणका उपाय               | १५९            |
| दुर्नयभंगी                                 | 130            | निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप                      | १५९            |
| सप्तभंगीमे भंग रचनाका उपाय                 | 640            | सम्यन्तानका स्वरूप                            | 145-543        |
| सापेक्षता साधक सम्बन्ध और युक्तिका स्वरू   |                | व्यवहारके द्वारा निश्चयरूप साध्यका साध        |                |
| तत्त्वमें हेय और उपादेसका विचार            | 132            | चारित्रका स्वामी                              | १६४            |
| व्यवहारनय और निश्चयनयका सामान्य लक्ष       |                | सराग श्रमण और वीतराग श्रमण                    | <b>१</b> ६५    |
| विषयीकी प्रधानतासे विषयको व्ययपना          | <b>१३३</b>     | श्रद्धानादि करते हुए भी मिथ्यादृष्टि          | १६६            |
| युक्ति और अनुमवका काल                      | 848            | सराग चारित्रका स्वरूप और भेद                  |                |
| कयंचित् एकान्तमें हो तत्त्वका निर्णय       | <b>१</b> 94    |                                               | <b>₹</b> €0    |
| निक्षेपका स्वरूप और भेद                    | 234            | साधुके २८ मूलगुण                              | १६७<br>१६८     |
| नामनिक्षेपका चदाहरण                        | १३७            | साधुके उत्तरगुण                               |                |
| स्थापना निक्षेपका उदाहरण                   | १३७            | समान जासारवालेके साथ ही सामाचारी              |                |
| द्रव्यनिक्षेप मेद-प्रभेद                   | 230            | विस्तारसे जाननेके लिए प्रवचनसार देखन<br>आग्रह | का<br>१७१      |
| भावनिक्षेपका उदाहरण                        | १३८            | गुभोपयोगसे दुःखका प्रतीकार किन्तु सुख         |                |
| निक्षेपोंमें नमबोजना                       | 888            | प्राप्ति नहीं                                 | १७२            |
|                                            | 147            | -1111 161                                     | , 31           |

| व्यवहाररत्नत्रयसे परम्परा मोक्ष                | <b>१</b> ७३ | <ul> <li>आत्मध्यानसे उत्पन्न हुई भेदभावना</li> </ul> | 196   |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------|
| व्यवहारसे बन्ध, अतः उसकी गौणता                 | १७३         |                                                      | १९९   |
| बीतरागचारित्रके अभावमें सरागचारित्रकी          |             | ष्यानप्रत्ययोंमें सुस्रप्रत्ययका स्वरूप              | 155   |
| गौणता कैसे ?                                   | 808         |                                                      | 199   |
| शुद्धवारित्रके द्वारा शुगका नाश                | १७५         | <b>भारमस्वरूपके अवलोकनकी प्रेरणा</b>                 | 200   |
| समयसारमे प्रतिपादित वीतरागचारित्र वा           | ले          | आत्मामे आचरण करनेका उपाय                             | 700   |
| साधुकी बालोचना आदि विपकुम्भ                    | १७६         | सरागचारित्र और बीतरागचारित्रमे कर्यनिह               | [     |
| शुभ-अशुभ कर्मीके संवरके कारण                   | १७६         | अविनाभाव                                             | २०१   |
| ष्येय जात्माके प्रहणका उपाय                    | १७७         | चारित्रका फल और उसकी वृद्धिकी भावना                  | २०३   |
| संवेदनके द्वारा आत्मध्यानका उपदेश              | 866         |                                                      | २०३   |
| संवित्तिका स्वरूप स्वामी और भेद                | 808         | सामान्य गुणकी प्रधानतासे भावना                       | २०३   |
| संवित्तिकी सामग्री                             | 160         | विपक्षी दृष्यके स्वभावके अभाव रूपसे भावना            | 208   |
| ष्याता और ध्येयका सम्बन्ध तथा ध्येयके न        | ाम १८०      | विशेषगुणींकी प्रधानतासे भावना                        | 208   |
| परम निज तत्त्व                                 | 868         | सामान्यमें विशेषोकी उत्पत्ति और विनागके              |       |
| कार्यसमयसार और कारणसमयसार                      | 868         | सम्बन्धमें दृष्टान्त                                 | २०४   |
| कारणसमय ध्यानके योग्य                          | १८३         | परमार्थज्ञानस्य परिणतिका फल                          | 204   |
| कारणसमयसे कार्यसमयकी सिद्धिका समर्थन           | 1864        | नयचक्रको रचनामें हेत्                                | 204   |
| एक ही उपादान कार्य और कारण कैसे                | 828         | प्रकृतनयचक ग्रन्थकी उपयोगिता                         | २०६   |
| बशुद्ध संवेदनसे बन्ध, शुद्ध संवेदनसे मोक्ष     | 858         | उसकी रचना कैसे हुई                                   | २०६   |
| स्वसंवेदनज्ञान ही कारणसमयसाररूप                |             | नयचक्रके कर्ता देवसेनगुरुको नमस्कार                  | 200   |
| परिणमता है                                     | १८७         | दोहोमे निबद्ध द्रव्यस्वभावप्रकाशको मादल्ल-           | , - • |
| औदयिक आदि पाँच भावोंके भेद                     | 820         | घवलने गाणाबद्ध किया                                  | २०७   |
| औदियक भावके इक्कीस और औपशमिकभाव                | वके         |                                                      |       |
| दो भेद                                         | 966         | परिशिष्ट १                                           |       |
| क्षायोपशमिक भावके अठारह भेद                    | 866         | आक्षापपद्धतिकी विषयसूर्चा २०९                        | -776  |
| क्षायिकभावके नी भेद                            | 866         | वीरभगवान्को नमस्कार करके गुण, स्वभाव                 |       |
| निजपरमभावके श्रद्धानादिके बिना मृढ             |             | तया पर्यायोका कथन करनेकी प्रतिज्ञा                   | २०९   |
| अज्ञानी                                        | 168         | मलापपद्धति शब्दका अर्थ                               | 709   |
| पारिणामिकभाव ही घ्येय है                       | 290         | उसकी रचनाका उद्देश्य                                 | २०९   |
| जीवका भाव ही ससार और मोक्षका हेतु              | 898         | द्रव्यके भेद और द्रव्यका लक्षण                       | 208   |
| अभेद और अनुपर्चारत स्वरूप ही निश्वय            | 898         | द्रव्योके दस सामान्यगुण                              | 280   |
| निश्चय और व्यवहारसे ज्ञानका विषय               | 897         | ट्यां के मोजब जिल्ला                                 |       |
| निश्चयदृष्टिसे मोधाकी प्राप्ति व्यवहारके अनुसर | η           | पर्यायका स्वरूप तथा भेद                              | 200   |
| स बन्ध                                         | १९३         | स्वभावपर्यायका स्वरूप                                | 788   |
| निश्चमका लेप व्यवहार                           | १९४         | खन निर्मा कर कार्रिकार्ड                             | 288   |
| निश्चयकी आराधनाका फल और सामग्री                | 888         | farmanning of                                        | 288   |
| ज्ञानकी महत्ताका कथन                           | १९५         | anacmonacente                                        | २१२   |
| योगीका स्वरूप                                  | 80.4        | विभावतमा व्यांज्यकारीय                               | २१२   |
| आत्मध्यानको आन्तरिक सामग्री                    | 198         | Fauracan animone                                     | २१२   |
| लक्षणसे आत्माको ग्रहण करनेका उपाय              | १९७         | Canana mineral                                       | २१२   |
|                                                |             | अभगपत्रवाव                                           | २१२   |

|                                           | विषय   | -सूची                                |                   |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
|                                           |        |                                      | 84                |
| द्रव्योंके ग्यारह सामान्यस्वभाव           | २१३    | गुण जीर स्वभावमे अन्तर               | <del>२</del> २०   |
| द्रव्योंके दस विशेष स्वभाव                | २१३    | विशेष स्वभावोको ब्युत्पत्ति          | 228               |
| जीव और पुद्गलके इक्कीस स्वभाव             | २१३    | दुर्नयका विषय मिथ्या क्यों ?         | २२१               |
| कालके पन्द्रह स्वभाव                      | २१३    | सर्वया शब्दके वर्ष                   | २२२               |
| शेष द्रव्योके सोलह स्वभाव                 | २१३    | सर्वथा एकान्तवादमें दोप              | 222               |
| प्रमाणका स्वरूप तथा भेद                   | २१३    | स्वभावोमे नययोजना                    | २२३-२२४           |
| नयके भेद                                  | 468    | प्रमाणका स्वरूप तथा भेद              | २२५               |
| उपनयका स्वरूप तथा भेद                     | २१४    | नयका स्वरूप तथा व्युत्पत्ति          | २२५               |
| द्रव्याधिकके दस भेद                       | 568    | निक्षेपको व्युत्पत्ति तथा भेद        | २२५               |
| कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिक        | 568    | द्रव्यार्थिकको व्युत्पत्ति           | २२६               |
| सत्ताप्राहक शुद्धद्रव्याचिक               | २१५    | पर्यायाधिककी व्युत्पत्ति             | 225               |
| भेदकल्पना निरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिक        | २१५    | नैगम आदिकी व्युत्पत्ति               | २२६               |
| कर्मीपाधि सापेक अधुद्धद्रव्याधिक          | २१५    | निश्चय और व्यवहारकी व्युत्पत्ति      | २२७               |
| उत्पादव्यय सापेक अगुद्धद्रव्याधिक         | २१५    | सद्भूतव्यवहारका स्वस्प               | २२७               |
| भेदकल्पना सापेका अधुद्ध स्वाधिक           | २१५    | उपचरितासद्भूतव्यवहारकी व्युत्पत्ति   | २२७               |
| अन्वय द्रव्याधिक                          | २१५    | सद्भूतव्यवहारका अर्थ                 | २२७               |
| स्बद्रज्यादि प्राहक द्रज्याधिक            | 784    | असद्भूत व्यवहारके अर्थके नौप्रकार    | २२७               |
| परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याधिक             | २१५    | उपचरितासद्भूत व्यवहारनयका अर्थ       | 220               |
| परमभाव ग्राहक द्रव्याधिक                  | 284    | अध्यात्म भाषाके द्वारा नयोका कथन     | २२८               |
| पर्यायाधिकके छह भेद                       | 284    | निक्चयकास्वरूप औरभेद                 | २२८               |
| अनादि नित्य पर्यायाधिक                    | २१५    | व्यवहारके भेद और उनका स्वरूप         | २२८               |
| सादि नित्य पर्यायाधिक                     | २१५    | परिशिष्ट २                           |                   |
| उत्पा <b>दन्ययग्रा</b> हक                 | २१५    |                                      |                   |
| वनित्य शुद्धपर्यायायिक                    | २१५    | नयविवरणकी विषय सूची                  | १२९-२६८           |
| सत्तासापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायायिक     | २१५    | नयसे प्रमाण पूज्य क्यो ?             | २२९               |
| कर्मोपाधिनरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाधिक  | २१५    | नय प्रमाण नही, उदाहरण पूर्वक कथन     |                   |
| कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिक | २१५    | तथा उसमे शंकाओका परिहार              | २३०-२३१           |
| नैगमनयके तीन भेद                          | २१६    | नय प्रमाणका एकदेश                    | २३१               |
| संग्रहनयके वा भेद                         | २१६    | नय प्रमाणसे पूज्य क्यो नही, इस अ     | शंकाका            |
| व्यवहारतयके दो भेद                        | २१६    | परिहार                               | २३२               |
| ऋजुसूत्रनयके दो भेद                       | २१६    | नयको प्रवृत्ति मतिज्ञान, अविधि और मन | <b>ा.पर्यवसे</b>  |
| शब्दनय, समभिक्डनय, एवभूतनय                | २१७    | ज्ञात पदार्थक एकदेश मे नहीं होती     | <b>F F F F</b>    |
| सद्भूतव्यवहारनयके दो भेद                  | २१७    | नयका मूल केवलज्ञान भी नही            | 233               |
| शु <b>द्ध</b> सद्भूतव्य <b>वहा</b> र      | २१७    | अतः नय श्रुतज्ञानकं भेद है           | 2 \$ 3            |
| अध्यसद्भू तब्यवहार                        | २१७    | सामान्य से नय एक, विशेषसे दो, वि     | <b>श्स्ता</b> रसे |
| असद्भूतव्यवहारनयके तीन भेद                | 286    | साव                                  | २३४               |
| उपचरित असद्भूतव्यवहारनयके तीन भेद         | २१८    | अत्यन्त विस्तारसे सख्यात             | २३५               |
|                                           | १८-२१९ | नयकी ब्युत्पत्ति                     | २३६               |
| ार्यायको व्युत्पत्ति                      | २२०    | गुणाधिक नामका तीसरानय नहीं है        | ₹₹                |
| वभावोकी व्युत्पत्ति                       | 270    | दो ही मूल नय                         | 230               |
|                                           |        |                                      |                   |

प्रस्ता॰ -७

| नैगम नयका स्वरूप                           | २३८ | व्यवहारनयका कथन                           | २४७             |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----------------|
| नैगम नयके विषयमें आधाका और उस              |     | व्यवहाराभासका स्वरूप                      | २४८             |
| परिहार                                     | २३९ | ऋजुसूत्रनयका स्वरूप                       | 288             |
| नैगमनय और प्रमाणमे अन्तर                   | 380 | ऋजुसूत्रनयाभावका स्वरूप                   | २४९             |
| नैगमनयका अन्तर्भाव सग्रह और व्यवहार        | भ   | शब्दनयका स्वरूप                           | २५०             |
| मही                                        | 580 | समभिरूढनयका स्वरूप                        | २५२             |
| व्हजुसूत्र आदिम भी नही                     | 586 | एवंभूतनयका स्वरूप                         | २४३             |
| अतः नय सात ही है                           | 586 | सापेक्षनय सम्यक्, निरपेक्ष मिष्या         | 248             |
| किन्ही आ चार्योंने नैगमके तीन भेद करक      | नो  | सातनयोका अर्थनय और शब्दनयमे विभाव         | न २५४           |
| नय भी कहे हैं                              | 388 | सातनयोमे अन्यविषय और बहुविषयक्रीले न      | य २५४           |
| पर्याय नैगमके तीन भेद, द्रव्य नेगमके दो भे | α,  | संग्रहनयसे नेगमका विषय बहुत है            | 348             |
| द्रव्यपर्याय नैगमके चार भेद                | ₹४१ | सग्रहनयसे व्यवहारका विषय अल्प             | २५५             |
| अर्थपर्याय नैगमका स्वरूप                   | 586 | व्यवहारनयसे ऋजुसूत्रका विषय अल्प          | २५५             |
| अर्थपर्याय नैगमाभासका उदाहरण               | 285 | नरजु <b>सूत्र</b> नयसे शब्दनयका विषय अल्प | २५ १            |
| व्यंजनपर्याय नैगमनयका स्वरूप               | 285 | शब्दनयसे समभिरू इनयका विषय अल्प           | 744             |
| व्यंजनपर्याय नैगमाभासका स्वरूप             | २४२ | समीभरू इनयसे एवं भूतनयका विषय अन्य        | २५६             |
| अर्थव्यजनपर्याय नैगमका स्वरूप              | २४२ | नय वाक्यकी प्रवृत्ति                      | २५६             |
| अर्थव्यजनपर्याय नैगमाभासका स्वरूप          | २४३ | प्रत्येक नयके भेदमे सप्तभगीका अवतरण       | २५७             |
| <b>शुद्ध</b> द्रव्य नैगमका स्वरूप          | २४३ | सप्तभगोका कथन                             | 246             |
| अशुद्धद्रव्य नेगमका स्वरूप                 | 383 | अनेकान्तमें अनेकान्त                      | २६५             |
| अशुक्रद्रव्य नैगमाभासका स्वरूप             | 283 | अवकव्यभंगकी सिद्धि                        | 244             |
| शुद्धद्रव्यार्थपयीय नैगमका उदाहरण          | 588 | नयोके तीन भेद-शब्दनय, अर्थनय और जा        |                 |
| शुद्धद्रव्यार्थपर्याय नैगमाभासका स्वरूप    | 588 | वस्तुमे नयोको प्रवृत्तिका प्रकार          | २६७             |
| अशुद्धद्रव्यार्थपर्याय नैगमका स्वरूप       | 588 | नयचर्चाका उपसहार                          | २६८             |
| अशुद्धद्रव्यार्थपर्याय नेगमाभासका स्वरूप   | 588 |                                           |                 |
| शुद्धद्रव्यव्यजनपर्याय नेगमनयका उदाहरण     | 588 | परिशिष्ट ३                                |                 |
| अशुद्धद्रव्यव्यजनपर्याय नेगमनयका स्वरूप    | 284 | द्र० स्व० नयचक्रमे उद्घृत पद्यानुक्रमणी   | २६९             |
| सप्रहनयका स्वरूप                           | 284 | परिशिष्ट ४                                |                 |
| सग्रहनयके दो भेद                           | २४६ | 7777                                      |                 |
| परसंग्रह नयाभासका स्वरूप                   | २४६ | er am it at America                       | \$00-08         |
| अपर संग्रहनयका स्वरूष                      | २४७ | परिशिष्ट ५                                |                 |
| संग्रहःभासका स्वरूप                        | २४७ | नयविवरणश्लोकानुक्रमणी                     | २७ <b>५-</b> ७६ |

# श्री-माइल्लघवल-कृत द्रव्यस्त्रमावप्रकाशक

#### नयचऋ

श्रीकृष्यकुन्द्रशायायेकृततााचीन् सारार्थं परिगृद्धः स्वपरोपकाराय द्रव्यस्वसावप्रकाशकं नयचकं मोक्षमाग कृर्यन् गार्धोकर्ता निकिन्तर्ने शाक्षपरिसमाण्यादिकं शिष्टाचारप्रतिवाकर्ने पुण्यावासिनौरितकतापरिहार. फक्षमानकपन् शास्त्रादौ इष्टदेवताविभेषं नसस्कृतेकाष्ट 'दस्वा' इति ।

> बव्या विस्ससहावा लोयागासे सुसंठिया जेहि । विट्ठा तियालविसया वंदेहं ते जिणे सिद्धे ॥१॥

श्रीकृत्वकुत्वाचार्यकृत वास्त्रते सारमृत अर्थको प्रहण करके, अपने और दूसरोंके उपकारके लिए, इ॰परवभावक्रकाशक नयचक नामक प्रत्यके, जो कि मोश्रका मार्ग है, रचिषता वास्त्रकी निविध्नकपसे समाप्ति, खिष्टांके आचारका पालन, पुण्यकी प्राप्ति और नास्त्रिकताका परिहार रूप फलकी इच्छासे शास्त्रके प्रारम्भमें इष्ट देवता विधीयको नमस्कार करते हुए गाया कहते हैं—

लोकाकाशमें सम्यक् रूपमे स्थित विध्वस्वरूप त्रिकालवर्ती द्रव्योको जिन्होने देखा उन जिनो और सिद्धोंको मै नमस्कार करना है ॥१॥

विशेषार्थ — इस प्रत्यका नाम उच्यस्वभावप्रकाशक है वर्शीक इसमे उत्योंके स्वभावपर प्रकार डाला गया है। और उक्षाके स्वभावपर प्रकार डाला गया है। और उक्षाके स्वभावपर प्रकार डाला गया है। और उक्षाके स्वभावपर प्रकार डाला । इसीने आवार देवनेनने अपने नयकके प्रारम्भे कहा है कि जैसे वर्भहीन मनुष्य मृत्य बाहता है या द्वारा । इसीने आवार वेदि हो सकता । सुप्त पार्व के बान हि वृक्ष सकती वैसे हो नयोंके बानके विना उद्योंके। जान करना चाहता है वेदे हो मृत्य मृत्य वर्गोके बानके विना उद्योंके। जान करना चाहता है। उत्योंके बानके विना उद्योंके। जान करना चाहता है। उत्योंके बानके विना उद्योंके। अपने प्रवास कहा है। उद्योग प्रवास कही वृक्ष सकती वैसे हो नयोंके बानके विना उद्योंके स्वरूपका प्रवास जान हुए विना सम्प्रदृष्टि नही हो सकता। इसीने प्रत्यकारणे उपलब्धि नहीं हो सकता। इसीने प्रत्यकारणे उत्यास प्राप्त कहा है। उद्योगिक स्वरूपके उपलब्धि नहीं। इसीलिए इस प्रस्यके रविद्याने आवार कृत्यकुरके प्रत्योंके स्वर्णक क्षाको अपने अवास वेदि है। इसीलिए इस प्रस्यके रविद्याने आवार है। अपने उद्योगिक स्वर्णक कामिल के वित्य क्षाक करके इस प्रयक्ष रचना की है। जैसे द्रव्योंके स्वर्णक कामिल के वित्यक अवासे उपलब्ध सामने के वित्य क्षाक प्रत्यक अवासे है। इस प्रस्वकी प्रारम्भ करते है। इस प्रस्वकी प्रारम्भ करते है। इस प्रस्वकी प्रारम्भ कराते है। इस प्रस्वकी प्रारम्भ करते है। इस प्रस्वकी प्रारम्भ करते है। इस प्रस्वकी प्रारम्भ करते है। अपने स्वर्णकार अवने इष्ट देवनाका स्वर्णक करने पूर्व उत्तर के वार उद्देश वतावते हैं। उनमें से मृत्य वर्ट्य है प्राप्त विता कि वित्यक पूर्ण हो। अपने वर्ट्य वर्ट्य है शास्त्र किसी विकास पूर्ण हो—उसकी पूर्ण किसी विकास वर्ष हो । अपने सुर्थ के व्याप्त विकास कर हो। अपने सुर्थ के व्याप्त विद्या वर्ष करात हो। अपने सुर्य क्षाक व्याप्त विद्या वर्णकार विद्य वर्णकार हो। अपने सुर्य क्षाक व्याप्त विकास विद्या किसी विकास वर्ण हो। अपने सुर्य है प्रस्ति व्याप्त विद्या है व्याप्त किसी विकास प्रस्त हो।

इष्टरेबलाबिनेपं नसम्कृत्व व्यान्धेयपतिज्ञानिरेबाध्याह 'जं जह' हिन— जं जह' जिलेहि दिट्ठं जैह दिट्ठं सम्बद्धसम्भावं । पुठ्वायरअबिकद्धं तं तह संखेबदो बीच्छं ॥ २ ॥ स्वभावस्थाविनोक्कवं निर्णायुपायं वात-भीव' हिन— जोवा पुगगलकालो धम्माधम्मा तहेव आयासं । णियणियसहायजुन्ता दृहका जयसमाणणयणेहि ॥३॥

ş

शिष्टाचारका परिपालन, पुण्यकी प्राप्ति और नास्तिकताका परिहार । आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्य-इलोकवार्तिक तथा आसपरीक्षाके प्रारम्भमें मगल करनेके इन उद्देश्योपर गम्भीरतामे प्रकाश **डाला है। उनका** कहना है कि शिष्टाचार परिपालन, नास्तिकताका परिहार और निविध्तहपमे शास्त्रकी समाप्ति आदि ती तपक्चरण आदि अस्य कर्मोंसे भी हो सकती है। अत इन्हीके उद्देश्यमे ग्रन्थके प्रारम्भने मंगलस्तव करना आवश्यक नहीं है। किन्तु जिनके द्वारा शास्त्रको परम्परा प्रवाहित हुई है तथा जिनके द्वारा शास्त्रोंमें विणित अर्थका बोध हमें प्राप्त हुआ है जन परमेष्ठियोका स्तवन करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि सज्जन किये हुए उपकारको नहीं भूलते। यदि ग्रन्थकारको गुरुपरस्परास जान प्राप्त न हुआ होता तो वह कैसे शास्त्रको रचना कर सकते थे। इसीमें इस ग्रन्थके रचयिताने भी अपने ग्रन्थके आदिमें उन जिनों और सिर्ट्योंको नमस्कार किया है जिन्होंने त्रिकालवर्ती सब दृश्योंके स्वरूपको ययावस्थित रूपमे जाना है। इससे जहाँ उनके प्रति अपनी कतजनाका जापन होता है वहाँ ग्रन्थकी प्रामाणिकताका भी समर्थन होता है कि इस ग्रन्थमें जो द्रथ्योके स्वरूपका वर्णन है वह मैने अपनी बुद्धिसे कल्पित नहीं किया है किल्नु त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती सब दुख्योंके स्वरूपको जिनेन्द्रदेव और सिद्धपरमेशीने देखा है। उन्हींको जिल्यपरस्परासे मझे भी प्राप्त है। इमीसे मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जिनोमें सिद्ध वहें होते हैं क्योंकि जिन अन्हन्त तो चार कमोंसे सक्त, होने पर भी अभी पण मक्त नहीं हुए हैं और सिद्ध ता एक दम निष्करक है। किन्तु हमें तो जानकी प्राप्ति अग्हन्तोके द्वारा ही होती है। उन्हीकी दिव्यध्वनिको स्मृतिमे रस्कर गणधर द्वादशागकी रचना करते है और फिर जिष्यपरम्परासे वही ज्ञान हमे प्राप्त होता है। अनः उपकारी होनेसे अरहत्तका प्रथम स्मरण किया जाता है जैसा णमोकार मत्रमें भी देखा जाता है। उसीका अनुसरण इस ग्रन्थक रचियताने भी किया है।

डष्ट देवता विशेषको नमस्कार करके पूर्वमें जो कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है उसके निर्देशके लिए ग्रन्थकार 'ज जह' आदि गाया कहते हैं—

जिनेन्द्रदेवने जो सब द्रव्योका सन्द्राव जैसा देखा और पूर्वापर्रावरोध रहित जैसा कहा वह वसा ही मैं सक्षेपसे कहेंगा ॥ २ ॥

आगे स्वभाव और स्वभाववान्ने एकत्वको तथा उसके निर्णय करनेके उपायको बतलाते है— अपने-अपने स्वभावसे युक्त जीव पुद्गल, काल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य तथा आकाशको नय और प्रमाणरूपी आंखोमे देखना चाहिए।। ३।।

विशेषार्थ — गण्यकारने उच्योंके स्वरूप या स्वभावको कहनेका प्रतिज्ञा की है। अन वह सबसे प्रवस्त दृष्योंके साम बनन्यते हैं कि मूल द्रव्य छह है — जीव, गुर्गल, धर्मद्रव्य, अन्तर्मद्रव्य, आकाश और काल। ये ये मर्वदा छह ही हैं और छह ही रहेंगे। इनमंत्ते जीव द्रव्य तो अनन्त हैं, गुर्गल द्रव्य जीवोंस भी अवन्त है स्वीक एक एक पावके भोगमें अनन्त पुराल कर्म, अरीर जीदि क्यासे संख्या है। काल द्रव्य असंस्थात है रोग तीन द्रव्य एक-एक है। इन द्रव्योक्त अपना-अपना स्वभाव जुदा-तुदा हे। और वह स्वभाव उनके फिक्त नहीं है। वे सब द्रव्य अपने-अपने स्वभाव कर ही है। जैसे ऑनक्सा स्वभाव उल्लात जिससे सिद्ध सही है इसी तरह सभी स्वभाव अपने-अपने स्वभावतान्य अभिन्न होते हैं। किन्तु मर्वद्या अभिन्न सही होने। यदि

१ जंजंजि—मु०।२ सहस्त०।३ -त्युपायान्तरं जा०।

स्वमावस्य नामान्तरं बृते 'तथं' इत्यादि— तक्कं तह परमट्टं वस्वसहावं तहेव परमपरं ।

षेयं सुद्धं परमं एयट्टा हुंति अभिहाणा ॥४॥

स्वमावस्वमाविनोध्यासि दर्शयति---

ऐबेहि तिबिहलोगं णिप्पणां खलु णहेण तमलोयं । तेणेबे परमट्टा भणिया सब्भाववरसीहि ॥५॥ ते पुण कारणभूवा लोयं करूजं विदाण णिच्छयवो । अण्णो को बि ण भणिजो तेसि इह कारणं करजं ॥६॥

स्वभाव-स्वभाववान्मे मर्वया अभेद हो तो 'स्वभाव-स्वभाववान्'का भेद व्यवहार भी नही बन सकता। किन्तु स्वभाव और स्वभाववान्के प्रदेश वृदे-तृत्वे नही होते । यदि बन्यनाके हारा स्वभाववान्के प्रदेश वृदे-तृत्वे नही होते । यदि बन्यनाके हारा स्वभाववान्मे यदि उपकाश अक्षम कर विधा जा सके तो स्वभावका नामकं कांदि वन्त्र वेण नही व्यवसा। अत सब हव्य अपने स्वत सिद्ध स्वभावको अक्षम किया जा सके तो अनिमान कोदि अस्तिव्य तेण नही रह सकता। अत सब हव्य अपने स्वत सिद्ध स्वभावको किये हुए सदा तत्मय हो रहते हैं। न तो स्वभावको किये हुए सदा तत्मय हो रहते हैं। न तो स्वभावके किय कोई स्वभाववान्ने शिव स्वभाववान् से किया के सिद्ध स्वभावकान् से पित्र वार्याक्ष स्वभावकान्त्र स्वभावकान्त्र स्वभावकान्त्र स्वभावकान्त्र कोदि स्वयान्य स्वभावकान्त्र स्वभावकान्य स्वभावकान्त्र स्वभावकान्य स्वभावकान्त्र स्वभावकान्य स्वभावकान्य स्वभावकान्त्र स्वभावकान्य स्वभावकान्त्र स्वभावकान्य स्वभावकान्य स्वभावक

आगे स्वभावके नामान्तर कहते है-

तत्त्व, परमार्थ, द्रव्यस्वभाव, पर अपर ध्येय, शुद्ध, परम, ये सब एकार्थवाची है।। ४।।

बिहीपार्थ — प्रथकारने स्वभावंक प्रसंगमे उक्त गहरोंको द्रथस्वभावका बाचक कहा है। इनमे-से तन्व और परमार्थ तो स्पष्ट ही है। पृज्यपाद स्वामीने अपने समाधितन्त्र इलोक ३० में 'तन्तव्य परमात्मन,' कहा है। यहां नन्वका अर्थ स्वरूप ही है। इसी तरह परमार्थका अर्थ भी यथार्थ स्वरूप होता है। ध्यान भी उसीका किया जाता है इसालिए उसे ध्येय शहरते भी कहा है। वह रूपेय पर और अपरके भेरते दो प्रकारका होता है। क्योंकि ध्याल परमात्माका भी किया जाता है और स्वय अपनेमें भी तन्त्रय हुआ जाता है। दोनोंसे ध्येय पर और स्वका स्वरूप ही हो अन पर ध्येय और अपर ध्येयको भी द्रश्य-वभाव-का बाचक कहा है। तथा द्रश्यस्वभाव तो गृद्ध होता ही है इसालिए उसे गृद्ध शब्दसे भी कहा है। इस तरह उक्त सब शब्द द्रश्यस्वभावक वाचक है।

आगे स्वभाव और स्वभाववानकी व्याप्ति दिललाने है-

इन्हीं छहो द्रव्योंसे तोनों लोक बने हुए है। तथा आकाश द्रव्यसे अलोक बना हुआ है। इसीसे सर्वदर्शी जिनेन्द्रदेवने इन्हें परम अर्थ कहा है। वे सब द्रव्य कारणरूप है और लोक उनका कार्य है। निरूचय नयसे न तो उनका कोई अन्य कारण हो है और न कार्य ही है।। ५–६॥

िब्रोबार्थ—विलोकसारके प्रारम्भने लिला है कि यह आकाग मन ओरसे अन्ति है। उग अनत्त आकाशके मध्यमें लोक है। वह लोक अकृतिम है उमें किमीने किसी समय बनाया नहीं है। हमीलिंग न उसकी आदि है और न अन्त हैं। वह अनावि-अनत्त हैं। स्वभाव में हो बना हुआ है। जिनने अकाश मध्याव्य, अध्याद्यक्ष, आकाशक्य, काल्प्रक्ष तथा जीवों और पुर्गणंका आवागमन होना है उतना लोका-काश है शेव सब अलोकाकाश है। इसीने छहो इब्योको लोकका कारण और लेकको उनका कार्य कहा है।

१. 'समबाओ पंचण्हं समजीतः जिणुत्तमीहि पण्णतं । सो चेव हवदि कोओ तत्तो अमिओ अकोओ ल ॥३॥' -पञ्चास्ति । 'णिप्पणं जेहि तहत्वकं'--पञ्चास्ति । गा॰ ५।

## एकक्षेत्रनिवासित्वेन संकरादिदावपरिहारमाह-

٧

# ेअवरोप्परं विमिस्सा तह अण्णोण्णावगासदा णिच्चं । संता वि एयखेले ण परसहावे हि गच्छंति ॥७॥

#### इति पीठिकानिर्देशः ।

किन्तु बास्तवमें न वे किसी के कारण है और न कोई उनका कार्य है। जो किसीको उप्पन्न करता है बह उसका कारण होता है और जो उत्पन्न होना है यह उनका कार्य होना है। किस्तु न तो यह छोक उन इब्योंका कार्य है और न वे इब्य उसके कारण है। यह नो अनारिकालम ऐमा ही चन्छा आता है फिर भी बूंकि सब इब्योंके समझ्या से लोक बना हुआ है इसलिए कार्य-कारणका व्यवहार कर लिया जाता है। जैने तत्वायमूत्रमें सब इब्योंको अवगाह लोकाकालये बनलाया है। किन्तु यह कथन भी व्यवहार दृष्टिमें ही किया गया है फिक्स युष्टिम नो कोर्ट फिनीके आवार नहीं है। सब इब्य अपने ही आधार है उसी तरह कार्यकारण आविके सम्बन्धमें भी जानना चाहिए।

आगे कहते हैं कि एक क्षेत्रमें रहते हुए भी वे द्रव्य अपने-अपने स्वभावको नहीं छोडते—

वे सब द्रव्य परस्पर में मिले-जुले हुए है और एक-दूसरेका अवकाश दिये हुए है। तथा सदा एक क्षेत्रमें रहने हैं, फिर भो अपने-अपने स्वभावको छोडकर अन्य स्वभावरूप नही होते॥ ७॥

विशेषार्थ-अपर कहा ह कि इन्ही सब द्रव्यामें तीनों लोक बने हें। अर्थात ये छही द्रव्य लोकमें रहते हैं। या यह भी कह सकते है कि जितने आकाशमें मब इब्य पाये जाये उसे लोकाकाश कहते हैं। आकाश तो सर्वव्यापक है। लोकाकाशमें तो सर्वत्र है ही उसमें बाहर भी सर्वत्र है। किन्त शेप पोच द्रव्य लोकाकाशमें ही है, बाहर नहीं हैं। उनमें-से भी धर्मद्रव्य और अप्रमंद्रव्य समस्त लोकमें व्याप है। अर्पात् लोकमे जहाँ आकाश है बही ये दोनो द्रव्य भी है। बालद्रव्य भी लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक कालाणुके रूपमें स्थित है। इस तरहमें वह भी समस्त लोकने व्यास है। जीव तो अपने-अपने गरीरके प्रमाण होतेसे यद्यपि शरीरव्यापी है फिर भी एक ऐसी भी स्थित आती है जब कुछ क्षणके लिए वह भी फैलकर समस्त लोकमे ब्यास हो जाता है। और पदगल परमाण तो इस लोकमे सर्वत्र भरे हण है। इस तरह लोकमे छहो द्रव्य यद्यपि परस्परमे रिलेमिले-से रहते है, फिर भी अपने-अपने स्वभावको छोडकर अन्य द्रव्यक्ष्प नही हो जाते । न धर्मद्रव्य अधर्म आदि अन्य द्रव्य रूप होता ह और न अन्य कोई दव्य धर्मादि द्रव्यक्षप होता है। जीव और पुद्गलडब्स तो ससारी जीव और कर्मके रूपमें अनादिकालमें दूध-पानी की तरह मिले हुए है फिर भी न जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप परिणमन करता है और न पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यरूप परिणमन करता है। जो चेतन है वह चेतन ही रहता है जो अचेतन है वह अचेतन ही गहता है। अचेतनोमें भी जो मर्तिक द्रव्य है वह मूर्तिक ही रहना है जो अमृनिक है वह अमृनिक ही रहना है। इस तरह जिस-जिम द्रव्यका जो स्वभाव है, अन्य द्रव्यके संयोगसे उस स्वभावमे अन्य द्रव्यक्ष्य परिवर्तन नहीं होता । सब द्रव्य अपने-अपने स्वरूपमे ही स्थिर रहते है।

#### पीटिका समाप्त

१ 'अष्णोष्णं पत्रिसंता दिता ओगासमण्यमण्यम्स । मेलंता विय णिच्चं सगतभावं ण विजहंति ॥— पश्चास्तिक गा० ७ ।

अथ तस्यापि विशेषध्याख्यानार्थमधिकारारम्मः---

गुणपञ्जाया दवियं काया पंचरिय सत्त सञ्ज्ञाण । अण्णे वि णव पयत्या पमाण णय तह य णिक्सेवं ॥८॥ वंसणणाणचित्ति कमसो उवयारभेवद्वदर्रीह । वस्त्रसहावययासे 'अहियारा ज्ञारसवियय्या ॥९॥

स्त्रनिर्देशः । नत्राधिकारत्रयाणां प्रयोजनं निर्मित्रति -'णायस्य' इति--णायस्यं दिवयाणं रुक्खणसंसिद्धिहेउगुणणियरं । तह पञ्जायसहायं एयंतविणासणटठा वि ॥१०॥

आगे उक्त पीठिका निर्देशका विशेष व्याख्यान करनेके लिए अधिकारोका निर्देश करने है—

द्रव्यस्वभावत्रकाशः नामकः इस ग्रन्थमं बारह अधिकार है—गुण, पर्याय, ब्रब्ध, पञ्चास्ति-काय, सात तत्त्व, नी पदार्थ, प्रमाण, नय, जिक्षेप और उपचार तथा निक्चयकं मेदसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ॥ ८–९ ॥

विशेषार्थ--- इन द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक प्रत्यमे प्रत्यकारने उक्त बाग्ह अधिकारोके द्वारा वर्णन करनेका निर्देश किया है। जसा-जैसा अधिकारका नाम है उसीके अनुरूप उसमे कथन किया गया है। इन वारह अधिकारोमे एक तरहमे द्रव्यान्योगकी पूरी कथनी समाविष्ट हो जानी ह । बन्कि यह कहना चाहिए कि जैन तत्त्वज्ञानको प्राय सभी आवश्यक जानकारी आ जाती है। जैन सिद्धान्तमे छह द्रव्य, पाँच अस्ति-काय सात तस्व, ओर नौ पदार्थ ह । गुण और पर्यायोक आधारको द्रव्य कहते है । इस तरह गुण, पर्याय, द्रव्य, पाच अस्तिकाय, नौ पदार्थ, सात तत्त्व इनमें सब जेय समाविष्ठ हो जाता है। प्रमाण, नय और निक्षेप ये ज्ञेय को सम्यक् रीतिस समजनेके-जाननेके मध्य साधन है। इसीसे कहा है- प्रमाण, नय और निक्षेपके डारा जो पदार्थीको सम्यक् रीतिमे नही जानना, उसे युक्त बात अयुक्त प्रतीत होती है और अयुक्त बात यक्त प्रतीत होती है। अन जिनागममे इनका बडा महत्त्व है। इनको समझे बिना द्रव्यके स्वभावको भी सम्यक् रीतिसे नहीं समझ। जा सकता है। और सम्यन्दर्शन, सम्यन्जान तथा सम्यक् चारित्र तो मोक्षका मार्ग है। इनका कथन भी जिलागमने दो दिष्टयोसे किया गया है उनमे-से एक दिष्टका नाम व्यवहार दिष्ट है उसके लिए ही ग्रन्थकारने उपचार शब्दका प्रयोग किया है। दूसरी दृष्टि निश्चयदृष्टि है उसे परमार्थ भी कहते है । प्रमाण नय निक्षेपके द्वारा द्रव्यादिका स्वभाव जानकर भी यदि सम्यन्दर्शन आदिके स्वरूपको सम्यक् रीतिसं नहीं समझा तो उस जाननेका कोई यथार्थ लाभ नहीं हुआ। क्योंकि द्रव्यस्वभावको जानकर यदि उस स्वभावमे आयी हुई विकृतिको दूर करनेका प्रयत्न नहीं किया अर्थात् अपने स्वभावको जानकर भी यदि विभावमें ही मग्न रहा तो स्वभावको जाननेमें क्या लाभ हुआ। अतः आत्मस्वरूपकी श्रद्धा उसका सम्यक्तान और उसमें सम्यक आचरण भी तो होना चाहिए इसीलिए इस द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक ग्रन्थमे उनका भी कथन करनेका निर्देश उन बारह अधिकारोमे किया है जो सर्वथा उचित है।

उक्त अधिकारोका क्रममे कथन करनेमे पूर्व ग्रन्थकार आदिके तीन अधिकारोका प्रयोजन बतलाते हैं—

एकान्तका विनाश करनेके लिए द्रव्योका लक्षण, उनकी सम्यक् सिद्धिमे कारणभूत गुणोका समुदाय तथा पर्यायका स्वभाव भी जानना चाहिए॥ १०॥

बिहोबार्थ — बारह अधिकारोंने प्रत्यकारने सबने प्रथम गुण पर्याय और द्रव्य अधिकारको रखा है। इनको प्रथम रखनेका प्रयोजन बतलाते हुए प्रत्यकार कहते हैं कि जब तक द्रव्यके लक्षणका और जिन गुणोके समुदायसे वह द्रव्य बना हुआ है उन गुणोका और पर्यायोंके स्वरूपका बोध नहीं होगा तब तक

१. पयासो कः विकास । २. दर्शयति कः स्व अव ।

गुणस्य स्वरूपं भेदं च निरूपयति---वञ्चाणं सहभूदा सामण्णबिसेसवी गुणा' णेया । सञ्बेसि सामण्णा वह भणिया सोलस विसेसा ॥११॥

दशसामान्यगुणानां नासानि भाहः— अत्यत्तं वत्युत्तं वश्यत्त पमेयत्त अगुरुरुहुगतं । वेसतः चेवणिवरं मुत्तमधुत्तं वियाणेह<sup>\*</sup> ॥१२॥

एकालबादका भी विनाश नहीं हो सकता। इव्यक्त यथार्थ स्वरूप न जाननेके कारण ही कोई उसे निरस् ही कहता है नो कई उसे अंतर्य ही कहता है। कोई सर्वया एक ही मानता है तो कोई सर्वया अनेक ही मानता है। कोई इव्यमें गुणको सत्ता सर्वया भिन्न ही मानता है तो कोई सर्वया अभिन्न ही मानता है। इस तरह इव्यक्त स्वरूपके विषयमें नाला एकालबाद कीठे हुए हैं। जब तक स्वरूपका यथारे स्वरूप सेक्स प्रकार जाना जाना तब तक एकालवाद सर्व सही हो सकते। और एकालबादों तर हुए बिना दुरायहांसे मुक्त नहीं मिळ सकती, और दुरायहांसे स्वरूप कार्य

सबसे प्रथम गुणका स्वरूप और भेद बतलाते है-

जो द्रब्यके सहभावो हो उन्हे गुण कहते है। वे गुण दो प्रकारके होते है—एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। जो सब द्रब्योमे पाये जाये ऐसे सामान्य गुण दस कहे हैं और विशेष गुण

सोलह कहे है।। ११।।

٤

बिद्रोपार्थ—गुण इच्छमं भिन्न नही है क्योंकि न गुणसे इच्छका अस्तिन्व भिन्न हे और न इच्यम गुणका अस्तित्व भिन्न है। अत दोनोंग एक इच्छपना है। इसी तरह इच्छ और गुणके प्रदेश भिन्न नहीं है अत दोनोंगे एक अंत्रपना है। दोनों मदा सहभावी है उनकिए दोनोग एक शालपात है। और दोनोंका एक स्वभाव होनेम दोनोंगे भावकी अनेशाभी एकत्व है। गुणके समस्त्रपत्नों इच्च करते है। अत गुण इच्छों सहभावी होते है और पर्योप कमनावी होती है। एक इच्यके यब गुण एक माथ रहते है किन्तु पर्यांग एकके बाद एक कमने होती है। यही दोनोंगे अल्यर है। वे गुण दा प्रवारिक होने है। तो गुण सब उच्योंगे पाये जावे उन्हें मामाय गुण कहते है वे दम है। वो प्रत्येक इच्यके विशिष्ट गुण होर। है उन्हें विशेष गुण कहते है वे १६ है।

प्रथम, दस सामान्य गुणोके नाम बतलाते है-

अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व, चेतनत्व, अनेतनत्व, मृतीत्व, अमृतीत्व ये दम सामान्य गण जानो ॥ १२॥

विशेषार्थ — अकलकदेवने अपने तत्त्वार्थवार्तिकमें (२१७) पारिणामिक भावाका कथन करने हुए अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोकृत्व, पर्यायवस्व, अमर्वगतत्व, अनादिमन्त्रतिबन्धनग्रद्धःव, प्रदेशवस्य, अक्पन्व, नित्यत्व आदिको पारिणामिक भाव बतलाया है और यह भी लिखा है कि ये जीवके मित्राय अन्य द्रव्योमे भी पासे आते है। अने ये मानारण सा सामान्य है। जैसे अस्तित्य सभी द्रत्योमे पासा जाता है। एक इक्स

## थोडशविषेषगुणानां नासाम्याह— णीणां वंसण सुह सत्ति रूबरस गंब फास गमणठिवी । बद्रणगाहणहेउमुत्तममुत्तं खु वेबणिवरं ख ॥१३॥

दूसरे द्रव्यसे भिन्न है अतः अन्यत्व भी सब द्रव्योमे पाया जाता है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी क्रियाको करने में स्वतन्त्र है अत. कर्तृत्व भी साधारण है। एक विशिष्ट शक्तिवाले द्रव्यके द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामर्थ्यको ग्रहण करना भोक्तृत्व है। जैसे आत्मा आहारादि द्रव्यकी शक्तिको सीचनेके कारण भोक्ता कहा जाता है। भोक्तृत्व भी साधारण है विषद्रव्य अपनी शक्तिने सबको विषरूप कर देता है, नमकके ढेरमे जो गिर जाता है सब नमक हो जाता है। पर्यायवत्त्व भी साधारण है क्योंकि सभी द्रव्य पर्यायवाले हैं। आकाशके सिवाय सभी द्रव्योमे असर्वगतत्व पाया जाता है अत वह भी साधारण है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी अनादि सन्तानमें बढ़ है अत वह भी माधारण है। सभी द्रव्य अपने नियत प्रदेशवाले है अत प्रदेशवस्त्र भी साधा-रण है। अरूपत्व भी पुर्गलके सिवाय शेष सब द्रव्योमे पाया जाता है। द्रव्यदृष्टिने सभी नित्य है इसलिए नित्यत्व भी माधारण है। इस प्रकार अकलंकदेवने ये साधारण पारिणामिक भाव बतलाये है। मगर गुणमें और स्वभावमें अन्तर है। गुण तो स्वभावरूप होते है किन्तू सभी स्वभाव गुणरूप नहीं होते है। इसिलिए सामान्य गुणोकी गणनाम सबका ग्रहण नही किया है। आचार्य अमृतचन्द्रने प्रवचनसार गाया २।३ की व्यास्थामे सामान्य गुण इस प्रकार बनलाये हैं-अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्त्व, असर्वगतत्त्व, सप्रदेशत्त्व, अप्रदेशत्व, मर्तत्त्व, अमर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोकृत्व और अगुरुलघुत्व । इनमे भी गुण और स्वभावका भेद नहीं किया गया है। आलागपद्धतिकं कर्तादेवसेनने गुणो और स्वभावोको अलग-अलग गिनाया है। द्रव्यस्वभावप्रकाणके रचियताने भी उन्हीका अनुसरण किया है। उक्त दस गुणोमें अन्तके चार गुणोको दिशेष गुणोमें भी गिनाया है। और ऐसा करनेका कारण भी ग्रन्थकारने आगे स्वयं स्पष्ट किया है। अमृतचन्द्रजीने भी मृतन्त्र, अमृतन्त्र और चेतनत्व, अचेतनत्वको साधारण गुणोमे गिनाया है । इनमे-ने अमूर्तत्व तथा अचेतनत्व तो साधारण है ही किन्तु चेतनत्व और मूर्नत्व तो विशेष गुण है। वस्तुत्व और प्रमेयत्वका अमृतचन्द्रजीने नामोल्लेख नही किया है। जिस शक्तिके निमित्तमे द्रव्य कायम है और उसका कभी नाश नही होता उसे अस्तित्व गुण कहते है। जिस शक्तिके निमित्तम द्रव्यमे अर्थिकया होती है उसे वस्तुत्वगुण कहते है। जिस शक्तिके निमित्तमे द्रव्यमे नदा उत्पाद-व्यय होता रहता है उसे द्रव्यत्व कहते है। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसो-न-किसीके ज्ञानका विषय होता है उसे प्रमेयत्वगुण कहते है । जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यख्प परिणमन नहीं करता और न एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन करता है तथा एक द्रव्यक गुण जुद-जुदे नहीं होते उसे अगुरुलघुत्वगुण कहने हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछन-कुछ आकार होता है उसे प्रदेशवस्य गुण कहने हैं। जिस शक्तिक निमित्तसे जानना-देखनापना हो उसे चेतनत्वगुण और जिम शक्तिके निमित्तसे जडपना हो उसे अचेतनत्व गुण कहते है। जिस शक्तिके निमित्तसे रूपादिने युक्त हो उसे मूर्तत्वगुण और न हो उसे अमूर्तत्व गुण कहते हैं।

आगे मोलह विशेष गुणोके नाम बतलाते है-

ज्ञान, दर्शन, सुल, वोर्य, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, गमनहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व ये द्रव्योंके विशेष गुण हैं ॥ १३ ॥

मन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायन्वं सर्वमतत्वमसर्वमतत्वं सप्रदेशन्तमप्रदेशन्वं मृतंत्वममृतंत्वं सक्रियत्वमक्रियन्वं चेतनत्व-मचेतनत्वं कर्तृत्वमकर्तृत्वं भौकृत्वमभोकृत्वमगुरूष्यम् व्यायत्यं सामान्यगुणाः ।'—प्रब० सा०, २।६ आत्म० दि। । 'जेस्तिन्वं वस्तुन्वं द्रव्यन्वं भोयत्वं अगुरूलपुन्वं प्रदेशस्त्वं चेतनत्वमचेतनन्वं मृतंत्वममृतिन्व दृश्याणा दश्य सामान्यगुणाः ।——आक्षायः ।

१. 'बण्ण रस गंध फासा विज्जंते पोग्गलस्स सुहुमादो । पुढवीपरियंतस्स य सहो सो पोग्गलोचित्ते आगा

ज्ञानादिविशेषगुणानां संसवद्भेदानाह—
अद्व चढु जाणवंसणभेया सित्तसुहस्स इह दो दो ।
वण्ण रस पंच गांधा दो फासा अद्व जायव्या ११४१।
चड्रमध्येषु प्रायंक संसवन्यासान्यविशेषगुणानप्रकप्यवित—
एक्नेकक अद्वद्वा सामण्णा हु ति सच्वद्वव्याणं ।
इस्त्रजीवयोगालाणं इयराणं वि सेस तिनिभेया । ११५॥

आगे इन विशेष गणोंक अवान्तर भेद बतलाने हैं—

ज्ञानगुणके आठ भेद है, दर्शनगुणके चार भेद है। बीयं और मुखके दो-दो भेद है। रूप या वर्ण-के पाँच भेद है, रमके भी पांच भेद है, गन्धके दो भेद है और स्पर्शके आठ भेद जा-ने चाहिए।।१४।।

विद्रोपार्ध — जान गणकं आठ भेद हैं — मितजान, धृतजान, अवधिजान, मन गर्ययज्ञान और केवलज्ञान । जो जान पांच टांट्य और मनमें उत्पात होता है वह मितजान है। मितजानमें जाने हुए पदार्थका
अवल्यन लेकर जो विशेष जान होता है वह युनजान है। इच्छा अंत्र, काल और भावकी मर्यादाको लिये हुए
मूर्त पदार्थको प्रत्यक्ष जाननेवाले जानको अवधिज्ञान कहते है। अर्थक निर्मामने में नेवाली मनकी पदार्थिके
सव पर्यायोको प्रत्यक्ष जाननेवाले जानको अवधिज्ञान कहते है। अर्थक निर्मामने में नेवाली मनकी पदार्थिके
सव पर्यायोको प्रत्यक्ष जाननेवाले जानको केवलज्ञान कहते है। दर्शनके चार भेद है—चलुरदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन । चलुकत्य मितजानमें पहले होनेवाले दर्शनको चलुदर्शन कहते है। चलुकत्य मित्राय अला इंटियोंग होतेवाले जानके पहले होतेवाले दर्शनको अवशुदर्शन कहते है। चलुकति मित्राय आज इंटियोंग होतेवाले जानके पहले होतेवाले दर्शनको अवशुद्शन करते है। उत्पत्रकान महत्र होतेवाले दर्शनको अवधिदर्शन कहते है नथा केवलजानके साथ होतेवाले दर्शनको केवलदर्शन कहते है। मित्र या बोर्यके दो भेद है—आधिक बीर्य अधिप्यमिकवर्षिय । जो बीर्यान्तर्यक प्रयोग पत्रक होता है बह स्रायकवीर्य है आर जो वीर्यान्तर्यक स्रयोगनमें पत्रक होता है वह स्रायोग्यमिक वीर्य ही। इसी तरह मुनके भी दो भेद है—एक इन्द्रियक्ष्य मुख और इसरा अतिस्थित सुर्ग। वर्ण या स्थान पत्रकार है—सुक्क, कुल्ल, नील, लाख और हुर्गस्थ । स्थाके आप भेद है—कर्लर, क्ष्य, कर्लर, तर्रह, मीठा। स्था, नीति कीर उत्त्य । ये विश्व पर्णाके से है है।

आगे छहो द्रव्योभे पाये जानेवाले सामान्य और विशेष गुणोको बवलावे हे—

सब इच्योमे-से प्रत्येक इच्यमे आठ-आठ सामान्य गण होते हे तथा विशेष गणोंमे-से जीव और पुद्गल इच्यमे छह-छह और शेष इच्योमे तीन-तीन विशेष गण होते है ॥ १५॥

चेतनादिगुणानां पुनरुक्तदोषपरिहारमाह---

चेदणमचेदणा तह मुत्तममुत्तावि चरिम ने मणिया। वसामन्य समाईनं ते वि विसेसा विजाईणं ॥१६॥

इति गुणाचिकारः ।

क्षय पर्यायस्य <sup>3</sup>कक्षणं श्रेदं च दर्शयति---

सामण्णविसेसा वि य जे श्वका <sup>४</sup>एयदवियमासेन्ज । परिणाम अह वियारं ताणं तं<sup>४</sup> पञ्जयं दुविहं ॥१७॥

मूर्तल और अचेतनत्व ये छह विशेष गुण है। चर्महरूगमें गतिहेतुत्व, अमूर्तल और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण है। अवर्माटक्यमें स्थितिहेतुत्व, अमूर्तल और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण है। आकान हव्यमें अवनाह-हेतुत्व, अमूर्तल, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण है। कालहम्पमें वर्तनाहेतुत्व, अमूर्तन्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण है।

चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व इन गुणोंको सामान्य गुणोमे भी गिनाया है और विशेष गुणोमे भी गिनाया है। इसका कारण आगे प्रन्यकार स्वयं बतलाते हैं—

अन्तमें जो चेतन, अचेतन, मूर्तत्व और अमूर्तत्व गुण कहे हैं वे सजातिको अपेक्षा सामान्य गुण हैं और विजातिकी अपेक्षा विशेष गुण हैं ।। १६ ।।

अर्थात् चेतनत्व गुण जीवमें ही पाया जाता है किन्तु जीवडव्य तो जनत्व है और उन सभीमें चेतनत्व गुण पाया जाता है इस अपेक्षासे वह सामान्य गुण है किन्तु जचेतन इव्योक्ती अपेक्षा वही विशेष गुण है। अचेतनत्व गुण पांचो अचेतन इव्योमें पाया जाता है इसिलए वह सामान्य गुण है किन्तु चेतन जीवमें न पाया जानेने वही विशेष गुण हो जाता है। मूर्तत्व गुण केकल पुरालडब्योमों ही पाया जाता है और पुराल-इव्य तो जीवोसे भी अनन्तगुण है। इस अपेक्षा वह सामान्य गुण है किन्तु अमूर्त इव्योमे न पाया जानेसे वही विशेष गुण हो जाता है। अमूर्तत्व गुण पुरालके सिवाय शेष सभी इत्योमे पाया जाता है अत वह सामान्य गुण है। किन्तु पुरालडव्यमें न जाया जानेसे वही विशेष गुण है। इसिलए इन चार गुणोकी गणना सामान्य और विशेष गुणोमें की गर्यो है।

गुणाधिकार समाप्त होता है।

आगे पर्यायके लक्षण और भेद बतलाते हैं-

प्रत्येक द्रव्यमें जो सामान्य और विशेष गुण वर्तमान हैं उनके परिणमन या विकारको पर्याय कहते हैं। वह पर्याय दो प्रकारकी है।। १७॥

षिद्रोषार्थ — कुन्दकुन्दस्वामीने प्रवचनसारके जैयाधिकारको प्रारम्भ करते हुए कहा है कि जितने जैय पदार्थ हैं वे सब द्रव्याक्ष्य हैं और द्रव्य गुणसय है तथा उनसे पर्याय होती है। द्रव्यके दो लक्षण जिनागम-में कहें हैं—जो गुण पर्यायवाला है वह द्रव्य है और जो उत्पाद-व्यव-प्रौव्यत्वरूप है वह द्रव्य है। दन दोनो

लक्षणोमें केवल दृष्टिभेद है, अभिश्रायमें भेद नहीं है। गुण द्रव्यमें सदा विद्यमान रहते है अतः जब हम कहते है कि द्रव्य गुणमय है तो उसका अर्थ होता है कि वह घोष्यमय है। और पर्याय एक उत्पन्न होती है तो एक नष्ट होती है अत. पर्याय उत्पादविनाशशील है। इसलिए जब हम कहते हैं कि द्रव्य पर्यायवाला है तो उसका मतलब होता है वह उत्पादविनाशशील है। अतः द्रव्यको चाहे गुणपर्यायवाला कहो चाहे उत्पाद-व्यय-प्रौव्यमय कहो, दोनोका एक ही अभिप्राय होता है। यह उत्पर कहा है कि द्रव्य गुणमय है। अत जब द्रव्य गुणमय है और द्रव्य तथा गुणकी पृथक् सत्ता नहीं है तो द्रव्य में परिणमन होनेसे गुणोमे भी परिणमन होना स्वासाविक है और गुणोमें परिणमन होनेसे द्रव्यमें भी परिणमन होना स्वासाविक है। इसीसे जिनागममें द्रव्यके विकारकों भी पर्याय कहा है और गुणोके विकारकों भी पर्याय कहा है। अत पर्यायके भी दो भेद हो गये है--- द्रव्यपर्याय और गुणपर्याय। अनेक द्रव्योमे ऐक्यका बोध करानेवाली पर्यायको द्रव्यपर्याय कहते है। उसके भी दो प्रकार है-सजातीय और विजातीय। जैसे अनेक पुद्गलोके मेलसे जो घट पट आदि स्कन्ध बनते हैं वह समानजातीय द्रव्यपर्याय हैं और जीव तथा पुद्गलके मेलसे जो मनुष्य पशु आदि पर्याय बनती है वह असमानजातीय द्रव्यपर्याय है। गुण-पर्यायके भी दो भेद है-स्वभावपर्याय और विभावपर्याय। इनका कथन आगे स्वयं ग्रन्थकारने किया है। यहाँ समझनेकी बात यह है कि एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य नहीं बनता । सभी द्रव्य स्वभाव सिद्ध है क्योंकि वे अनादि अनन्त है। जो सादि सान्त होता है उसे अपनी उत्पत्तिके लिए अन्य साधनीकी अपेक्षा करना पडती है। किन्तु द्रव्यका मूल साधन गुणपर्यायात्मक अपना स्वभाव है और वह स्वतः सिद्ध है उसे बनानेके लिए किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है। द्रज्योसे जो कुछ बनता है वह अन्य द्रव्य नहीं है किन्तु पर्याय है। जैसे घट-पट या मनुष्य आदि । वह सब अनित्य होती है प्रव्य तो त्रिकालवर्ती होता है उसका कभी विनाश नहीं होता । वह सदा अपने स्वभावमें स्थित रहता है । उसका स्वभाव है उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यकी एकता रूप परिणाम । उत्पाद, व्यय और धौव्यका परस्परमे अविनाभाव है । उत्पाद व्ययके बिना नही होता, व्यय जत्पादके बिना नहीं होता, जत्पाद, व्यय झौक्यके बिना नहीं होते और झौक्य उत्पाद-व्ययके बिना नहीं होता अत जो उत्पत्ति है वही विनाश है, जो विनाश है वही उत्पत्ति है, जो उत्पत्ति-विनाश है वही धौव्य है और जो धौव्य है वही उत्पत्ति विनाश है। जैसे—जो घटकी उत्पत्ति है वही मिट्टीके पिण्डका विनाश है, जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घटका उत्पाद है। और जो घटकी उत्पत्ति तथा मिट्टीके पिण्डका यिनाश है वही मिट्टीका धौव्य है। और जो मिट्टीका ध्रौव्य है वही घटका उत्पाद और पिण्डाकारका विनाश है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो उत्पाद, व्यय, झौक्य सब अलग-अलग हो जायेगे। और ऐसा होने पर यदि हम पिण्डाकारका विनाश हुए बिना केवल घटको उत्पन्न करना चाहेगे तो घट पैदा नहीं हो सकेगा, या फिर असत्की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। और जैसे घट उत्पन्न नहीं होगा वैसे ही सभी पदार्थ उत्पन्न नहीं होगे। यदि असत्की उत्पत्ति मानोगे तो गयेके सीग जैसी असम्भव वस्तुएँ भी पैदा हो जायेंगी । इसी तरह केवल विनाश मानने पर मिट्रीके पिण्डाकारका विनाश नहीं होगा यदि विनाश होगा तो सत्का सर्वथा विनाश हो जायेगा। क्योंकि घटके बननेसे मिट्टीके पिण्डका विनाश होता है और मिट्टीके पिण्डका विनाश होनेसे घट बनता है तथा मिट्टी दोनो अवस्थाओं में वर्तमान रहती है। इस तरह तीनो परस्परमे अविनाभावी है किन्त आप तो ऐसा न मानकर तीनोमे-से केवल एकको मानते हैं। मगर शेप दोके बिना एक भी नहीं बनता अतः जैनदर्शनमें द्रव्यको उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप माना है। ये उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य पर्यायके होते हैं और पर्याय द्रव्यकी होनी है अत. उन्हें द्रव्यका कहा जाता है। यदि द्रव्यका ही उत्पाद, द्रव्यका ही व्यय और द्रव्यका ही ध्रौव्य माना जाये तो सब गड़बडा जायेगा। मिट्टी ही उत्पन्न हो, मिट्टी ही नष्ट हो और मिट्टी ही ख़ब रहे यह तो असम्भव है। हाँ, मिट्टीको पिण्डपर्याय नष्ट होती है, घटपर्याय उत्पन्न होती है, मिट्टीपना स्थिर रहता है। अत. उत्पाद, व्यय, झौव्य पर्यापमें होते हैं और पर्याय द्रव्यमें होती हैं इसलिए ये तीनो मिलकर एक द्रव्य े कहे जाते हैं। इस तरह द्रव्य पर्यायवाला है। जैसे द्रव्यके बिना पर्याय नहीं वैसे ही पर्यायके बिना द्रव्य नहीं।

पर्याचद्वीवच्यं निदर्श्यं जीवादिह्रक्येषु कस्कः पर्याचा सवतीत्याह— सहभावं सु बिहार्ष्यं वच्चाणं पत्रज्ञयं जिणुदिद्व । सत्व्येसि स सहार्षं विक्भावं जीवपीरगणाणं स ॥१८॥ इच्यापणयोः स्वत्यावविक्या पर्याचाणां साहार्विच्यं निरूपचिति— वव्यपुणाणं सहार्षं पत्रजायं तह विहासवते णेयं । "जीवे जो वि सहात्या तै वि विहास ह सम्मक्ता ॥१९॥

आगे पर्यायके दो भेदोको बतलाकर जीवादि इच्योमें कौन-कौन पर्याय होती है—यह कहते हैं— जिनेन्द्रदेवने द्रव्योंकी पर्याय स्वभाव और विभाव रूप कही है। सब द्रव्योंमें स्वभाव पर्याय होती है। केवल जीव और पुद्मल द्रव्यमें विभाव पर्याय होती है। १८।।

विज्ञोवार्यं — वस्तुमें होनेवाले परिणमन या परिवर्तनको पर्याप कहते हैं। जहाँ वस्तु नित्य है वहाँ वह परिवर्तनवील भी है यह उमर बतला आये हैं। अतः न तो ब्रव्यके बिना पर्याय होती है और न पर्यायके विना ब्रव्यके बिना पर्याय होती है और न पर्यायके होती है। वह पर्याय दो प्रकारको होती है—स्वमावपर्याय और विभावपर्याय। कुन्दकुन्द स्वामीने भी पर्यायके दो भेद किये हैं—एक स्व-परायोग्ने और एक निरोज । स्व-पर सापेक पर्यायका हुतरा नाम विभाव पर्याय है और निरोज्ञ पर्यायका हुतरा नाम स्वभाव पर्याय है। इन दो प्रकारको पर्यायका हुतरा नाम स्वभाव पर्याय है। इन दो प्रकारको पर्यायका हुतरा नाम स्वभाव पर्याय है। इन दो प्रकारको पर्यायका हुतरा नाम स्वभाव पर्याय और पुर्वान्तव्यम ही होती है। इन दोनो ब्रव्योग एक वैभाविको शक्ति होती है। कन्तु विभाव पर्याय और ब्रव्यक्त सम्बन्ध होने पर इन दोनो प्रव्यक्ति विभाव पर्यायकी विभाव पर्यायकी होती है। जैसे—ओवका पुद्मक कर्मों के साथ सम्बन्ध होने पर दोनोकी विभाव पर्याय होती है अतः औवको नर-नारक आदि पर्याय विभावपर्याय है और पुद्मक परमाण्योक कर्मकप्रपर्याय भी विभाव पर्याय है। इस तरह विभाव पर्याय दो ही दुक्योग होती है। वोष ब्रब्योग नहीं।

आगे द्रव्य और गुणोमे स्वभाव और विभावकी अपेक्षासे पर्यायोंके चार भेद बतलाते हैं—

द्रव्य और गुणोंमें स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय जाननी चाहिए। जीवमें जो स्वभाव हैं कर्मकृत होने से वे भी विभाव हो जाते हैं ॥ १९॥

बिहोपार्थ — इच्या गुणात्मक है ऐवा कुन्दकुन्यावार्यने प्रवचनसार (गा॰ ९३) में कहा है। बर्चात् उन गुणोंका आरास हो इच्य है इच्येस गुणोंकी सत्ता जूरी नहीं है। व्यवहारमें ऐसा कहा जाता है कि इच्य मुणोंका अस्ता हो हिन हु व्यवस्था मुणोंकी तम्य है। गुणोंके इच्यकी सत्ता या इच्यसे गुणोंकी तम्य है। गुणों हे उच्यकी सत्ता या इच्यसे हानाकी सत्ता पूक्त हो है। अतः गुणात्मक इच्यमें होनेवाली पर्याप इच्यप्याय और गुणात्मक इच्यमें होनेवाली पर्याप इच्यप्याय और निर्मात्मक सेवेस दो प्रकारकों होती है। तथा इच्यप्याय और विश्वावप्याय और विश्वावप्याय और विश्वावप्याय और विश्वावप्याय और विश्वावप्याय और विश्वावप्याय कहते हैं और विशावप्याय केवल जीवइच्य और पुद्रनलडक्यमें हो होती है। होती है। इन्हों दोनो इच्योंके सेलेस यह संधारकी परिपादी वल रही है। परमाणु पुर्तल इच्यकी विशावप्याय है। होती है। सहीं तरह मुक्तावस्या जीवकी क्यावप्याय है। इसी तरह मुक्तावस्या जीवकी क्यावप्याय है। इसी तरह मुक्तावस्या जीवकी क्यावप्याय है। इसी तरह मुक्तावस्या जीवकी स्वधावप्याय है। इसी तरह मुक्तावस्या जीवकी विशावप्याय है। इसी तरह मुक्तावस्या जीवकी हमाजप्याय है। हमी तरह मुक्तावस्या जीवकी विशावप्याय है। हमी तरह मुक्तावस्या जीवकी हमाजप्याय है। हमी तरह मुक्तावस्य अपनिक स्वधावप्याय है। हमी तरह मुक्तावस्या अपनिक स्वधावप्याय है। हमी तरह मुक्तावस्य अपनिक स्वधावप्याय है। हमी तरह मुक्ति हमाजप्याय है। हमी हमाजप्याय है। हमी हमाजप्याय हमाजप्याय है। हमी हमाजप्याय हमाजप्याय हमाजप्याय हमाजप्याय हमाजप्याय है। हमी हमाजप्याय 
 <sup>&#</sup>x27;पज्जाओ दुवियप्यो सपरावेक्को य णिरवेक्को,'—नियम गा० १४। २. जीवे जीवस — अ० सु० ६० स० ज०। 'णरणारपितिरसपुरा पज्जाया ते विहाबिमिद भणिदा ॥ कम्मोपाधि विविज्य पज्जाया ते सहाविमिदि भणिदा ॥ नियम गा० १५।

उक्तं च---

योग्गलदस्वे जो पुण विक्भावो कालपेरियो होवि । सो णिद्धलुक्खसाहदो बंधो खलु होइ तस्सेव ॥ ज्ञब्यस्वभावपर्यागन्संदक्षपति---

्रवस्त्राणं सु पएसा जे जे ससहावसंठिया छोए । ते ते पुण पज्जाया जाण तुमं दिबणसम्भावं ॥२०॥ गुणस्वमावपर्यायान्त्रदेवोयति—

अगुरुगछहुगाणंता समयं समयं समुब्भवा जे वि । इस्वाणं ते भणिया \*सहावगुणपञ्जया जाण ॥२१॥

जीवद्रव्यविभावपर्यायाश्चिदिंशति-

जं चहुर्गावदेहोणं देहायारं पदेसपरिणार्मं । अह विग्गहगइजीवे तं दव्वविहावपज्जायं॥२२॥

परिणामन करते हैं वह विभाव गुणपर्याय है। जैसे जीवहरूयमें ज्ञानगुणकी केवल ज्ञानपर्याय स्वभाव पर्याय है किन्तु ससारदशामे उस ज्ञानगुणका जो मतिज्ञानादि रूप परिणमन कर्मोंके संयोगवश हो रहा है वह विभाव-पर्याय है। अतः जीवके जो स्वभाव हैं कर्मोंके संयोगवश वे विभाव रूप हो जाते हैं। कहा भी है—

पुद्गल इस्यमे कालके द्वारा प्रेरित जो विभावरूप परिणमन होता है वह स्निग्य और रूस गुण सहित होता है। इसीसे उसका बन्य होता है। अर्थात् पुद्गल इस्यके स्निग्य और रूसगुणमे परिणमन होनेसे एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ बन्य होता है। यही उसका विभाव परिणमन है।

आगे द्रव्य स्वभाव पर्याय को कहते हैं-

लोकमे द्रव्योके जो जो प्रदेश स्वस्वभाव रूपसे स्थित है उन्हें द्रव्योंकी स्वभाव पर्याय जानो।। २०।।

बिहोवार्थ — मर्म द्रव्य, अपर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य निष्किय है। वर्म द्रव्य और काल द्रव्य के प्रदेश तमस्त लोकाकार्ग स्थात है। आकाश समस्त लोकाकार्ग स्थात है। काल द्रव्यके अणु लोकाकार्ग प्रत्येक प्रदेश पर एक-एक स्थित है। वर्मद्रव्य, अपर्यद्रव्य और एक जीवके अनंस्थात असस्यात प्रदेश है। आकार्ग के बनन्त प्रदेश है। कालका प्रत्येक प्रदेश है। कालकार्ग स्वक्यात प्रदेश है। प्रत्येक द्रव्यक्त परमाणु भी एक-प्रदेश है। द्रव्यक द्रव्यक्त यह स्वव्यक्त प्रदेश है। प्रत्येक द्रव्यक्त परमाणु भी एक-

गुण स्वभाव पर्यायोको बतलाते है--

द्रव्योके अनन्त अगुरुल्घु गुण जो प्रति समय हानि-वृद्धि रूप परिणमन करते हैं उसे स्वभाव गुणपर्याय जानो ।। २९ ।।

बिरोवार्थ-आगममे इत्योमे अनन्त अगुर लघु गुण माने गये हैं। वे अगुर लघु गुणके प्रति समय छह हानिवृद्धियां रूप परिणमन करते रहते हैं। यही स्वभाव गुणपर्याय है। क्योंकि यह परिनरपेश है।

जीव द्रव्यकी विभाव पर्यायों को बतलाते हैं-

चारों गतिके प्राणियोके तथा विग्रह गतिवाले जीवके आत्मप्रदेशोंका परिणाम जो शरीराकार है वह जोव द्रव्यकी विभावपर्याय है ॥ २२ ॥

बिहोषार्थ---परिनिम्तसे होनेवाळी पर्यायको विभावपर्याय कहते है। संसारी जीवके आत्मप्रदेशोंका वही आकार होता है जो उसके शरीरका आकार होता है और शरीर कमीके निमित्तसे प्राप्त होता है। अतः

१. 'तत्र स्वमावयर्यायो नाम समस्तद्रव्याणामारमीयात्मीयानुष्ठ्यपुण्डारेण प्रतिसमयसम्बीयमानवद्स्यानपति-तदृद्धिहानिनानात्वातुभूतिः ।'—प्रवचनसार टीका सञ्चत्रकन्त्र, गा॰ ९६ । २. परिमाणं सु॰ ।

जीवगुणविभावपर्यायाश्चित्रायति---

मविसुदबोहीमचपञ्जयं च अण्णाण तिष्णि जे अणिया । एवं जीवस्स इमे विहाबगुणपञ्जया सब्वे ॥२३॥

जीवद्रव्यस्यमावपर्यायान्त्रदर्शयति---

विद्रव्यस्यमावपर्यायान्त्रद्शेषात---

बेहायारपएसा जे बक्का उह्यकम्मिणम्मुक्का'। जीवस्स णिञ्चला खस्यु ते सुद्धा वव्यपण्डाया ॥२४॥ जीवगणस्वभावपर्यावाचिदर्भयति—

> ेबाणं वंसण सुह वीरियं च जं उहयकस्मपरिहीणं। तं सुद्धं जाण तुमं जीवे गुणपञ्जयं सस्वं ॥२५॥

जीवके प्रदेशोंका शरीर परिमाण होना विभाव द्रव्यापर्याय है। किन्तु जब जीव पूर्व शरीरको छोडकर नया शरीर भारण करनेके लिए मीडे पूर्वक गमन करता है तब यद्यपि उसके शरीर नहीं होता फिर भी उसकी स्वासाके प्रदेशोंका वहीं आकार बना उहता है जिस शरीरको छोड़कर वह आया है। अतः उसकी यह परि-णित भी विभाव हस्य पर्याय है।

जीवकी विभाव गुणपर्यायोंको बतलाते हैं---

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और तीन अज्ञान—कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुअवधिज्ञान ये सब जीवकी विभाव गुणपर्याय हैं ॥ २३ ॥

बिहोपार्थ — जीवका स्वाभाविक गुण ज्ञान है जो मुकाबस्थामें केवलज्ञानके रूपमे प्रकट होकर सब इत्योको सब प्योगोंको जानता है। किन्तु वही ज्ञानगुण संसार अवस्थामे विकुत होकर मितज्ञानादि रूपसे परिणमन करता है अतः ज्ञानगुणको यह विकारयुक्त प्योगें विभावपर्याय कहलाती है और केवलज्ञानरूप अवस्था उसकी स्वभाव पर्याय है।

जीव इब्यकी स्वभाव पर्यायोंको कहते है-

जीवके द्रव्य भावकर्मीसे मुक्त हुए जो प्रदेश शरीराकार रूपसे स्थित होकर निश्चल हैं वे शुद्ध द्रव्यपर्याय हैं ।। २४ ।।

बिहोपार्थ — प्रथमकी गुढ पर्यायको ही स्वभाव पर्याय कहते हैं। जीवहत्यके प्रदेश शरीराकार होते हैं। मुक्त हो जानेपर भी वे प्रदेश किंवित् न्यून शरीराकार हो रहते हैं। फिर उनमें कोई हलन-चलन नहीं होता और न अन्याकार रूपसे परिणमन होता है। बस, उनकी यह जवस्था हो जीव प्रथ्मकी स्वमाव पर्याय है क्योंक उपके होनेम जब कोई परिणमस नहीं है। बसा जिस शरीरकों छोडकर जीव मुक्त होता है वह सारीर कमीके निमससे होता है और उस शरीरके कारण ही मुक्त होनेपर भी उसके आत्मप्रदेश तदाकार रहते हैं किन्तु मुक्त होनेपर को उसके प्रदेशोंकी पूर्व शरीराकार स्थित रहती है उसमें अब किसी कर्मका निमित्त शेव नहीं है अत. वहीं उसकी स्वामाविक जवस्था मानी जाती है।

आगे जीवकी स्वभाव गुणपर्यायोको कहते हैं-

जीवमें जो द्रव्यकर्म और भावकर्मसे रहित ज्ञान दर्शन सुख और वीर्यगुण होते है उन्हें तुम जीवकी शुद्ध गुणपर्याय जानो ॥ २५ ॥

१. कम्मविमुक्का बा० । २. 'स्वभावपयायस्तायत् द्विप्रकारेणोच्यते कारणशृद्धपर्याय कार्यशृद्धपर्यायकर्यायत् । इह हि सहजशुद्धनित्ययेन जनायनिषनामृतातिन्दियस्वभावशुद्धसहजज्ञानसहज्ञवर्यानसहज्ञवारित सहजपरमवीतरागसुबात्मकशुद्धात्मस्त्यस्वस्य स्वस्यभावान्त्यजुष्टस्यक्ष्येण सहाख्चितपञ्चमभावपरिणतिरेव कारणशृद्धपर्याय
इत्यक्षः । सावनिषनामृतातिनित्यस्वभावशुद्धसद्भुत्वय्यकृति केनलज्ञाल-केव्कवर्यान-केवलसुख-केवलशक्तिमुक्तरागकव्यान्तपञ्चष्ट्रयेन सार्व परमोत्कृष्टक्षायिकमावस्य शुद्धपरिणतिरेव कार्यशुद्धपर्यायस्य ।'—विषयसारटीका,
या० १५ ।

संप्रति स्वमाविकायपर्यायप्रकाणे किंचित्यौद्गक्षिकपरिणामं स्वित्यक्षस्यायिकण्यमाह— अनुत्ते परिणासादो परिणामो णिढन्वजापुणरूको । एउत्तरमेगादी बढुदबिं अवरादु उक्कस्सं ॥२६॥

पुरुगकानां परस्परं बन्धकस्वरूपमाह— <sup>3</sup>णिद्धादो णिद्धेण तहेव रुक्खेण सरिस विसमे वा। बज्ज्ञदि दोगुणअहिलो परमाणु जहण्णगुणरहिलो ॥२७॥

विशेषार्थ — गुणोको शूद अवस्था को स्वभाव गुणपर्याय कहते हैं क्योंकि वह परिनिमत्तक िवना स्वतः होती है। जैसे मुक्त जीवकं ज्ञान, दर्शन, सुक्त और बीर्यंगुण उसकी स्वभाव गुणपर्याय है। नियमसार (गाठ १५) को टीकांग प्रप्रभमण्यार देवने स्वभाव पर्यायके दो भेद किये हैं — कारण शूद्धपर्याय और कार्य गुद्धपर्याय और सहज सहज गुद्ध नियमने जनादि अनन्त, अमृतं, अतीन्द्रिय स्वभाववाले और सुद्ध सहजज्ञान, सहज्वदर्शन, सहज्वपर्याय, स्वर्याय, केवल प्रद्यान, स्वर्याय, है और सुद्ध स्वर्याय स्वर्य, स्वर्याय, स्वर्यय, 
आगे स्वभाव विभाव पर्यापके इस प्रकरणमे पुद्गलमे स्निग्धता कक्षता आदिके द्वारा होनेवाले बन्ध-रूप परिणामका कथन करते है—

पुद्गलद्रव्यमें परिणमनके कारण एकसे लेकर एक-एक बढते हुए जघन्यसे उत्क्रष्ट पर्यन्त स्निग्ध और रूक्ष गुण रूप परिणाम होता है ॥ २६ ॥

बिहोवार्थ — विभाव पर्यायका कथन करते हुए ग्रन्थकार पुद्गलहत्यमें विभाव रूप परिणमन किस प्रकार होता है यह बराजते हुए कहते हैं कि परिणमन तो वस्तुका स्वरूप है बत. पुद्गालह्र्यभमें भी परिणमन होता है। उस परिणमन के कारण पुद्गल परामाप्ते पाये आनेवाले दिनाय और रुक्षपुणके अविभागी प्रतिच्छेद तक वृद्धि होती है। परमाप्ते जावन्यसे लेकर उन्तरूप परमाप्ते आप अविभागी प्रतिच्छेद तक वृद्धि होती है। परमाप्ते जावन्यसे लेकर उन्तरूप पर्यत्त क्लिग्यरूप गुणके अविभागी प्रतिच्छेद तक वृद्धि होती है। परमाप्ते परमाप्त्रमें अनेक गुण रहते हैं किन्तु बन्धमें कारण दिनाय और रूक्षगुण ही है। इन्हीं दो गुणोंके कारण एक परमाप्त्रम हाद परमाप्त्रमें होता है। विभाव विभाव होता है। विभाव होता है। विभाव होता है जिसका बन्ध होता है जसका बन्ध होता है जसका बन्ध होता है जसका बन्ध होता। किन्तु अवन्यसे उन्तरूपकी और वृद्धि हो जानेपर वह परमाप्त्र कथा यहाँ जोता है। पुद्गलों के परस्परमें बन्धम बन्ध नवस्क हते हैं—

स्निग्धका स्निग्धके साथ तथा रूक्षके साथ बन्ध होता है किन्तु सम हो या विषम हो एकसे दूसरेमे दो गुण अधिक होनेपर ही बन्ध होता है। और जबन्य गुणवाले परमाणुका बन्ध नहीं होता।।२७।।

१. मृत्ती अ० क०। २. वहडिप्रवरा— ज०—दि जहण्णादु अ० क० स०। 'एगृत्तरमेगादी अणृस्स णिदत्तणे च लुक्सतं । परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुम्बदि । प्रवचन० सा० १६२। ३. 'णिदा वा लुक्ता वा अणृरिणामा समा व विसमा वा । समदो दुराविमा अदि अण्यदि हि आदिरिहिणा ॥' — प्रवचन० सा० १६५।

तथा सति-

ैसंखाऽसंखाऽणंता बादरसुहुमा य हु ति ते खंधा । परिणविवा बहुभेया पुढवीबादीहि णायव्वा ॥२८॥

पुरुगसन्बन्धस्यभावपर्यायान् प्ररूपयति-

जो खलु अवाइणिहणो कारणरूवो हु 'कज्जरूवो वा। परमाणुपोग्गलाणं सो बञ्चसहावपञ्जाजो ॥२९॥

विशेषार्थ--यदि जघन्यगुण एक माना जाये तो कहना होगा कि एक गुणवाले परमाणुका किसी अन्य परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता। दो गुणवालेका बन्ध होता है किन्तु एकसे दूसरेमें दो गुण अधिक होना चाहिए । जैसे दो गुणवाले परमाणुका चार गुणवाले परमाणुके साथ ही बन्ध होता है, तीन-पाँच, सात आदि गुणवालेके साथ नही । इसी तरह तीन गुणवाले परमाणुका पाँच गुणवाले परमाणुके साथ ही बन्ध होता है पाँचसे कम या अधिक गुणवालेके साथ बन्ध नही होता । यह बन्ध स्निग्धका स्निग्धके साथ, स्निग्धका रुझके साथ, रुझका रुझके साथ और रुझका स्निग्धके साथ होता है। यहाँ समसे मतलब दो-चार, चार-छह आदि समसंख्याबालेसे हैं और विषमसे मतलब तीन-पाँच, पाँच-सात आदि विषम सख्याबाले से हैं अर्थीत् दोको आदि लेकर या तीनको आदि लेकर दो अधिक गुण होनेसे बन्ध होता है। इस तरह दो गुणवालेका चार गुणवालेके साथ, चार गुणवालेका छह गुणवालेके साथ, तीन गुणवालेका पौच गुणवालेके साय, वाँच गुणवालेका सात गुणवालेके साथ बन्ध जानना चाहिए।

ऐसा होने पर-

संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी और अनन्तप्रदेशी बादर और सूक्ष्म स्कन्ब बनते है। वे पृथिवी आदि रूपसे परिणत स्कन्ध अनेक प्रकारके जानने चाहिए॥२८॥

विशेषार्थ-स्निग्ध और रूक्ष गुणके निमित्तसे संख्यात-असंख्यात और अनन्त परमाणुओंका बन्ध होनेपर संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्ध बनते है। उनमेंसे बादर-स्यूल भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। पृथिवी, जल, आग और बायु उन्हीं पुद्गल स्कन्धों के भेद है। कुछ दार्शनिक इन चारोको जुदै-जुदै द्रव्य मानकर उनके परमाणुओको भी भिन्न-भिन्न जातिके मानते हैं। उनके मतसे पृथिवी जातिके परमाणु जुदे हैं, उनमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श चारी गुण होते हैं। जलके परमाणुओं में गन्धको छोड़कर तीन ही गुण होते हैं। आगके परमाणुओमे रूप और स्पर्श गुण ही होता है तथा वायुके परमाणुओं ने केवल स्पर्श गुण ही होता है किन्तु जैन सिद्धान्त ऐसा नहीं मानता। उसके मतानुसार सभी परमाणुओं में चारो गुण होते हैं किन्तु परिणमनवश किसीमें कोई गुण व्यक्त होता है और किसी में कोई गुण अध्यक्त होता है। इन चारो गुणोमे परस्पर सहभाव है जहाँ एक होगा वहाँ शेष भी अवश्य रहेगे। तथा एक जातिके परमाणुओंसे दूसरी जातिकी बस्तु उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। जल की बूँद सीप मे पड़कर मोती बन जाती है। मोतीको पाधिव माना जाता है। लकडी पाधिव है वह आगरूप परिणत होती है । अतः पृथिवी आदि पौद्गल्कि परमाणुओके बन्बसे बनते हैं । ये सब पुद्गल स्कन्धोके ही भेद है ।

आगे पुद्गल द्रव्यकी स्वभाव पर्यायोंको कहते है-

जो अनादि निधन कारणरूप अथवा कार्यरूप परमाणु है वह पुद्गलोंको स्वभावपर्याय है ॥२९॥

**बिहोषार्थ--पुद्**गलका एक शुद्ध परमाणु उसकी स्वभाव पर्याय है। क्योंकि परमाणु रूप अवस्था पर निरपेक्ष है। परमाणु तो अनादिनिधन है। वह कारणरूप भी है और कार्यरूप भी है। परमाणुओके

१. 'बादरसुदुमगर्दाणं संघाणं पुग्गलो त्ति ववहारो । ते होति छप्पवारा तेलोक्कं जेहि णिप्पण्णं ॥७६॥ पञ्चास्ति । २. 'बाउचउक्कस्स पुणी जं हेऊ कारणं ति तं णेओ । खंघाणं अवसाणी णादब्बी करजपरमाणु ॥२५॥---नियमसा०।

षुद्गकगुणस्वभावपर्यायान् निदर्शयति---

रूबरसगंघफासा जे धक्का तेसु अणुयदब्वेसु । ते चेव पोग्गलाणं सहाबगुणपञ्जया णेया ॥३०॥

पुद्गकद्गुब्यविभावपर्यायाश्चिरूपवति---

ैपुढवी जलं च छाया चर्जीरदियविसयकम्मपरमाणू । अइयूलयूलयूला सुहमं सुहमं च अइसुहमं ॥३१॥

सम्बन्धते हो स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है अत परमाणु कारण है। तथा स्कन्धोके टूटनेसे परमाणु अपने परमाणु रूपको प्राप्त करता है अतः परमाणु कार्यभी है।

पुद्गलद्रव्यके गुणोंकी स्वभाव पर्याय बतलाते हैं-

उन अणुरूप पुद्गलद्रव्योंमें जो रूप रस गन्ध और स्पर्श गुण पाये जाते हैं वे ही पुद्गल-द्रव्योको स्वभाव गुणपर्याय हैं। अर्थात् परमाणु पुद्गलद्रव्यकी स्वभावपर्याय है और परमाणुमें पाये जानेवाले गुणोको अवस्था पुद्गल द्रव्यके गुणोंकी स्वभाव पर्याय है।।३०।।

पुद्गल द्रव्यकी विभाव पर्यायोको कहते है-

पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुके सिवाय शेष चार इन्द्रियोंका विषय, कर्मवर्गणाके योग्य स्कन्ध और कर्मवर्गणाके अयोग्य स्कन्ध, ये पुदालको विभाव पर्याय है। इन्हे क्रमसे अतिस्थूल, स्यूज, स्थुलसूक्ष्म, सूक्ष्म और अतिसुक्ष्म कहते हैं।।३१॥

बिहोवार्थ — नियमसार (गा० २१-२४) में स्कल्बके छह भेद किये हैं — जित्तस्युक स्थूल, स्थूल प्रतिस्थलस्थल या बादरबादर कहते हैं जैसे पीयबी पर्वत वर्गत है। जिसे छेदा-भेदा तो न जा सके किन्त करायत के जाया जा सके और न कराय के जाया जा सके उर्थ स्थूल प्रता बादर कहते हैं। जैसे होता, पूप वर्गत्व । जिसे न छेदा-भेदा जा सके और न कराय के जाया जा सके उर्थ स्थूल, स्थूल कहते हैं जैसे छाया, पूप वर्गत्व । जो स्कर्य नेव स्थूल स्थूल कहते हैं। जो स्कर्य कर्म वर्गणा होता है उन्हें अतिसूक्त कहते हैं। जो स्कर्य कर्म वर्गणा के अयोग्य होते हैं उन्हें अतिसूक्त कहते हैं। गया बक्त कराते हैं। के स्थूल कराय स्थाल प्रता है। ते प्रता है है। विभावपाय तो केवल प्रतालक्त कराते हैं। सेव प्रता है। सेव प्रता प्रता है। सेव प्रता केवल प्रतालक्त कराते हैं। विभावपाय तो केवल प्रतालक्त कराते हैं। विभावपाय तो केवल प्रतालक्त कराते हैं। विभावपाय तो केवल प्रतालक्त करा है। गोम्मस्ता जो काणक्ष में 'क्रम्मररमाण्' पाठ है। किन्तु उसमें प्रता प्रता है। केवल प्रतालक्त कराते हैं। ते प्रता प्रता है। ते प्रता प्रता प्रता है। ते प्रता है। ते प्रता प्रता है। ते प्रता प्रता है। ते प्रता प्रता है। ते प्रता प्रता है। ते प्रता विभावपार प्रता विभावपार प्रता है। ते प्रता विभावपार प्रता विभावपार प्रता है। ते प्रता विभावपार प्रता है। ते प्रता विभावपार प्रता विभावपार प्रता है। ते प्रता विभावपार प्रता है। ते प्रता विभावपार प्रता विभावपार प्रता विभावपार प्रता विभावपार प्रता विभावपार प्रत विभावपार प्रता विभावपार विभावपार विभावपार विभावपार विभावपार वि

१ 'जदमू लज्जुलं ज्लाहुम च सुद्वम जूल च । सुद्वमं अदसुद्वमं दिव चारियं होदि छन्धेयं ॥२१॥
मूपल्वदमादीया मणिवा बदमूलजूलमिदि लंषा । जूला इदि विष्णेया सप्पीजलतेलनादीया ॥२२॥ छावातवमादीया जुलेदरलंबमिदि विद्याणाहि । सुद्वमजुलेदि भणिया लंपा चउरक्तविस्या य ॥२२॥ सुद्वमा हवति
वदा पालीग्या कम्मवगणस्य पूणो । तिश्वदरीया लंबा अदसुद्वमा दि पर्क्वेदि ॥२४॥'—विद्यस्ता ।
पुँदवी जल च छावा चर्रादिवविसयकम्मपरमाण् । छिल्बहुभैयं जणिवं पोम्मलदक्वं जिणवरीहि ॥६०१॥'—
गो॰ जीवकाष्ट ।

जे संखाई खंधा परिणमिया बुअणुआदिखंधेहि । ते चिथ्र दब्दविहावा जाण तुमं पोग्गलाणं च ॥३२॥ ।विभावपर्यासारवंदर्शवति—

पुर्गङगुणविमावपर्याबान्संदर्शयति--

रूवाइया य उत्ता जे विट्ठा दुवणुआइखंधम्मि । ते पुग्गलाण भणिया विहावगुणपञ्जया सब्वे ॥३३॥

धर्माधर्माकाशकालानां स्वभावद्रव्यगुणपर्ययानाह-

गविठिविगाहणबट्टण धम्माधम्मेसु गमणकालेसु । गुणसब्भावो पज्जय दवियसहावो दु पुब्दुत्तो ॥३४॥ अय ब्युलिसूर्वकावेन लक्षणत्रयं.दृश्यम्याह—

<sup>'</sup>दबदि दविस्सदि दविदं जं सब्भावेहि विविहपज्जाए । तं गह जीवो पोग्गल घम्माधम्मं च कालं च ॥३५॥

ओं संख्यान प्रदशी आदि स्कन्य इचणुक आदि स्कन्य रूपसे परिणमित होते है उन्हें भी तुम गुद्दगळ बच्चोंकी विभाव पर्याय जानो ॥३२॥

पुरमल द्रव्योके गुणोकी विभावपर्यायो को कहते है-

इंडणुक आदि स्कन्धो मे जो रूपादि गुण देखे जाते है वे सब पुद्मलो को विभावगुणपर्णय जानना चाहिए।।३३॥

विदोपार्थ — असे परमाण पृद्गलद्रश्वको गुढ पर्याव है और परमाणुमे पाये जानेवाले गुण उसकी स्थमाय गुणपर्याय है। वे हो दो आदि परमाणुओं से मेलले जो स्कन्य बसते हैं वे पूरालोकी विभाव हथ्य-पर्याय है और उसमें पाये जानेवाले गुण विभावगुणपर्याय है। जब हब्यका वैभाविक परिणमन होगा तो उम हथ्ये गुणोमें भी वैभाविक परिणमन होगा हो। हब्यका तो विभावक परिणमन हो और गुणोका त हो यह तो सम्भव नहीं है बयोंक गुणोके समुदायको हो तो हब्य कहते हैं।

प्रामे अर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यके स्वभावद्रव्य पर्याय और स्वभावगुण-पर्यायोको कहते है—

धर्मद्रव्य, अयमद्रव्य, आकाराद्रव्य और कालद्रव्यमें क्रमसे गतिरूप, स्थितिरूप, अवगाहन-रूप और वर्तनारूप जो गुण पाये जाते हैं वह उनकी स्वभावगुणपर्याय है। और इन द्रव्योका स्वभाव तो पर्वोक्त हं।।३४॥

खंडोपार्थ —ये चारो द्रश्य किसी अन्य द्रस्यके साथ मिलकर विभावकर परिणमन नहीं करने। सर्वदा अपनी स्वाभाविक दलामें ही रहते हैं। अत इसमें स्वभावद्रश्यवयोग् ही होती है। इनका स्वभाव पहले कह त्राये हैं कि धर्मद्रश्य जीव और पुर्नालोकी गतिमें निमित्त होता है, असमंद्रश्य उनकी स्थितिमें निमित्त होता है। आकाराद्रश्य सब द्रश्योके अवस्थाहनमें निमित्त होता है और कालद्रश्य वर्गनामें निमित्त है। इन द्रश्योने पाये आनेवाले इन गुणोकी जो अवस्था है वही उनकी स्वभाव गुणपर्याय है।

इस प्रकार पर्यायाधिकार समाप्त हुआ ।

आगे न्युत्पत्तिपूर्वक द्रव्यके तीन लक्षण कहते है-

जो गुणो और पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जायेगा और प्राप्त किया गया है वह द्रव्य है। अथवा जो अपने गुणो और पर्यायांको प्राप्त करता है, प्राप्त करगा और प्राप्त कर चुंका है वह द्रव्य है। वह द्रव्य छह प्रकारका है—अशकाश, जोव, पुर्गळ, धर्म, अधर्म और काळ ॥३५॥

१. 'दवियदि गण्छदि ताइ ताइ सन्भावपण्ययाइं जं। दविय तं भण्णते अणण्णभूद तु सत्तादो ॥९॥ —पञ्चास्ति । 'यवास्य पर्यार्थेर्युयन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि ।'—सर्वार्थः ५॥२। ैतिककाले जं सत्तं बहुवि उप्पादवयधुवर्तीह ।
गुणपञ्जायसहावं जणाइसिद्धं लु तं हवे बब्धं ॥३६॥
लक्षणानां परस्परमविना माबिष्यं मेदाभेदं चाहुः—
जम्हा एककसहावं तम्हा तत्तिवयदोसहावं खु ।
जम्हा तिवयसहावं तम्हा वोएककसकमावं ॥३७॥
दोससभावं जम्हा तम्हा तिष्णोकक होई पत्नभावं ।
दव्वविष्एण एककं भिष्णां ववहारदो तिदयं ॥३८॥

बिहोपार्थ—इन्य शब्द 'हु' धातुते बना है उसका अर्थ जाना या प्राप्त करना है। जो गुणपर्याय को प्राप्त करता है या गुणपर्याधोक द्वारा प्राप्त किया जाता है वह इन्य है। यह इन्य शान्यकी अपुरांतिको हेकर, उसका उक्षण किया गया है। जुँकि इन्य तो अनादि अननत है। न उसका आदि है जीर न अन्त है, सदासे है और ता रहेगा, स्वतिष्ठ उसकी उनुस्ति भी तोनो कालोको अरोदा की गयो है। जो गुणपर्याधोको प्राप्त करता है वह इन्य है यह वर्तमानको अरोदा को लिए तो है। जो गुणपर्याधोको प्राप्त करेगा यह भविष्य की अरोदासे अपुरांति है। और जो गुणपर्याधोको प्राप्त करेगा यह भविष्य की अरोदासे अपुरांति है। और जो गुणपर्याधोको प्राप्त करेगा यह स्वत्य इन्य विकालनती है। उसका प्रवाह सदा चलता है एक पर्याय जाती है तो इसरी पर्याध आती है। इस तरह पर्याय उत्तरन होती और नष्ट होती रहती है। किन्तु इन्य न तो नष्ट होता है और न उत्तर होता है। यही बात आगे कहेंगे।

द्रव्यके शेप दो लक्षणोको कहते है-

'तीनो कालोमे जो उत्पाद व्यय और घौव्यरूपसे सत् रहता है अथवा जो गुणपर्याय-स्वभाववाला है वह द्रव्य है वह द्रव्य अनादिसिद्ध है ॥३६॥'

विश्लेषां अन्य जनरका लक्षण हव्य शस्त्रकी स्थारतिक लेकर किया गया है। ये दोनो लक्षण हम्मके स्वक्रपको बतलाते हैं। जो सदा उत्पाद लया और प्रोध्यक्ष युक्त होता है वह हम्य है। चेतन या अवंतन हज्यमें अपनी जाति को न छोडते हुए जो पर्यायन्तरको उत्पत्ति होता है वह दर्भाव है जैसे महोके पिण्डमें पट-पर्याय। इसी तरह पूर्वप्यायके विनासको क्या कहते हैं जैसे पर्वकी उत्पत्ति होते पर मिट्टीके पिण्डकारका नाग्न हो जाता है। बनादि पारिणामिक स्वभावके न उत्पाद होता है और न व्यय होता है, हम्ब धूव रहता है जैसे पिण्ड और पर दोनो अवस्थाओंमें मिट्टीपना ध्रुव है। अथवा जैसे मिलन हुए वस्त्रको योनेपर निर्मल अवस्था क्यसे उत्पक्त उत्पत्ति होती है, मिलन अवस्थाक्ष्येस व्यय होता है और उसका वस्त्रत्व कायम रहता है। इसी तरह प्रयोक हम्य प्रतिवास उत्पत्त अवस्थाक्ष्य उत्पत्त होता है और उसका वस्त्रत्व होता है और उस्पत्त वस्त्र प्रोध होता है। इस तरह प्रयोक हम्य प्रतिवास उत्पत्त होता है, पूर्व अवस्थाके ध्रुय होता है और उसका अध्य होता है और उसका सम्त्रत्व होता है और प्रयास अध्य होता है। इस तरह प्रयोक है। इस तरह प्रयोक्ष प्रयोग के प्रयोग का प्रयोग होता है। इस तरह विनास प्रतिवास उत्पत्त क्षार ध्रीध्य वर्तमान है। इस हम्ब है। तथा जो गुण और पर्यायनाला है वह हम्ब है। गुण और पर्यायोक्ष क्षत्र कर आदे है।।

अब लक्षणोका परस्परमे अविनाभाव और भेदाभेद बतलाते है-

चृंकि द्रव्य एक स्वमाववाला है इसलिए तीसरे और दूपरे स्वभाववाला है, यत: तीसरे स्वभाववाला है इसलिए तीन और एक स्वभाववाला है। यत: दो स्वभाववाला है इसलिए तीन और एक स्वभाववाला है। द्रव्याधिक नयसे द्रव्य एक रूप है, व्यवहारनयसे भिन्न तीन रूप है। १९०-२८॥

विञ्जेषार्थ— ऊपर तीन प्रकारसे द्रव्यका लक्षण कहा है। सत्तासे अभिन्न होनेके कारण द्रव्यका लक्षण केवल 'सत्' ही है। किन्तु द्रव्य तो अनेकान्तात्मक है। अत. अनेकान्तात्मक द्रव्यका स्वरूप केवल सन्मान ही

१ 'दव्यं सत्त्वनवणयं उत्पादम्बयपुबतसंजुतः। गुणपञ्यासयं वा ज तं भण्णति सम्बण्हः ॥१०॥—पञ्चास्ति०। 'अपरित्त्वतः सहाबेणुत्पादम्बयपुबतसजुतः। गुणवं यः सपञ्जायं जं त दम्बति बुच्चति ॥९५॥'—प्रवचन०। 'सट्हव्यक्षयणं ॥२९॥ उत्पादम्ययप्रविष्युक्तं सत् ॥३०॥ गुणपर्ययबद् द्रव्यम् ॥३८॥''—तस्वायसूत्र अ० ५१

नहीं हो सकता। इसलिए उत्पाद व्यय धीव्यका लक्षण है। अनादि प्रवाहरूप अखण्ड द्रव्यकी परम्पराम पूर्व-पर्यायका विनाश व्यय है, उत्तर पर्यायका प्रादुर्भाव उत्पाद है। और पूर्वपर्यायका विनाश तथा उत्तर पर्यायका उत्पाद होनेपर भी अपनी जातिको न छोड़ना ध्रौन्य है। ये उत्पाद न्यय ध्रौन्य सामान्य कथनकी अपेक्षा द्रव्यसे अभिन्न हैं और विशेष कथनकी अपेक्षा द्रव्यसे भिन्न हैं, तीनों एक साथ होते हैं और द्रव्यके स्वभावरूप होनेसे वे उसके लक्षण हैं, द्रव्यका तीसरा लक्षण गुण और पर्याय है। अनेकान्तात्मक वस्तुमे पाये जानेवाले अन्वयी विशेषोको गुण कहते है और व्यतिरेको विशेषोको पर्याय कहते है। अन्वयका मतलब है एकरूपता या सद-शता। गुणोमे सर्वदा एक रूपता रहती है परिवर्तन होनेपर भी अन्यरूपता नही होती इसलिए उन्हें अन्वयी कहते है। किन्तु पर्याय तो क्षण-क्षणमें अन्यरूप होती रहती हैं इसलिए व्यक्तिरेकी कहते है। इनमे-से गुण तो द्रव्यमें एक साथ रहते हैं और पर्याय क्रमसे रहती हैं। ये गुण पर्याय भी द्रव्यसे कथिवत भिन्न और कथिवत अभिन्न होते हैं, में भी द्रव्यके स्वभावभूत है इसलिए द्रव्यका लक्षण है। द्रव्यके इन तीन लक्षणोंने-से एकका कथन करनेपर बाकीके दो अनायास आ जाते है। यदि द्रव्य सत् है तो वह उत्पाद व्यय धीव्यवाला और गुणपर्यायवाला होगा ही । यदि वह उत्पाद व्यय धीव्यवाला है तो वह सत् और गुणपर्यायवाला होगा ही । यदि वह गुणपर्यायवाला है तो वह सत् और उत्पाद व्यय श्रौव्यवाला होगा । सत् नित्यानित्य स्वभाववाला होनेसे श्रीव्य को और उत्राद व्ययरूपताको प्रकट करता है। तथा श्रीव्यात्मक गुणोंके साथ और उत्पाद व्ययात्मक पर्यायों के साथ एकताको बतलाता है। इसी तरह उत्पाद व्यय धौव्य नित्यानित्यस्वरूप पारमार्थिक सत्को बतलाते हैं और अपने स्वरूपकी प्राप्तिके कारणभूत गुण पर्यायोको प्रकट करते है । वयोंकि गणोके होनेसे ही द्रव्यमे ध्रीव्य होता है। और पर्यायोके होनेसे उत्पाद व्यय होता है। यदि द्रव्यमे गुणायीय न हो तो उत्पाद व्यय धीव्य भी नहीं हो सकते । अत द्रव्य उत्पाद व्यय धीव्यवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य गुणपर्यायवाला भी सिद्ध हो जाता है। और द्रव्य गुणपर्यायवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य उत्पादव्यय धीव्यवाला है ऐसा सूचित होता है तथा नित्यानित्यस्वभाव परमार्थ सन् है यह भी सूचित होता है। इस तरह द्रव्यके तीनो लक्षण परस्परम अविनाभावी है जहाँ एक हो वहाँ शेप दोनों नियमसे होते है। इसी तरह द्रव्य और गुण पर्याय तथा उत्पाद व्यय श्रीव्य भी परस्परमे अविनाभावो है। जो गुण और पर्यायोको प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं अत जो एक द्रश्य स्वभाव है वह गुणपर्याय स्वभाव भी है और जो गुणपर्याय स्वभाव है वह द्रव्य स्वभाव भी है। क्योंकि द्रव्यके बिना गणपर्याय नहीं हो सकते और गुणपर्यायके बिना द्रव्य नहीं हो सकता। इसी तरह द्रव्य और गुणके बिना पर्याय नहीं होती और पर्यायोके बिना द्रव्य और गुण नहीं होते । अत. जो द्रव्य गुण-स्वभाव है वह पर्याय स्वभाव भी है और जो पर्यायस्वभाव है वह द्रव्य गुणस्वभाव भी है। इसी तरह उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता, व्यय उत्पादके बिना नहीं होता, उत्पाद और व्यय धीव्यके बिना नहीं होते और धीव्य उत्पाद तथा व्ययके बिना नहीं होता । तथा जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वहीं उत्पाद है. जो उत्पाद और व्यय है वही धीव्य है। ओर जो धीव्य है वही उत्पाद और व्यय है। इसका स्पष्ट इस प्रकार है—जो घडेका उत्पाद है वही मिट्टीके पिण्डका व्यय है। क्योकि भाव अन्यभावके अभावरूप स्वभाववाला है। जो मिट्टीके पिण्डका व्यय है वही घड़ेका उत्पाद है क्योंकि अभाव भावान्तर भाव स्वभाव होता है। जो घडेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है वही मिट्टीकी स्थित ( धौव्य ) है। और जो मिट्टीकी स्थिति है वही घडेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है। यदि ऐसा न माना जाये और उत्पादको अन्य, व्ययको अन्य और ध्रौव्यको अन्य माना जाये तो अनेक दोप उपस्थित होंगे जो इस प्रकार है - यदि व्यय और ध्रौव्य के बिना केवल घटका उत्पाद माना जायेगा, घटके उत्पत्ति कारणका अभाव होनेसे या तो घट उत्पन्न ही नहीं होगा क्योंकि मिट्टीकी स्थिति और उसकी विण्डपर्यायके नाशके बिना घट उत्पन्न नहीं हो सकता और ये दोनों बातें आप मानते नही । ऐसी स्थितिमे भी यदि घटकी उत्पत्ति मानी जाती है तो असत्की ही उत्पत्ति होगी। यदि असतको भी उत्पत्ति मानी जायेगी तो आकाशपुष्प, गघेके सीग जैसी असम्भव वस्तुओकी भी उत्पत्ति माननी होगी। तथा उत्पाद और धौव्यके बिना केवल व्ययको माननेपर व्ययके कारणका अभाव

### निरंपेक्षे कारतलक्षणं निराकृत्य तस्यैवं दोषं दर्भयति— "जस्य ण अविणाभावो तिष्हं बोसाण संभवो तत्य । अह उवयारा तं इह कह उवयारा हवे णियमो ॥३९॥

होनेसे मिट्टीके पिण्डका व्यय (विनाश ) ही नहीं होगा या फिर सतका ही मूलोच्छेद हो जायेगा। क्योकि मिट्टीके स्थिर रहते हुए उसकी पिण्ड पर्यायका व्यय होनेपर घटकी उत्पत्ति होती है सो न तो मिट्टीकी रियरता को माना जाता है और न घटकी उत्पत्ति मानी जाती है तो पिण्ड पर्यायका नाश होगा कैसे ? फिर भी यदि पिण्ड पर्यायका विनाश माना जाता है तो मिट्टीका सर्वेषा लोप हो जायेगा, कुछ भी लेग नही बचेगा। इसी तरह केवल विनाशको माननेपर या तो किसी भी पदार्थका विनाश हो नहीं होगा या फिर सबका उच्छेद ही हो जायेगा, कुछ भी घोप नहीं रहेगा। तथा उत्पाद व्ययके विना केवल मिट्रीको ध्रीव्य माननेपर भी नही बनता बयोकि श्रीव्य उत्पाद व्यय महित ही होता है. उत्पाद व्ययके बिना नहीं । अत पर्व-पूर्व पूर्वायके विनासके साथ. उत्तर-उत्तर पूर्वायका उत्ताद और दोनोम अनुस्यूत, अन्वयका औष्य इस प्रकार अविनाभावको लिये हुए त्रिलक्षणात्मक दृष्यको मानना चाहिए । ये उत्पाद व्यय और धौष्य वास्तवमे पर्याय-में होते हैं और पर्याय द्रव्यमें होती हैं इसलिए ये तीनो एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं है। जैसे स्कन्य, मुल, बाखा ये सब बुक्तके आश्वित हैं बुक्षसे मिल पदार्थकव नहीं है उसी प्रकार पर्याय भी दृश्याश्वित ही हैं द्रव्यमे भिन्न पदार्थ रूप नही है। किना जैसे यक्षमे फल-फल और पत्ते प्रयान-प्रयास होते हैं वेगे ही "ज्य का किसी एक अंशके हारा उत्पाद, किसी एक अगके द्वारा व्यय और किसी एक अगके तारा झीव्य हो, एगी बात नहीं हैं। किन्तु द्रव्य ही उत्पादरूप है, द्रव्य ही व्ययस्य है और द्रव्य ही औव्ययप है। न तो भया अजोका ही उत्पाद व्यय और धौव्य होता है, न केवल अजीका ही उत्पाद व्यय धौव्य होता है, किन्तु अती-का अगरुप से उत्पाद व्यय औव्य होता है। जैसे तरगोंने व्यास समृद्र एक ही है। व्योकि समृद्र स्था तरगरूपसे परिणमन करता है। इसी तरह प्रव्य स्वय ही जत्पाद है, स्वय ही व्यय है और स्वय ही औरन है। द्रव्यक्ते भिन्न न उत्पाद है, न व्यय हे और न धीव्य है। किन्तू द्रव्याधिक गयमे न च गद ह, न गय है, न भीव्य है, न गण है, न पर्धाय है किन्तु केवल एक द्रव्य है। पर्धायाधिक नवसं उत्पाद मा ह व्यप भा हैं और श्रीव्य भी है। साराश यह है कि जब भेददृष्टि होती है तब तो उत्पाद व्यथ श्रीव्य शीनो प्रशीन हाते है और जब अभेदर्श होती है ता ये तीनो ही प्रतीत नही होते।

आगे निर्देश एकान्त छक्षणका निराकरण करके उसके दोप बतलाते है-

''जहाँ इन तीनोम अविनासाव नही है वहाँ अनेक दोप आते हैं। यदि कहाने कि उपचारने ऐसा है तो उपचारसे नियम कैसे हो सकता ॥३९॥''

बिजोपार्थ — यदि उत्पाद अया और प्रीक्षमं अविनानात्र नहीं माना जायेगा तो जनेन होग आयेग। यह पहले रुप्त कर आये हैं कि केनल उत्पाद, केनल अयर या केनल प्रीव्यक्षी माननेते या तीनमें दो जा माननेन या नया हो। इस तीनोना परण्य में अविनामान है। एक कि विना वाक्षिक हो गही हो माननेन यया नया हो हो तो हो। हो माननेन यया नया हो हो तो हो हो सकते। इस हो स्वाद है — उत्पाद अयर्थ कि ना मही हो सकता नयोंकि जो नवीन परार्थ उत्पाद के होता है वह कितीका विनाश हुए जिना नहीं होता। इसी प्रकार क्या भी उत्पादके विना नहीं होता। इसी प्रकार क्या भी उत्पादके विना नहीं होता क्योंकि अनाव नियमस्र भावपूर्वक हो होता है। उत्पाद और अयर होते हैं मिन्दी यदिन हो तो पिण्डवर्यायका विनाश और प्रवाद प्रविक्त अप्याद अपने उत्पाद की उत्पाद की है। उत्पाद की अपने अपने उत्पाद की उत्पाद की है। उत्पाद की उत्पाद की स्वाद होते हैं। उत्पाद की उत्पाद की स्वाद होते हैं। उत्पाद की उत्पाद की उत्पाद की उत्पाद की उत्पाद नहीं हो स्वाद होते हैं। उत्पाद की उत्पाद की उत्पाद नहीं हो स्वाद होते हैं। उत्पाद की उत्पाद की उत्पाद की उत्पाद नहीं हो स्वाद में स्वाद विद्याद की उत्पाद की उत्पाद नहीं हो स्वाद नहीं हो स्वाद विद्याद की उत्पाद की उत्पाद नहीं हो स्वाद नहीं हो स्वाद नहीं हो स्वाद विद्याद की स्वाद की स्वाद नहीं हो स्वाद नहीं हो स्वाद विद्याद की उत्पाद की उत्पाद नहीं हो स्वाद नियाद नहीं हो स्वाद ना स्वाद नहीं हो स्वाद नहीं हो स्वाद नहीं हो स्वाद ना स्वाद नहीं हो स्वाद ना स्वाद ना स्वाद नहीं हो स्वाद ना स्वाद

१ निरमेशेन व्यवहारिनश्यवेकान्त---आ० । २. 'ण अबो अंगविहीणो भगो वा णात्य सभविवहीणो । उपपादा वि स भगो ण विणा घोळेल अत्वेण ॥ उपपादिहितिगंगा विज्जते पण्जणसु पञ्जाया । दक्ते हि संति णियर्स तम्हा दक्ष्य ह्यदि सम्ब ॥'---प्रवचन० ॥.००--००॥

निश्चयेन न कस्यचिदुत्पादी विनाशी वेति दर्शयति---

ैण समुद्रभवइ ण णस्सइ दस्वं सत्तं वियाण णिच्छयदो । उप्पादवयधुवेहि तस्स य ते हुंति पज्जाया ॥४०॥

द्रव्यगुणवर्यायाणामभेदमाह --

<sup>3</sup>गुणपज्जयदो द**ख**ं दखादो ण गुणपज्जया भिण्णा । जम्हा तम्हा भणियं दख्यं गुणपज्जयमणण्णं ॥४१॥

इब्यस्वरूपं निरूपयति-

ण विणासियं ण णिच्चं ण हु भेयं णो अभेयणाभावं । ण विसत्तं सख्वगयं बब्वं णो डक्कसब्भावं ॥४२॥

रहता। अत यदि इनमे-से एकको भी नहीं माना जायेगा तो शेषका मानना भी शक्य नहीं होगा। ये तीनों केवल उपचार मात्रसे नहीं हैं किन्तु वास्तविक हैं।

आगे बतलाते है कि निश्चयनयसे न किसीका उत्पाद है और न व्यय-

परमार्थसे द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। उसे सत्स्वरूप जानो। उत्पाद व्यय और घौव्यके द्वारा द्रव्यका उत्पाद व्यय होता है और वे पर्यायरूप हैं॥४०॥

विझोपार्थ — यहाँ दोनो नयों क डारा द्रश्यका स्वरूप कहा है। द्रश्य तो त्रिकाल अवस्यायों अनादि अनत्त है उसका उत्पाद और विनाश उचित नहीं हैं। परन्तु पर्यायोके द्वारा उत्पाद विनाश पटित होते है। अत. द्रश्यादिकन्यकी दृष्टिसे इश्यको उत्पाद रहित, विनाश रहित सत्वकासवसाल ही जानना चाहिए ओन पर्यायादिक दृष्टिने उत्पादवाला विनाशवाला जानना चाहिए। इस प्रकारके कथनमें कोई दोप नहीं है क्यों के द्रश्य और पर्यायमें अबेद हैं।

आगं द्रव्यगण पर्यायोके अभेदको बतलाते है---

चूँकि गुण और पर्यायसे द्रव्य भिन्न नही है और द्रव्यसे गुण और पर्याय भिन्न नही है इसलिल द्रव्यको गुण और पर्यायोसे अभिन्न कहा है ॥४१॥

बिडापार्थ — जैसे मनखन पी दूप बही से रहित गोरस नहीं होता उसी प्रकार पर्यायोसे रहित प्रवस्त हों। । और जैसे गोरससे रहित दूच वही थी मनखन वगैरह नहीं होता उसी प्रकार प्रयासे रहित प्रवास नहीं होता । और जैसे गोरससे रहित दूच वही थी मनखन वगैरह नहीं होती । इसिलण कपनकों अपेक्षा यद्यार द्रव्य और पर्यायोमें कथंबित मेंद है तथापि उन सबका आंग्वाय जुदा नहीं है वे एक दूसरेकों छोड़कर नहीं रह सकते, इसिलण बस्तु रूपसे उनमें अमेद हैं । उसी तरह जैते पूर्वण्ये मित्र स्पर्य प्रकार वर्ण नहीं होते होते प्रकार प्रणोके बिना द्रव्य नहीं होता । और जिस प्रकार स्पर्य प्रयास वर्णसे मिल्य पूर्वण्य नहीं होता । इसिलण यद्यपि कपनकों अरोशा द्रव्य और गुणोमें कथंबित मेद है तथापि उन सबका एक अस्तित्य नियत है वे परस्तर में एक दूसरेकों कभी नहीं छोड़ते इसिलण वस्तु रूपसे द्रव्यगुणोमें भी अभेद हैं ॥

द्रव्यका स्वरूप कहते है-

द्रच्य न विनाशीक है, न नित्य है, न भेदरूप है, न अभेद रूप है, न असत् है, न च्यापक है और न एक स्वभाव है।। ४२॥

विशेषार्थ—ह्रव्यका स्वरूप बतलाते हुए उसे विनाशीक ( शणिक ) भी नही माना और नित्य भी नहीं माना । इसी तरह उसे भेद रूप भी नहीं माना और अभेदरूप भी नहीं माना । इसका मतलब यह

१. 'उप्पत्तीव विणासी द्रव्यस्य य णिव्य अस्य सक्तावो । विगमुष्पादयुवत्त करोति तस्तेव पत्रवामा ॥११॥ —पद्मास्तित । २ पुनिष्ट्र य आत् । ३ 'पत्रवम विजुद दल्वं दन्ववितृता य पत्रवमा ण स्ति । दोष्ट्रं व्यवण्यपुद मार्वं सम्या पत्रवेति ॥१२॥ दल्वंण विषा ण गुणा गुणेहि दक्वं विणा ण संमवित । अव्वितिरत्तो भावो दल्वापूणा हुविद तस्त्वा ॥१२॥ —पद्मास्तित ।

सतो विनाशेऽसतश्चोत्पत्तौ दूषणमाह—

ैसंतं इह जइ णसइ किह तस्स पुणो वि सोयिनिवि णाणं। अह व असंतं होवि हु दुमरहियं कि ण फलफुल्लं।।४३।।

नजु वासनात सोऽयमिति ज्ञानमिति चेदुत्तरं पठति-

अहवा वासणदो यं पडिअहिणाणे वियप्पविण्णाणं । रता सा पंचह भिण्णा खंघाणं बासणा णिच्चं ।।४४॥

है कि इब्य न तो एकान्त रूपसे क्षणिक हो और न नित्य ही है, न सर्ववा भेद रूप ही है और न सर्ववा अभेद रूप ही है। न सर्ववासन् व्यापक और एक रूप ही है। आगे ग्रन्थकार स्वयं इन एकान्त पक्षोमे दूपण देरहे है अत. यहाँ उनके सम्बन्धमें विशेष स्पष्टीकरणकी आवस्यकता नही है।

सबसे प्रथम सत्का विनाश और असत्की उत्पत्तिमे दूषण देते है-

यदि ससारमें सत्का विनाश होता तो पुनः उसीमें 'यह वही हैं' ऐसा ज्ञान कैसे होता । तथा यदि असत् की भी उत्पन्ति होती तो बिना वक्षके भी फळ फुळ क्यो न होते ॥४३॥

विशेषार्थ - वस्तुको सर्वथा क्षणिक माननेपर सतके विनाशका तथा असत्की उत्पत्तिका दूपण आता है दर्शनशास्त्रका यह एक सर्वमान्य नियम है कि न तो सतका विनाश होता है और न असतकी उत्पत्ति होती है। किन्तु वस्तुको सर्वथा क्षणिक मानने रर जो सत् है उसका सर्वथा विनाश मानना होगा और जब उसका सर्वया विनाश हो जायेगा तो पुन जो वस्तु उत्पन्न होगी उसकी उत्पत्ति असत्से ही माननी पडेगी। जैसे मिटीके पिण्डका सर्वथा विनाश माननेपर उत्पन्न होनेवाला घट असतसे ही उत्पन्न हुआ कहलायेगा, नयोकि मिट्रो तो सबया विनष्ट हो गयो । सर्वेषा विनाससे मतलब यह है कि मिट्रीकी पिण्ड पर्यायके साथ मिट्रीका भी सर्वया अभाव हो जाये और तब घट उत्पन्न हो तो असतमे हो घटको उत्पत्ति कही जायेगी। पिण्ड पर्याय नप्ट होनेपर मिट्टीके घट पर्याय रूपमे परिणत हो जानेसे तो न सत्का विनाश होता है और न असतकी उत्पीन होती है। जैनदर्शन ऐसा ही मानता है इसीसे वह प्रत्येक बस्तुको द्रव्यक्षपसे नित्य और पर्याय रूपसे अनित्य मानता है। किन्त बौद्धदर्शन 'सर्व अणिक' सिद्धान्तका अनयायो है। उसका मत है कि सगारकी प्रत्येक बस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। जैनदर्जन भी बस्तुको प्रतिक्षण परिवर्तनशील मानता है किन्तु परिवर्तनके होते हुए भी उन्यका विनाश नही मानता, केवल उसकी पर्यायका विनाश मानता है। किन्तु चूकि पर्याय द्रव्यसे अभिन्न होती है अत ऐसा कहा जाता है कि द्रव्यमे प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होता है। किन्तु ययार्थमे द्रव्यकातो न विनाश होता है और न उत्पाद होता है। उसका द्रव्यत्वरूप तो ध्रौब्य है। यह धीव्यरूप बौद्ध नहीं मानता । केवल उत्पाद और विनास ही मानता है । और विना धीव्यासक उत्पाद व्यय माननेसे सतका विनाश और असलकी उत्पत्तिका प्रसग आता है। तथा यदि वस्तु सर्वथा क्षणिक है तो हमें उस वस्त्रमें 'यह बही है जिसे हमने पहले देखा था' ऐसा प्रत्यभिज्ञान क्यो होता है। वस्तुके तष्ट हो जानेपर तो 'यह वही है' ऐसा बोप नहीं होना चाहिए। तथा यदि असत को भी उत्पत्ति होती है तो बक्षके बिना भी फल फुल पैदा हो जाने चाहिए। बिना मिट्टीके भी घडा बन जाना चाहिए।

इसपर बौडका कहना है कि वस्तुके क्षणिक होती हुए भी जो उसमें 'यह वही हैं' ऐसी बृद्धि होती है इसका कारण वासना है। वासनाके कारण ऐसा भ्रम होता है कि यह वही वस्तु है। किन्तु यथार्थमें वह वस्तु वही नहीं है।

इसका उत्तर आगे ग्रन्थकार देते है---

यदि वासनासे प्रत्यभिज्ञान रूप विकल्प ज्ञान होता है तो वह वासना पांचो स्कन्बोंसे भिन्न नित्य हुई॥४४॥

१ 'साणिकैकात्तपक्षेऽपि प्रेत्यभावाससम्ब । प्रत्यभिक्षात्रभावात्र कार्यारम्भ कृत फलम्॥'४१॥ आ०मी०। २.साभिष्णाभिष्णा वा आ०।

नित्यपक्षे दूषणमाह---

ेजो णिन्समेव मण्णदि तस्स ण किरिया हु अत्यकारिसं । ण ह तं वस्यु भणियं जं रहियं अत्यकिरियाहि ॥४५॥

अधिकं चोक्तं त्वणम्--

"प्रत्यभिज्ञा पुनर्दानं भोगोपाजितैनसाम् । बन्धमोक्षादिकं सर्वं क्षणभङ्काद् विरुध्यते ॥"

बिहोषार्थ — जैन बौद्धोसे पूछते हैं कि जिस वासनाके कारण साणिक वस्तुमें 'यह वही हैं' इस प्रकारका ज्ञान होता है वह वासना क्या है? क्या बौद्धोंके माने हुए रूप बेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार इन पांच स्कम्पोले वह मिम्न हैं? यदि मिन्न जौर नित्य हैं तो, 'यब शाणिक हैं' इस ज्ञापके मतने वासनासे ही दोष आता है क्योंकि वह नित्य है। और यदि वासना भी शाणिक है तो शिषक वासनासे 'यह वही हैं' इस प्रकार प्रयामिजालन्य विकल्पजान कैसे हो सकता है? अत. 'यह वही हैं' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञानन्य विकल्पजान कैसे हो सकता है? अत. 'यह वही हैं' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान वासनाजन्य नहीं हैं किन्तु यथायें हैं और इसिलए उससे लाणिकस्य वाधित हैं।।

कहाभी है—

''प्रत्यभिज्ञान, दानका फल, संचित पापोका भोग और बन्ध मोछ वगैरह सब लणभंगसे विरुद्ध है।'' अर्थात् क्षणिकवाद मानवेनप 'सह वहीं है' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, दानादिका फल और संचित पापोका भोग नहीं बनता, क्षणिक जिवते दान दिया या जिमने पाप किया वह तो नष्ट हो गया तब वानका फल किसे मिलेगा और संचित पापोके फलको कीन भोगेगा। इसी तरह जिसने कर्मका बन्ध किया वह तो धाणिक होनेसे नष्ट हो गया तब मोधा किसे होगा। किन्तु ये सब बाते होती हैं जो दान देता हैं उसे ही इस लोक या परलोकमें उसका फल मिलता है। जो पापकम करता है वही उसका फल भी भोगता है, जो कर्मवन्धनसे बँचता है वही उसके छूटकर मोधा भी प्राप्त करता है। हम प्रतिदिन यह अनुभव करते हैं जो इस कल थे, आज भी है। हमारे त्यी पुत्रादि समे सम्बन्धी भी वे हो है जो पहले थे। जिसे हम कर्ज देते हैं कुछ दिनोके बाद उससे ही बसूल करते हैं। यदि सब सर्वया क्षणिक होते तो न देनेवाला लेनेवालेको पहलानता और न लेनेवाला देनेवालेको। ऐसी स्थितमें सारा ही लोक-व्यवहार नष्ट हो जाता है। अत

अब निन्यपक्षमे दुषण देते है-

जो वस्तुको सर्वेथा नित्य मानता है उसके मतमें मर्वेथा नित्य वस्तुमें अर्थेक्रिया नही हो सकतो । और जो अर्थेक्रियासे रहित है वह वस्तु नही है ॥४५॥

विज्ञायार्थ — अयं माने कार्यं और उसकी क्रिया माने करना अर्थात् कार्यको करनेका नाम अर्थाक्रया है। जिसमे अर्थाक्रया होती है वही परमार्थ सन् है ऐसा सभी मानते हैं। किन्तु सर्वया निर्चय या सर्वया अर्थाक्ष्य सम्भव नहीं है। अर्थाक्रया के स्थित होती है किन्तु निर्चय सर्हायं नहीं है। अर्थाक्रया के स्थान है जीर या एक साथ होती है किन्तु निरच वस्तुयों न क्रमसे अर्थाक्ष्या सम्भव है और न एक साथ । इसका खुलासा इस प्रकार है— पर्ट्हे एक कार्यको करके पुत्र इसरा कार्य करनेका नाम क्रम है। सर्वया निरच परार्थ क्रमसे कार्य नहीं कर सकता क्योंकि निरच परार्थ से सब लायोंको एक ही कार्यके उत्पादन काल्मे उत्पाद करनेकी सामर्थ्य है। यदि उस समय उसमें अन्य कार्योंको करनेकी सामर्थ्य नहीं है और वादको वह सामर्थ्य आती है तो वह सर्वया निरच नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थने असमर्थ स्वभावको छोड़कर समर्थ स्वभावको ग्रहण करने रूप परिणानका नाम ही अनित्यता है। निरच पदार्थ एक साथ भी सब कार्योंको नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही समयमें सब कार्योंको कर देने पर इसरे समयमें उसे कुछ करनेके लिए नहीं रहेगा और ऐसी स्थितिय अर्थिक्रयाका अभाव री. 'अर्थिक्रया म युज्येत निरयसणिकपक्षयों । क्रमाक्रमाम्या भाषाना सा लक्षणतया मता ॥८॥'

बुषणान्तरमाह---

णिच्चे दव्वे ण गमणद्वाणं पुण किह सुहासुहा किरिया । अह उचयारा किरिया कह उचयारो हवे णिच्चे ॥४६॥

भेदपक्षे दृषणमाह---

णिच्चं 'गुणगुणिभेये दव्वाभावं अणंतियं अहवा । अणवत्या समवाए किह एयत्तं पसाहेदि ॥४७॥

होनेसे उसके असरवक्ता प्रसंग आयेगा। तथा अनेक कार्योके करनेसे नित्यमं अनेक स्वभावीके होनेका भी प्रसग आता है। वयोकि एक स्वभावसे अनेक कार्योका करना तो युक्त नहीं है ऐसा होनेसे सब कार्य एक रूप हो हो आयेगे। यदि कहांगे कि सहकारी कारणंकी विचिवताके कारण कार्योके वैच्या पाया जाता है तो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। वयोकि जिस सहकारीके होनेपर तिलके स्वभावमं परिवर्तन नहीं होना वह सहकारी हो नहीं कहां का सकता। और परिवर्तन हो होना वह सहकारी हो नहीं कहा का सकता। और परिवर्तन होनेपर सर्वाण नियतामं वाला आती है। अन सर्वाण नियतामं काला अपने होनेपर सर्वाण नियतामं वाला आती है। अन

नित्यपक्षमे अन्यदुरुण भी बतलाते है---

नित्य द्रव्यमे गमन और स्थिति हो सम्भव नहीं है तब शुभ और अशुभ क्रियाका तो कहना ही क्या है ? यदि नित्य द्रव्यमें उपचारसे क्रिया मानते है तो नित्यमे उपचार केस हो सकता है ॥४६॥

बिद्रोपार्थ—नित्य द्रव्यमं यदि गमन रूप किया मानी जाती हूं तो यह नित्य नहीं हो सकता, नयों।ज जब वह गमनको छोडकर स्थिति करेगा या स्थितिको छोडकर गमन करेगा तो अभिन्य कहनायेगा न्यों के पूर्वव्याविको छोडकर उत्तर स्थापनको घारण करनेवाला हथ्य मर्वया नित्य नहीं कहा जा सकता । में विक्रिय किया नित्य नहीं कहा जा सकता । में विक्रिय क्षिय किया नित्य नहीं कहा जा सकता हो । वह दान पूना हिता चौरी बादि कियाओंका यदि कर्ना है तो सर्वया नित्य नहीं है वयोंकि सर्वया नित्य वहीं हो सकता है । तह सम्बाधिक स्थापन करी हो से सकता है । तह सम्बाधिक स्थापन करा है के स्थापन करी हो सकता है । तह सम्बाधिक स्थापन करा है हो सकता है । तह सम्बाधिक स्थापन स्यापन स्थापन 
आगे भेदपक्षमे दुवन देते है ---

गुण और गुणीमे सर्वया भेद माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायगा अयवा अनन्त द्रव्य हो जायेंगे। समवाय सम्बन्धसे गुण और गुणीमे अभेद माननेपर अनवस्था दोप आता हे ऐभी स्थितिन में समवाय सम्बन्धसे कैमे अभेद हो सकता है।।४७।।

बिरोपार्थ — गुणोसे द्रव्यको और द्रव्यसे गुणोको निज्ञ माननेपर द्रव्यका अभाव और द्रव्यको अन्तन्तताका दूपण आता है। इसका मुलासा इस प्रकार है—गुण बास्तवमें किसीके आश्रयसे रहते हैं और जिसके वे आश्रयसे रहते हैं हो? इस्य है। यदि इन्य गुणोसे निज्ञ हो तो किर भी गुण किसीके आश्रयते हो रहेंगे आरि जिसके आश्रयते हो रहेंगे आरि जिसके आश्रयते हो रहेंगे जिसके वे आश्रयते हो। यह भा यदि गुणोसे निज्ञ हो तो किर भी गुण किसीके आश्रयते हो रहेंगे जिसके वे आश्रय होंगे वही इन्य है। इस भा यदि गुणोसे निज्ञ हो तो किर भी गुण किसी अन्यस्य है। देंगे और जिसके वे आश्रित होंगे बही इन्य है। इस प्रकार द्रव्यकी अनम्तताका द्रमण आता है। इस्य ते गुणोका समुदाय है। यदि समुदायसे गुण भिज्ञ है तो किर समुदाय कहीं रहा? इस तरह गुणोको इस्यते निज्ञ माननेपर इत्यक्त अभाव होता है। प्रदेशोका जुदा-जुदा होना निज्ञताका लक्षण है।

१ दब्बे गमग का आं स्वत्य हुए। २ उपयारी आं का का का खा। ३. हवर णिच्चो का। ४. णिच्चे गुणगुणिभेय अं का । 'बिंद हबदि रम्बमण्गं गुणदो य गुणा य दब्बदो अण्णे। दब्बाणितयमथवा दल्बामाव पुकुबति ॥४४॥'—पद्मास्ति। अभेदपक्षे दूषणमाह--

जाणं दो वि य जिल्लां ताणं पि य जुलिवज्जियं सुत्तं। ण हु तं तक्कं परमं जुलीदो जं ण इह सिद्धं।।४८॥

किन्तु गुण और गुणीके प्रदेश भिक्त कहीं होते। जैसे शक्ल गणके जो प्रदेश हैं वे ही प्रदेश गणी वस्त्रके हैं इसलिए उन दोनोंमें प्रदेश भेद नहीं है। इसी तरह एक परमाण और उसमें रहनेवाले स्पर्श रस गन्य वर्ण बादि गुणोंके प्रदेश भिन्न-भिन्न नहीं हैं इसलिए उनमें अभेद हैं। परन्तु जैसे अत्यन्त दूरवर्ती सहा और विक्यपर्वतमे प्रदेशभेद होनेसे भेद है तथा अत्यन्त निकटवर्ती मिले हए दूध-पानीमें प्रदेशभेद होते हुए भी अभेद है, उस प्रकारका भेद और अभेद द्रव्य और गुणमे नहीं है नयोंकि उनमे प्रदेश भेद नहीं है। यहाँ वस्तुरूपसे भेद और वस्तुरूपसे अभेदके दो उदाहरण है-एक तो धनके योगसे धनी व्यवहार होता है यहाँ धनका अस्तित्व आदि, घनी पुरुषके अस्तित्व आदिसे भिन्न है। दूसरे, ज्ञानके योगसे ज्ञानी व्यवहार होता है। यहाँ ज्ञानका अस्तित्व और ज्ञानीका अस्तित्व आदि एक ही है अलग नही है। यदि ज्ञानी ज्ञानमें सर्वया भिन्न हो और ज्ञान ज्ञानीसे सर्वया भिन्न हो तो दोनोंको ही असेतनपना आता है। यदि ज्ञान और ज्ञानीको जुदा जुदा मानकर उनका संयोग माना जायेगा तो बिना गुणोके द्रव्यको शुन्यताका प्रसग आता है और बिना द्रव्यके निराधार होनेसे गुणोकी शन्यताका प्रसंग आता है। यदि ज्ञान और ज्ञानीका समवाय सम्बन्ध माना जाता है जैसा कि नैयाधिक-वैशेषिक दर्शनवाले मानते है तो वह भी ठीक नही है। क्योंकि ऐसी अवस्थामे प्रश्न उत्पन्न होता है कि ज्ञानके समवाय सम्बन्धसे पहले आत्मा ज्ञानी था या अज्ञानी ? यदि जानी था तो जानका समवाय मानना व्यर्थ है। यदि अज्ञानी है तो अज्ञानके समवायसे अज्ञानी है अथवा अज्ञानके साथ एकत्व होनेसे अज्ञानी है। अज्ञानके समवायसे तो अज्ञानी हो नहीं सकता क्योंकि जो स्वयं अज्ञानी है उसमें अज्ञानका समवाय मानना निष्फल है। और ज्ञानका समवाय न होनेसे जानी तो वह है ही नहीं। अत 'अज्ञानी' यह जब्द अज्ञानके साथ एकत्वको अवस्य ही सिद्ध करता है और इस प्रकार अज्ञानके साय एकत्व सिद्ध होनेपर ज्ञानके साथ भो एकत्व अवस्य सिद्ध होता है। अतः द्रव्य और गुणका एक ही अस्तित्व होनेसे उन दोनोमे जो अनादि अनन्त सहवृत्तिपना है वही जैनोंका समवाय सम्बन्ध है उससे भिन्न समवाय नामका कोई सम्बन्ध नही है। अतः जैनोके मतानुसार द्रव्य और गुणोमे संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद होनेपर भी वस्तूरूपसे भेद नहीं है इसलिए वे दोनो अभिन्न है। जिनका अस्तित्व भिन्न होता है वे ही वास्तवमें भिन्न होते हैं। न्याय-वैशेषिक दर्शनवाले युतसिद्धोंका संयोग सम्बन्ध और अयुतिखद्धोंका समवास सम्बन्ध मानते है। जैमे दण्ड और परुष यतसिद्ध है, उनका अस्तित्व जदा-जदा है अत. उन दोनोका सयोग सम्बन्ध के। और ज्ञान तथा आत्माका अस्तित्व भी यद्यपि जुदा है तथापि वे दोनो अयुतसिद्ध है अत. उनका समवाय सम्बन्ध है ऐसा उनका मत है। किन्तु जैनोंका कहना है कि ज्ञान और आत्मा या गण गणीका अस्तित्व जदा है ही नहीं, जो गणके प्रदेश हैं वे ही गुणीके प्रदेश हैं और जो गणीके प्रदेश हैं वे ही गुणके प्रदेश हैं। इस प्रकार उनमें प्रदेश भेद न होने से भेद नही है। किन्तु फिर भी गुण और गुणीमे नाम भेद पाया जाता है, लक्षणभेद पाया जाता है, संख्याभेद पाया जाता है इस दृष्टिसे वे भिन्न भी हैं किन्तु वस्तुरूपसे भिन्न नहीं है। गाया में ग्रन्थकारने समवाय सम्बन्धमें अनवस्था दोप दिया है वह इस प्रकार है-यदि गुण द्रव्यमे समवाय सम्बन्धसे रहता है तो समवाय सम्बन्ध भी गुण और गुणीमें किस सम्बन्धसे रहेगा। यदि अन्य समवाय सम्बन्धसे रहता है तो पुनः प्रश्न होता है कि वह समवाय सम्बन्ध किस सम्बन्धसे उनमे रहेगा । इस तरह अनवस्था दोष आता है । और यदि कहोगे कि समवाय सम्बन्ध विना किसी अन्य सम्बन्धके गण और गुणीमें रहता है तो जैसे समवाय सम्बन्ध विना अन्य सम्बन्धके गुण गुणीमे रहता है उस लग्ह गुण स्वयं ही बिना किसी अन्य सम्बन्धके द्रव्यमें क्यो नही रहेगा। अतः गुण द्रव्यसे भिन्न न होकर उसीके परिणाम विशेष हैं ऐसा मानना चाहिए।

नहि किंचित्सदिति शून्यपक्षे दूषणमाह-

ैसंतं जो ण हु सज्जइ पञ्चक्कविरोहियं हि तस्स मयं। जो जेयं ज हिं जाजं ज संसयं जिच्छयं जम्हा ॥४९॥

सर्वे मर्वत्र विश्वते इति सर्वगतत्वपक्षे वृषणमाह-

सच्चं जद्द सञ्चगयं विज्जवि इह अस्य कोइ ण बरिदी । सेवावणिज्जकज्जं ण कारणं कि पि कस्सेव ॥५०॥ णेयं णाणं उहयं तिरोहियं तं च जाणणससको । अहवाविरभावगयं सब्बत्य वियाणए सस्वं ॥५१॥

अभेदपक्षमे दूषण देते हैं-

ओ गुण गुणोको अभिन्न मानते हैं उनका कथन युक्ति रहित है। जो यहाँ युक्तिसे सिद्ध नहीं होता वह परमतत्त्व नही है।।४८।।

दिशेषार्थ — मुण और गुणीमें सर्वेद्या भेदकी तरह सर्वेद्या अभेद भी नहीं है। उनमें सर्वेद्या अभेद माननेते गुण और गूणी जेदा भेद व्यवहार भी सम्भव नहीं हो तकता। और एसी स्थितिम या तो गुण ही रहेगे या गूणी ही रहेगा। किन्तु गुणोके बिना गूण नहीं रह सकता और गुणीके बिना गुण नहीं रह सकते। अत सर्वेद्या भेदकी तरह सर्वेद्या अभेदमें भी जूप्यताका प्रयंग आता है। इसलिए गुण गुणीमें वस्तुह्य से अभेद और संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकों अपेका भेद मानना चाहिए।

कुछ भी सत् नही है इस प्रकारके शून्य पक्षमे दूपण देते हैं-

जो कुछ भी सत् नही मानता उसका मत प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्योंकि उसका यह निश्चय है कि न ज्ञेय है, न ज्ञान है और न संशय है।।४९॥

विशेषार्थ — संसारमे अंग भी है और जान भी है, इसीसे जब कभी मंग्रंग भी हो जाता है कि यह सांप है या रस्सी। सध्य भी बस्तुंक सिल्तरकों ही सिंह करता है क्योंक जो नीजें वर्तमान होती हैं उन्होंकों केल्कर समय होता है। यह गयेकी सीग है या घोडेकी सीग है ऐखा संज्ञय नहीं होता वगीक न गयेके सीग हाते हैं जी ता पाडेके सीग होते हैं। ही, गया, थोड़ा और सीग जरूर है। तथा जब ज्ञान और जेय ही नहीं है तह हम पूर्यवादकों हो केते जान सकते हैं क्योंकि सीद हम जानते हैं कि शूर्यवाद है वा ज्ञान और जैयका अस्तित्त सिंह हो जाता है क्योंक जो जानता है वह जान है और जिसे जानता है वह अये है। अत. जूर्यवाद ही जाता है। और सिंह स्वान है होता तो 'यूर्यवाद है' यही सिंह करना शब्द नहीं होता तो 'यूर्यवाद है' यही सिंह करना शब्द नहीं है। अत: सर्वेषा शूर्यवाद में निरायद नहीं है।

सब सर्वत्र विद्यमान है ऐसा माननेवाले सांख्योके सर्वगतत्व पक्षमे दूपण देते है-

यदि सब वस्तुएँ सब जगह विद्यमान हैं तो संसारमें कोई दिस्द्र नहीं होना चाहिए। तथा सेवा ब्यापार आदि कार्य और किसोका भो कोई कारण नही होना चाहिए॥ अय और ज्ञान यदि दोनो तिरोहित है तो उनको जानना शक्य नहीं है। और यदि उनका आविर्भाव है तो सर्वत्र सबको जानना चाहिए॥५०-५१॥

विहोषार्थ —सास्य दर्शन उत्पत्ति और विनाधको नहीं मानता, आविमांव और तिरोभावको मानता है नयोकि वह सत्कार्यवादी है। उसका मत है कि कार्य कारणमें विद्यमान रहता है अतः वह उत्पन्न नहीं होता प्रकट होता है। कुम्हार मिट्टीसे घडा उत्पन्न नहीं करता, घडा तो मिट्टीमे पहलेसे वर्तमान है कुम्हार

१, सत्तं अर० मु०। २. ण हुक० अ०।

## सर्वभेकजञ्चरसमावात्मकमिति पक्षे वृषणमाह— ेजइ सञ्बं बंभमयं तो किह विविहसहावगं बन्धं । एक्कविणासे जासङ्ग सुहासृहं सञ्बलोयाणं ॥५२॥

उसे अ्यक्त करता है उसे ही आविर्माव कहते हैं। इसी तरह मृद्गरसे घटके फूट जानेपर घटका विनास नहीं होता उसका विरोधन हो जाता है। उसके विदास वें जीनेका कहना है कि ऐसा माननेपर तो कोई स्वें विषयान है ऐसा उसका विदास है। उसके विदास वें जीनेका कहना है कि ऐसा माननेपर तो कोई स्वें का बार वा मेरे कोई किसीका कारण ही नहीं कोना क्यों कि यदि दूषकर मारणमें दही आदि कार्य सर्वे वा विद्यमान है तो उसकी उत्पत्तिके लिए कारणोंकी क्या आवस्यकता है वह तो पहले ही विदास है। वता जो सब रूपसे चत् है वह किसीसे उत्पन्न नहीं होता, जैसे प्रधान और आरमा। सांस्थमतमें दिन आदि सर्वक्ष्मसे चत् है बता वे कार्य नहीं हो तकते। तथा दूष उनका कारण नहीं हो सकता; क्योंकि दही उसका कार्य नहीं है। तथा जब दूष अवस्थामें भी उससे दही तर्वमान है तो जिस समय यह दूष रूपमें है उस समय भी उससे दहीं विचाल उपलब्ध होना चाहिए। तथा जब दही दूषमें विद्यमान है तो दहीं की उत्पत्तिके लिए कारणोंका व्यापार उसे जनामा ममना आदि वर्ष है। यदि कहीं के कारणोंके व्यापार वें कारणोंके व्यापार वें कारणोंकी अनिव्यक्ति (प्रकट्ट पना) होती है तो अनिव्यक्ति पहले है या नहीं ? यदि कहीं कि कारणोंके व्यापार वें दहींकी अनिव्यक्ति (प्रकट पना) होती है तो अनिव्यक्ति तह उसे किया नहीं जा सकता। स्वयं कारण स्वयं है। यदि कहीं किया आ सकता। तथा जान और अंद यदि तिरीहित है—अप्रकट है तो उन्हें वानना वाक्य नहीं हो। यदि वे प्रकट है तो सर्वं स वब क्युओका जान होना चाहिए वंभीकि सब स स जगह विद्यान है। अदः साल्यकी मान्यता सर्वा है।

'सब जड़ चेतन एक ब्रह्मस्थरूप ही है' इस मतमे दूषण देते है-

यदि सब ब्रह्ममय है तो नाना स्वभाववाले द्रव्य कैसे है? तथा एकके नष्ट होनेपर सब लोकों-का शुभाशुभ नष्ट हो जाना चाहिए ॥५२॥

बिश्लेषार्थ — महाबादियोका मत है कि यह सब जो कुछ संसार है यह सब बहा है इससे भेद नहीं है। जह और बेदन बहाकी ही पर्याय है। जेते एक मुवर्णके कटक नेपूर हार आदि नाना परिणाम होते हैं वेसे ही बहाके भी नाना परिणाम होते हैं। यदापि उन नाना परिणामों देश-भेद, काळ-भेद और शिक्त-भेद पाया जाता है फिर भी उनके एक होनेने कोई बिरोध नहीं है। जैते पक्की स्थायकी हो जाता बुनती है वैसे ही बहा स्वमायसे हो जाता नाना निर्माण करता है। इसके विरोधमें जैनोंका कहना है कि जब बहा निर्माण और एक रूप है तो उसमें परिणाम होता है कि जब बहा निरम्थ और एक रूप है तो उसमें परिणाम होता है तो अर्डेक स्थापन ही संगव नहीं है। यदि कहांगे कि सहकारी कारणोके वससे बहामें परिणाम होता है तो अर्डेक स्थापन ही तो अर्डेक जाते हैं यदि वह सर्वधा एक स्थापनायका हो तो उसके नाम परिणाम संगव नहीं हो सकते। किन्तु आप तो बहाको एक स्वायाव भावते हैं उससे जड और चेतनको उत्पत्ति कैसे हो सकती। है। इसके सिवाम अर्डेतबादमें क्रियाकारकका भेद सम्भव नहीं है किन्तु कर्ता करण स्थाप समन बादि रूप क्रिया प्रत्यक्षसे देखी जाती है। कर्ता क्रिया कर्म आदिक अभावमें अकेता बहा स्वर्ध हो स्वर्ध तो वैदा हो नहीं सकता। फिर लोकों पूष्प पाप कर्मका भेदः, शुभ-अश्चन सहका भेद , इस कोक पर स्थाप समन बादि रूप क्रिया प्रत्यक्षसे देखी जाती है। कर्ता क्रिया कर्म आदिक अभावमें अकेता बहा सर्वा हो नहीं सकता। फिर लोकों पूष्प पाप कर्मका भेदः, शुभ-अश्चन सरका भेदः, इस लोक पर प्रत्यक्षसे हो तो देखा जाता है। अर्डेतवादमें यह की संग्र है तो सर्डेतवादके स्थापमें देववाद ही सिद्ध होता है।

अडैतिकान्तपक्षेऽपि दृष्टी भेदो विरुष्यते । कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते ।।२४।।—आ० मी० ।

अविद्यावशादेव मेदम्यवस्था इति चेत्तदन्य दूष्यकि— बंभसहावेभिष्णा जद्ग हु अविज्जा वियप्पसे कह वा । ैता तं जवा सहावं अह पुख्युत्तं पकोएज्जा ।।५३।।

यदि सर्वपक्षेषु दोष।स्तर्हि के वास्तवा इत्यत आह—

वत्यू हवेइ तच्चं वत्यंसा पुण हवंति भयणिज्जा । सिय साविक्खा वस्थू भणंति इयरा दु णो जम्हा ॥५४॥

इस परसे ब्रह्माईतवादीका कहना है कि अविद्याके कारण भेदकी प्रवीति होती है अतः भेदकी प्रतीति वास्तविक नहीं है, इसका उत्तर प्रन्यकार देते हैं—

यदि ब्रह्मस्वरूपसे अविद्याको भिन्न मानते हो तो ब्रह्म अद्वेत रूप न होकर द्वैतरूप हो जाता है और यदि अभिन्न मानते हो तो पूर्वोक्त भेद कैसे बन सकता है इसका विचार करो ॥५३॥

विशेषार्थ—जैन पृष्ठते है कि अविधाने कारण यदि सेदकी प्रतीति होती है तो वह अविधा बहासे सिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न हे तो वस्तुरूप है या अवस्तुरूप ? अवस्तुरूप तो हो नही सकती क्योंकि ब्रह्माची तरह बह भी कार्यकारी है और जो कार्यकारी होता है वह अवस्तु नहीं हो सकता। यदि वस्तुरूप है तो बहा और अविधा दा यो वस्तुओंके होनेसे अद्देतक अभावका प्रसाण आनात है। यदि अविधा ब्रह्मासे अभिन्न है तो बहा भी मिस्सा भिद्ध होता है क्योंकि वह मिस्सारूप अविधासे अभिन्न है। अथवा अविधाने वास्तविक होनेका प्रसाण आता है क्योंकि वह सम्बन्धण ब्रह्मासे अभिन्न है। और ऐसी स्थितिमें सस्यरूप अविधा मिस्सा प्रतीतिका हेतु कैसे हो सकती है। अत ब्रह्माबद भी ठीक नहीं है।

ऐसी स्थितिमें यदि सभी मत सदोप है तो वास्तविक क्या है ? शिष्यकी इस जिज्ञाक्षाका समावान करनेके लिए आचार्य कहते हैं—

बस्तु तत्त्व है किन्तु वस्तुके अंश भजनीय है । यदि वे अंश स्थान् मापेक्ष होते हैं तो वस्तु-रूप हैं और यदि निरपेक्ष है तो वस्तुरूप नहीं है ॥५४॥

विज्ञेषार्थ— वस्तु एक अलण्ड है किन्तु उसकी दो आस्ताएँ है— इस्य और पर्याय । इसीसे तस्तुको हम्यपद्यादार्था कहा जाता है । किन्तु इस्य और पर्याय दो जुदी वस्तुएँ नहीं है । किन्तु एक ही बन्तु के दो रूप हमें के से अमेदास्त्रक क्ष्यको इस्यस्त्रा है और ने तस्तु के बीर ने केवल पर्यायस्य है । इसीसे वस्तुको मेदानेदास्त्रक हमें में कहा बाता है । अत वस्तु न केवल इस्यस्य है और न केवल पर्यायस्य है है । इसीसे वस्तुको भेदानेदास्त्रक हो । इसीसे समुद्रका अल न समुद्र है । इसीसे समुद्रका अल न समुद्र है । इसीसे समुद्रका अल न समुद्र है और न अससु है । केवा समुद्रका अल न समुद्र है और न अससु है । केवा समुद्रका अल न समुद्र है और असस्य केवा सम्प्रका अल न समुद्र है और असस्य केवा सम्प्रका अल न समुद्र है और असस्य केवा सम्प्रका एक देश है । इसावादी पर्यायको व्यास्त्रविक मानते हैं । केन्तु इस्य और पर्यायको वास्त्रविक मानते हैं । केन्तु इस्य और पर्यायस्त्रविक मानते हैं । केन्तु अनेक पर्यायस्त्रविक स्त्रविक सम्प्रका हो स्त्रविक मानते हैं । केन्तु अनेक पर्यायस्त्रविक स्त्रविक स्त्रविक सम्प्रका स्त्रविक स्त्रविक सम्प्रका सम्प्रका स्त्रविक स्त्रविक सम्प्रका स्त्रविक सम्प्रका स्त्रविक स्त्रविक सम्प्रका स्त्रविक स्त्रविक सम्यस्त्रविक स्त्रविक सम्प्रका स्त्रविक स्त्रविक सम्प्रका स्त्रविक स्त्रविक सम्प्रका स्त्रविक 
१. --नाऽभिण्णा गु०। २ तातंतस्य सहावं गु०।

पुकान्तपक्षे तु-

ंसञ्जे वि य एयंते बव्बसहावा बिदूसिया होंति । दुट्टे ताण ण हेऊ सिज्सइ संसार मोक्खं वा ॥५५॥

स्वमतसमर्थनार्थं दशन्तमाह--

ैदस्वं विस्ससहावं एक्कसहावं कयं कुविद्वीहि । लद्भुण एयदेसं जह करिणो जाइअंघेहि ॥५६॥

कारने वस्तुके अंशोको अजनीय कहा है। तथा सापेक्ष दशामे जन्हें वस्तुरूप और निरपेक्ष दशामे अवस्तुरूप कहा है।

एकान्त पक्षमें दोष बतलाते हैं-

सभी एकान्त मतोंमें द्रव्यका स्वभाव दूषित सिद्ध होता है। और उसके दूषित होनेपर संसार और मोक्ष और उनके कारणोंकी प्रक्रिया नहीं बनती ॥५५॥

विशेषार्थ - भावैकान्त, अभावैकान्त, नित्यैकान्त, अनित्यैकान्त, अद्वैतैकान्त, द्वैतैकान्त, आदि एकान्त-वादोंमें वस्तुका ही स्वरूप नही बनता, तब संसार और मोक्षकी तो बात ही क्या है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—यदि भावैकान्त माना जाता है और अभावको बिलकुल नहीं माना जाता तो जो कुछ है वह सत्स्वरूप ही है, असत्स्वरूप कुछ भी नही है। ऐसा माननेपर प्रत्येक वस्त सर्वात्मक हो जायेगी. क्यों कि किसी वस्तुका दूसरो वस्तुमे अभाव तो है ही नहीं। प्रत्येक वस्तुका वस्तुत्व दो बातोपर निर्भर है—स्वरूपकाग्रहण और अपनेसे भिन्न अन्य सब वस्तुओके स्वरूपोका अग्रहण। यदि ऐसा न माना जाये तो एक वस्तुका स्वरूप दूसरी वस्तुके स्वरूपसे भिन्न न होकर एकाकार हो जायेगा और ऐसा होनेसे सब वस्तुएँ अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ताको खोकर एकाकार हो जायेंगी। तब घट पट पस्तक आदिका भेद ही नहीं रहेगा क्योंकि सबका स्वरूप परस्परमें मिला-जला है। इस विपत्तिसे बचनेके लिए एकका दूसरेमे अभाव मानना ही होगा-घट घटरूप ही है पटरूप नहीं है, पट पटरूप ही है, घटरूप नहीं है अत घटका पटमे अभाव है और पटमे घटका अभाव है। इसलिए प्रत्येक वस्तु भावाभावात्मक है वह न केवल भावात्मक है और न केवल अभावात्मक है। स्वरूपकी अपेक्षा भावात्मक है और पररूपकी अपेक्षा अभावात्मक है। यदि भावैकान्तकी तरह अभावैकान्त माना जायेगा तब तो सब कुछ श्रन्य हो जायेगा क्योंकि जब केवल अभाव ही अभाव है, भाव है ही नहीं, तब न संसार है और न मोश । इसी तरह 'सब कुछ नित्य ही है अनित्य कुछ है ही नहीं' ऐसा नित्यैकान्त माननेपर जो वस्तु जिस रूपमें है वह उसी रूपमें सदा रहेगी उसमें कुछ भी परिणमन नहीं होगा तो संसारका कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा मिट्टीसे कभी भी घट नहीं बनेगा। संसारी सदा संसारी ही बना रहेगा अथवा संसार ही नहीं बनेगा क्योंकि जीवमे पुण्य पापछप किया होनेसे जीव मरकर एक योनिसे दूसरी योनिमें जन्म लेता रहता है इसे ही संसार कहते हैं। सर्वथा नित्यमें तो क्रिया ही संभव नहीं है। यदि क्रिया मानी जायेगी तो वह सर्वथा नित्य नही रहेगा। सर्वथा अनित्य माननेपर पैदा होते ही जब वस्तु सर्वथा नष्ट हो जाती है तो जिसने जन्म लिया वह तो नष्ट हो गया अब नया जन्म किसका होगा। जिसने शुभ या अशम कर्म किया वह तो नष्ट हो गया, उसका फल कौन भोगेगा। जिसने मोक्षके लिए प्रयत्न किया वह तो नष्ट हो गया अब मोक्ष किसको होगा । अत. एकान्तपक्ष सदोष है उसे नही मानना चाहिए।

फुंचलाकुशलं कर्म परलोकस्य न ववित्त । एकान्तप्रहरकेषु नाय स्वपरवैरिषु ॥८॥'-भा०मी० । २.'परमा-गमस्य बीजं निषद्धजात्यन्यसिन्धुरविधानम् । सकलनयविलसितानां विरोधमधनं नमाम्यनेकान्तम् ॥२॥'-प्रस्थायसि० ।

"नित्यैकान्तमतं यस्य तस्यानेकान्तता कथम् । "अथानेकान्तता यस्य तस्यैकान्तमतं स्फुटम् ॥१॥"

आगे ग्रन्थकार दृष्टान्तपूर्वक अनेकान्तका समर्थन करते हैं---

द्वव्य विद्व स्वभाव है—अनेक रूप है उसके एकदेशको ही देखकर मिध्यादृष्टियोंने एक स्वभाव मान लिया है जैसे कुछ जन्मान्धोने हाथीको मान लिया था॥५६॥

विद्योपार्थ-- कुछ जन्मसे अन्धे मनुष्य एक दिन शहरमे-से जाते थे। आगे मार्गमें हाथी खड़ा था। किसीने उनसे कहा—बचकर जाओ, आगे हायी खड़ा है। यह मुनकर उन अन्धोके मनमें हायीको देखनेकी उत्कच्ठा हुई कि हायी कैसा होता है। अत वे हायीके पास जाकर उसके अगोको टटोलकर देखने लगे। किसी ने हार्थाका पैर पकडा तो किसीने सूँड़, किसीने पेट और किसीने पूँछ । उसके **बाद वे सब** अन्धे हाथीके स्वरूपके बारेमे अपनी-अपनी जानकारी बतलाने लगे जिसने पैर देखे ये वह बोला हायो तो स्तम्भ जैसा होता है। जिसने पेट पकड़ा था वह बोला ढोल सरीखा होता है। जिसने पूँछ पकड़ी थी वह बोला लाठी सरीला होता है। इस तरह सब अन्धे आगसमें झगड़ने लगे और अपनी-अपनी **ही बातको सच कहने** लगे। उनको झगडता देखकर एक पुरुष उनके पास आया और उनसे झगडनेका कारण जानकर बोला— तुम सभी लोगोका कहना ठोक है। तुम सबने हाथीके एक एक अंगको देखा है पूरा हाथी नही देखा। यदि तुम सबकी बानो हो जोड़ दिया जाये तो पुरा हाथी बन सकता है। हाथी के पैर स्तम्भ सरीखे है, उसका पेट डोल सरीला है, उसको पुँछ लाठी सरीली है। अनः हाथी ढोलकी तरह भी है, लाठीकी तरह भी हैं और स्तम्भ सरीया भी हैं किन्तु इनमेसे एक हो बातको मानना गलत है। इसी तरह वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, सत् भी है असत् भी है। द्रव्यरूपसे नित्य है, एक हैं, सत् है, पर्यायरूपसे अनित्य है, अनेक है, असत् है। कोई वादी आकाशको नित्य और दीपकको क्षणिक कहते है, क्योंकि वे आकाशमें स्विरता और दोपकमें धाणिकता देखते हैं । किन्तु आकाश भी पर्याय दृष्टिसे अस्थिर है और जिन तत्त्वोसे दीपक बना है उन तत्त्वोकी नित्यताकी दृष्टिसे दीपक भी नित्य है। अत. अनेकान्ता-त्मक बस्तुकं केवल एक एक एक धर्मको ही देखकर मिथ्यादृष्टित्रालोने उसे एकरूप मान लिया ह यथार्थमे वस्तु अनेकथर्मात्मक है।

कहाभी है--

जो निस्य एकान्तमतका अनुयायी हे उसके अनेकान्तता कैसे सभव हं। किन्तु जो अनेकान्तमतका अनुसायी है वह स्पष्टरूपे एकान्तमतानुसायी भी है।।

इसका स्पष्ट रूप यह है जो एकको ही मानता है वह अनेकको मानतेवाला कैसे हो सकता है किन्तु जो अनेकको मानते हैं वह एकको भी अबस्य मानता है क्योंकि एक-एक मिलकर ही अनेक होते हैं, एकके किन्तु जो अनेक बन नहीं सकते। अतः जो एकान्तमतानुष्यायों है वे तो अनेकान्तमतानुष्यायों हो हो नहीं सकते किन्तु जो अनेकान्तमतं के अनुवामों है वे एकान्तयतं अप अनुयायों अवस्य है क्योंकि एकान्तों के समृहका नाम ही अनेकान्त है। किन्तु विशेषणा इतनी है वे एकान्त्य यथार्थतां के विरोधों नहीं है वे सब सापेश्व होते हैं। एकान्त और अनेकान्त दोगों हो सम्यक् और मिष्याक भेदने दो प्रकारके होते हैं। एक धर्मका सर्वधा अवधारण करके अन्य पर्योक्ष कि निर्माण करतेवाला मिष्या एकान्त है। और प्रमाणके द्वारा निरूपित वस्तुके एक देशको धर्मक प्रविच्या सम्यक्त करतेवाला मिष्या स्वक्त करते वस्तुके तुर्क ते अप कारनेवाला सम्यक्त एकान्त है। ही तरह एक वस्तुके पुर्क अनेक घर्मको प्रहुण करनेवाला सम्यगकनान्त है। स्था सन्तुको तत् अतत् लादि स्वमाख्य पृत्य कहकर उसमे अनेक प्रमोको प्रहुण करनेवाला सम्यगकनान्त है वस्त्र सन्त्र सम्यग् एकान्तको नय कहते हैं और सम्यक्ष अनेकान्तको। प्रमाण कहते हैं। यदि अनेकान्तको अनेकान्त है। समस्य एकान्तको नय कहते हैं और सम्यक्ष अनेकान्त हो समाण

१. अनेकान्तमतं यस्य अ० क० सु० ज० । अधानेकान्तमतं यस्य तस्यैकान्तं स्फुटम् ल० ।

स्वभावानां बुष्टिपयप्रस्थाविष्तं, नामभेदं च दर्शयति—
भावा णेयसहावा पमाणगहणेण होति णिड्वता ।
एकत्तसहावा वि पुणो ते विद्य णयभेयगहणेण ॥५७॥
स्वभावा द्विष्याः सामान्या विश्वेषक्ष । वश्व सामान्यस्वभावानां नामान्याह—
वेतिष्य लि चर्तिय णिज्वं अणिज्वसेगं अणेग मेविदरं ।
भव्वाभव्यं परमं सामण्यं सव्ववव्याणं ॥५८॥

विशेषस्व मावानां नामान्याह ---

<sup>र</sup>चेदणमचेदणं पि हु मुत्तममुत्तं च एगबहुदेसं । सदासङ्खिमावं उवयरियं होइ कस्सेव ॥५९॥

जाये और एकान्तको न माना जाये तो सम्यग् एकान्तके अभावमें उनके समृदायरूप अनेकान्तका भी अभाव हो जाये। जैसे शासा आदिके अभावमे बृक्षका अभाव हो जाता है।

आगे स्वभावोंको यक्तिसे सिद्ध करते हुए उनके नाम बतलाते है-

प्रमाणके द्वारा ग्रहण किये जानेपर पदार्थ अनेक स्वभाववाले सिद्ध होते हैं। और प्रमाणके भेद नयोके द्वारा ग्रहण किये जानेपर वे हो पदार्थ एक स्वभाववाले प्रतीत होते है ॥५७॥

स्वेद्रोपार्थ — अनेक भर्मात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है। और प्रमाणके गृहीत वस्तुके एकदेशको प्रहण करनेवाला नय है। अतः जब हम प्रमाणके द्वारा वस्तुको जानते है तो उससे अनेक स्वभावोका बोध होता है और जब नयके द्वारा जानते है तो वस्तुके किसी एक स्वभावका बोध होता है। असे द्रव्यपर्यान्यासक वस्तु प्रमाणका विषय है। किन्तु जब हम उसी वस्तुके गयके द्वारा जानते है ता या तो उसके द्रव्य-क्ष्यकी हो स्त्रीति होती है।

स्त्रभावके दो प्रकार है सामान्य और विशेष । पहले सामान्य स्वभावीके नाम कहते हैं—

अस्ति, नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद, भव्य-अभव्य और परमभाव ये ग्यान्द्र सामान्य स्वभाव है जो सब द्रव्योंमें पाये जाते है ॥५८॥

विहोषार्थ — सभी पदार्थ स्वरूपते सन् और अपने से भिन्न अन्य सब पदार्थों के स्वरूपकी अपेका अनता है अर अस्ति और नास्ति स्वभाव सभी पदार्थों पाया जाता है। सभी पदार्थ इव्यक्पते निष्य एक और अयरक्ष्य है तथा पर्याय दृष्टि अनित्य अनेक और निष्य होता है तथा उसकी पर्याय अनेक और निष्य होता है तथा उसकी पर्याय अनेक और निष्य पृत्र की स्वरूप है। सभी आनते हैं कि इच्या एक और निष्य होता है तथा उसकी पर्याय अनेक और अनिष्य होता है तथा उसकी पर्याय अनेक और अनिष्य है और निर्माण की होने से प्रेय है और सभी इच्य अपने अपने अक्ष्य है। जो आगे होनेके योग्य हो वह अभव्य है सभी इच्य अपने अपने अन्य क्याय ही परिणमन करते हैं और कभी भी परक्य परिणमन होते करते अतः भव्य और अभव्य स्वभाव भी समीमे पाया जाता है। सभी इच्य पारिणामिक भावप्रधान होनेसे परम स्वभाव है। जो भाव अन्य निरपेक्ष होता है उमे पारिणामिकभाव कहते हैं। इस तरह ये प्यारह स्वभाव सामान्य है।

बागे विशेष स्वमावॉके नाम िननाते है— चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, एकप्रदेशी, बहुप्रदेशी, शुद्ध, अशुद्ध, विभाव और उपचरित, ये दस विशेष स्वमाव हैं. क्योंकि ये सभी इब्योंमें नहीं पाये जाते. किसी-किसीमें ही पाये जाते हैं ॥५९॥

१. 'स्वभावा. कथ्यन्ते । अस्तिस्वभावः, नास्तिर्दशभावः, नित्यस्वभावः, अनित्यस्वभावः, एकस्वभावः, अनेक्-स्वभावः, भेदस्वभावः, अनेदस्वभावः, नश्यस्वभावः, अभय्यस्वभावः, एरास्वभावः—हत्याणामेकादशसामान्य-स्वभावः। ॥'-आकाषः । २. 'चेतनस्वभावः, जवेतनस्वभावः, मूर्तस्वभावः, अमूर्तस्वभावः, एकप्रदेश-स्वभावः, अनेकप्रदेशस्वभावः, विनायस्वभावः, शुद्धस्वभावः, अञ्चद्धस्वभावः, उपचरितस्वभावः । ते हत्याणां दशक्तिष्यभावः। । 'आकाः। तेवामि स्वरूपव्याज्यां गाथाषट्केगह — बेलियसहावे सत्ता बसंतरूबा हु कष्णमण्णेण । सोयं इदि तं णिज्या बणिज्याब्या हु पञ्जाया ॥६०॥ (एक्तो अजुदसहावो वणेक्करूबा हु विविह्मायत्या । भिण्णा हु वयणमेदे ण हु तै भिष्णा बमेबावो ॥६१॥

आगे सामान्य स्वभावोका स्वरूप छह गायाओंके द्वारा कहते हैं—

सभी इब्य अपने अस्तित्व स्वभावमें स्थित होनेसे सत् हैं। तथा एक दूसरैकी अपेक्षा असत्त्वरूप है। 'यह वही है' इस प्रकारका बोघ होनेसे नित्य हैं और पर्यायरूपसे अनित्य हैं।। (२०।

विशेषार्थ-सभी द्रव्य सत्त्वरूप हैं इसलिए सभीमें बस्तित्व स्वभाव पाया जाता है। किन्तु सभी द्रव्य सर्वया सत्स्वरूप नही है अपने-अपने स्वरूपको अपेक्षा सत् हैं किन्तु परस्वरूपकी अपेक्षा सभी असत् हैं। जैसे घट घट रूपसे सत् है, पटरूपसे असत् है। पट भी पटरूपसे सत् है और घटरूपसे असत् है। इसी तरह सभी पदार्थ स्वरूपसे सत् है और पररूपसे असत् है। अतः सभी पदार्थ जैसे अस्तिस्वभाववाले हैं वैसे हो नास्तिस्वभाववाले भी है। ये दोनो स्वभाव मिलकर ही पदार्थकी प्रतिनियत सत्ताको कायम किये हुए है। इनमें-से याद एक भी स्वभावको न माना जाये तो वस्तुव्यवस्या नहीं बन सकती। यदि द्रव्यको अस्ति-स्वभावन माना जाये तो वह गधेको सीगको तरह असत् हो जाये। यदि अस्तिस्वभाव मानकर भी उसमे नास्तिस्वभाव न माना जाय तो एकका दूसरेमे अभाव न होनेसे सब पदार्थ मिलकर एक हो जाये। यद्यपि प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, उसमे प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है, फिर भी उस परिणमनमे ऐसा एकत्व रहता है कि उसे देखकर हम कहते हैं कि यह वहीं है। तत्त्वार्थसूत्रके 'तद्भावाव्यय नित्यम्'। (५।३१) सुत्रको व्यास्या करते हुए पुज्यपाद स्वामीने लिखा है जिस रूपसे बस्तुको पह देखा था उसी रूपमे पुन देखनेपर 'यह वही हैं' इस प्रकारका ज्ञान होता है। यदि पुर्वदृष्ट रूपसे वर्तमान रूपमे अन्यन्त विरोध हो या उसके स्थानमे नयी ही वस्तु उत्पन्न हो गयी हो तो 'यह वही है' इस प्रकारका स्मरण नही हो सकता । और उसके न होनेसे जितना लोकव्यवहार है वह सब गडबडा जायेगा । इसलिए प्रत्याभज्ञानमे कारण जो एकरूपता है उसका नष्ट न होना ही नित्यता है सर्वथा नित्य तो कुछ भी नही है। इसीसे वस्तु नित्य स्वभाव भी है और प्रतिक्षणमे बदलनेवाली पर्यायकी दृष्टिसे अनित्य स्वभाव है। इस प्रकार अस्ति-स्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव और अनित्यस्वभाव ये चारो सामान्य स्वभाव सब द्रव्योमे पाये जाते हैं।

अयुतस्वभाव होनेसे प्रत्येक द्रव्य एक स्वभाववाला है। अनेक स्वभाववाला होनेसे प्रत्येक द्रव्य अनेक स्वभाववाला है। वचन भेदसे भिन्न स्वभाववाला है और अभेदरूप होनेसे अभिन्न स्वभाववाला है॥६१॥

विशेषार्थ — इब्बमें अनेक स्वभाव रहते हैं किन्तु वे स्वमाव कभी भी उस इब्बसे पृथक् नहीं होते अत जहीं स्वमावीके अनेक होनेसे प्रत्येक इब्बा अनेक स्वभाववाजा है वहीं स्वमावीके असण्ड एक कम होनेसे प्रत्येक इब्बा एक स्वभाववाजा भी है। अर्थात् वे अनेक स्वभाव उस इब्बम्भे एकस्पता और असण्डहामें बायक नहीं है विक्त इब्यूकी एकता बीर असण्डहाने कारण वे अनेक स्वभाव भी एकस्प और असण्ड हो रहे है अत इब्बा एक स्वभाव है। बचनभेदसे इब्बम्भे मिन्नताकी प्रतीति होती है, तथा जीव जान दर्धन चेतन्त्र

१. 'स्वमावलाभादच्युतस्वादिस्तस्वमाव । पररूपेणाभावाजास्तिस्वभावः । निजनिकनानापयियेषु वदेवेदमिद-मिति व्रव्यस्योपनम्मान्तित्यस्वभावः । तस्याप्यनेकपर्यायपरिणाभिस्वादिनित्यस्वभावः । '-श्राक्षायः । २. 'स्व-मावानामेकाघारत्वादेकस्वभावः । एकस्याप्यनेकस्वमावोपकम्भादनेकस्वभावः । गुणगुण्यादिशंभाभेदाद् मेद-स्वभाव , संज्ञासस्यालक्षणप्रयोजनानि । गुणगुण्याद्येकस्वभावादभेदस्वभावः ।'-श्राक्षायः ।

भव्यगुणादो भव्या तिथ्यवरीएण होति विवरीया । सब्भावेण सहावा सामण्णसहावदो सच्ये ॥६२॥ अणुह्वभावो चेयणमंत्रेयणं होह तस्स विवरीयं । रूबाह्म्य मुनं विवरीए ताण विवरीयं ॥६२॥ केतं पएसणाणं एक्काणेक्कं च व्यवदो णेयं । 'जहजादो रूबंतराहणं जो सी ह विक्सावो ॥६४॥

गुणवाला है, वह अस्तिरूप है, गास्तिरूप है, नित्य है, जित्य है इस प्रकार कपन करनेसे वस्तु निम्न-भिन्न प्रतीत होती है। अत वक्तमेस्त्रे प्रत्येक रूप्य भिन्न स्वभाव है। किन्तु वास्तवसं उस इत्यारे अन्दर कोई नेस नहीं है वह तो एक अनण्ड वस्तुरूप है अत प्रत्येक इत्या अभिन्नसत्तावाला होनेसे अनिमस्तवमाव है। इस प्रकार ये चारों भी इत्योके सामान्य स्वभाव है, ये सभी इत्योग गये जाते हैं।

भव्यगुणके कारण सब द्रव्य भव्यस्वभाव है। अभव्यगुणके कारण सब द्रव्य अभव्य स्वभाव है। और अपने स्वभावसे परमस्वभाव रूप है। इस प्रकार ये सब द्रव्योंके सामान्य स्वभाव है।।६२॥

विशेषार्थ—यो तो भन्य और अभन्य स्वभाव केवल जीवहन्यमें माना गया है किन्तु वहाँ एक ही जीवमे दोनो नही माने गये। इसलिए यहाँ उनसे प्रयोजन नही है। भन्यका शम्बार्थ है होनेके योग्य और अभन्यका अर्थ है, न होनेके योग्य। प्रयोक हन्य के भवनकी एक सर्यादा है। प्रयोक हन्य अपनी-अपनी मर्यादा में ही होता है उसने बाहर नही। जेवतन केवन केवन करने नही। अर्वेदन हन्य अपनी-अपनी मर्यादा में ही होता है उसने बाहर नही। वेदान वेदानक्ष्म होता है तही केवा प्रयोग केवतन करने मही। अर्वेदन हन्य अर्वेदन हन्य भन्यस्वभाव मी है और अमन्यस्वभाव मी है। तथा हन्योमें एक पारिणामिक या स्वाभाविक परमस्वभाव होता है जो कि उनका मृत्रभूत स्वभाव होता है। इस प्रकार ये हन्यों के सामान्य स्वभाव होते हैं।

अनुभवनरूप भावको चेतन कहते हैं। रूप रस आदि गुणोकं पिण्डको मूर्निक कहते हैं और उससे विषरोतको अमूर्तिक कहते हैं।।६३।।

बिहोशार्थ—जो जानता देखता हो वह चेतन है और जिसमें जानने देखने या अनुभवन करने की शक्ति नहीं होती वह अवेदन है। अत जानने देखने या अनुभवन करने कि भावकी चेतनभाव कहते हैं और उससे विपरीत भावकों अचेतन स्वभाव कहते हैं। अति उससे विपरीत भावकों अचेतन स्वभाव कहते हैं। इसी तरह जिसमें रूप रस गन्थ और स्पर्व गृण पाये जाते हैं वह मूर्तिक है और जिसमें यह गुण नहीं पाये जाते वह अमूर्तिक हैं। उन दोनोंके भावोंकों मूर्तिक स्वभाव और अमूर्तिक स्वभाव जीन माना चाहिए।

क्षेत्रको प्रदेश कहते है । द्रव्यको अपेक्षा एकप्रदेशित्व और बहुप्रदेशित्व स्वभाव जानना चाहिए । यथाजात स्वाभाविक रूपसे रूपान्तर होनेको विभाव कहते है ॥६४॥

विहोपार्थ — पुरत्तकका एक परमाणु जितने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। इस मापके अनुसार जिस क्ष्यको जेथी अववाहना होती हैं तदनुसार उसका एकप्रदेशित्व या बहुप्रदेशित्व स्वभाव होता है। और एक क्ष्यका दूसरे दक्षके सर्योगने अन्य भाव रूप परिणमन करनेका नाम विभाव है। इस प्रकारके स्वामने अन्य भाव रूप परिणमन करनेका नाम विभाव है। इस प्रकारके स्वामको विभावस्वामाव कहते हैं।

प्रवणगुणा दो क० । 'भाविकाले परस्वरूपाकारभवनाद् भव्यस्वभावः । कालत्रयेऽपि परस्वरूपाकाराभव-नादभव्यस्वभावः 'पारिणामिकभावप्रधानत्वेन परमस्वभाव इति सामान्यस्वभावाना व्युत्पत्ति ।'-आखाप० । २. सहनादो सु० ज० । स्वस्वभावतः ।

कम्मक्सयवो सुद्धो मिस्सो पुण होइ इयरको भाषो । जंविय दक्यसहावं उचयारं तं पि ववहारं ॥६५॥

स्वमावानां यथा निरर्थकत्वं सार्थकत्वं च तथा दर्शयति—

णिरवेक्ले एयंते संकरआईहि दूसिया भावा । णो णियकज्जे अरिहा विवरीए ते वि खलु अरिहा ॥६६॥

गुणपर्याययोः स्वभावन्वमनुकत्वभावानामन्तर्भावं च दर्शयति--

गुजपज्जायसहावा दव्यत्तमुवगया हु ते जम्हा । पिच्छह अंतरभावं अन्नगुजाईण भावानं ॥६७॥

कर्मोंके क्षयसे प्रकट हुए स्वभावको जुद्ध स्वभाव कहते है। और कर्मोंके संयोगसे उत्पन्न हुए भावको अशुद्ध स्वभाव कहते है। ब्यवहार नयसे जो द्रव्यका स्वभाव होती है उसे उपचरित कहा जाता है।।६५॥

आगे बतलाते हैं कि स्वभाव कैसे निरर्थक और सार्थक होते हैं--

निरपेक्ष एकान्सवादमं भाव संकर आदि दायोसे दूषित होनेसे अपना-अपना कार्यं करनेमें असमर्थ होते हैं किन्तु विपरीन स्थितिमें अर्थात् सापेक्ष एकान्सवादमें या अनेकान्सवादमें वे भाव अपना-अपना कार्यं करनेमें समर्थ होते हैं ॥६६॥

विशेषार्थ-सामान्य स्वभावोका कथन करते हुए एक ही द्रव्यमे अस्तित्व स्वभाव-नास्तित्व स्वभाव, नित्यत्व स्वभाव-अनित्यत्व स्वभाव, एकत्व स्वभाव-अनेकत्व स्वभाव जैसे परस्परमे विरोधी प्रतीत होनेवाले स्वभाव बतलाये है । निरपेक्ष एकान्तवादमे एक हो वस्तूमे अस्तित्व-नारितत्व, नित्यत्व-जनित्यत्व जैसे स्वभाव बन ही नही सकते. क्योंकि बिना अपेक्षाके जो अस्ति स्वभाव है वही नास्तिस्वभाव कैसे हो सकता है। और यदि होगा तो अस्तिस्वभाव नास्तिस्वभाव रूप हो जायेगा और नास्तिस्वभाव अस्ति-स्बभाव रूप हो जायेगा क्योंकि निरपेक्ष एकान्तवादमें अपेक्षा भेद तो सम्भव नहीं है। यह तो सापेक्ष एकान्त-बादमं या अनेकान्तवादमं ही सम्भव है कि वस्तु अपने स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिस्वभाव है और परस्वरूपकी अपेक्षा नास्तिस्वभाव है. तथा द्रश्यक्षपते नित्य है और पर्यायक्षपने अनित्य है। और तभी ये स्वभाव कार्यकारी भी होते हैं क्योंकि उस स्थितिमें इनके द्वारा वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी प्रतीति होती है। और फिर प्रतीतिके अनुसार ही वस्तुस्वरूपका यथार्थ निर्णय करके उनके द्वारा लोकव्यवहार प्रचलित होता है। किन्तु निरपेक्ष एकान्तवादमे यह सभव नहीं है। उदाहरणके लिए एक व्यक्ति पिता पत्र दोनो होता है। अपने पिताकी अपेक्षा यह पुत्र है और अपने पुत्रको अपेक्षा पिता है। इस अपेक्षा भेदको यदि न मान करके एक व्यक्तिको पिता और पुत्र माना जाये तो बडी गडबड उपस्थित हो — जिसका वह पिता है उसका पत्र भी माना जा सकता है और जिसका वह पुत्र है उसका पिना भी माना जा सकता है क्योंकि निरपेक्ष एकान्त-बादमे अपेक्षाभेद तो सम्भव नहीं हैं। किन्तु सापेक्ष एकान्तवादमें जब उसका पत्र उसे पिता कहकर पकारता है तो वह उसका पिता होते हुए भी उसी कालम अपने पिताके द्वारा पुत्र पुकारे जानेपर उसका पुत्र भी होता है। इस तरह उसका पितृत्व और पुत्रत्व धर्म सापेक्ष अवस्थाम ही कार्यकारी हैं निरपेक्ष अवस्थामें नहीं। निरपेक्ष अवस्थामें तो वह किसीका भी पुत्र और किमीका भी पिता कहला सकता है। अथवा न वह पिता ही कहा जा सकता है और न पुत्र ही कहा जा सकता है, क्योंकि वे दोनो धर्म सापेक्ष है निरपेक्ष नही है। इसी प्रकार अन्य स्वभावोके सम्बन्धमे भी जानना।

१ गुणाइ आईण अरु आरु करु स्वरुता

प्रत्येकं ब्रह्यस्त्रमावसंख्यामाह —

इगबीसं तु सहाबा बोण्हं तिण्हं तु सोलसा भणिया । पंचबसा पुण काले बब्बसहाबा मुणेयब्बा ॥६८॥ इगेंबीसं तु सहाबा जीवे तह जाण पोग्गले णयवो । इयराणं संभवदो णायब्बा णाणवंतींह्न ॥६९॥

आगे गुण और पर्यायोंको स्वभावपना तथा जो स्वभाव नहीं कहे गये है उनके अन्तर्भावको बत-लातें हैं  $ilde{r}$ 

चूँकि गुण पर्याय और स्वभाव द्रव्यरूप ही होते है अतः अन्य गुण आदिका उन्हीमे अन्त-र्भाव जानना चाहिए।।६७।।

विद्रोषार्थ-आवार्य देवसेनने आलापपद्धति को रचना करते हुए प्रारम्भमें ही यह प्रतिज्ञा की है कि मै गुण पर्याय और स्वभावोका विस्तार कहूँगा। तदनुसार उन्होने इन तीनोका कथन किया है। ये तीनो द्रब्यरूप ही है। द्रव्यकी ही अवस्था विशेषोको गण, पर्याय और स्वभाव कहते है। किन्तु प्रश्न यह होता है कि गुण और पर्यायसे अतिरिक्त स्वभाव थ्या है। गुण और पर्याय ही तो द्रव्यके स्वभाव है। गुणोको तो द्रव्यका विधाताकहा है। विशेष गुणोके ही कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न होता है। अत. उन्हें द्रव्यका विधाता कहा जाता है। यदि गुण न हो तो द्रव्योने सकर हो जाये। जैसे जीवद्रव्य ज्ञानादि गुणोके कारण पुद्गल आदि द्रव्योंसे भिन्न माना जाता है और पुद्गल आदि द्रव्य रूप आदि गुणोके कारण जीव-द्रव्यसे भिन्न माने जाते हैं। यदि इन द्रव्योमे ये विशेष गुण न हो तो जीव पुद्गल आदि सब द्रव्योंमे कोई विशेषता न रहनेसे सब एकमेक हो जाये । अतः सामान्य स्पने ज्ञानादि जीवके गुण कहे जाते है और रूपादि पुर्गलो हे गुण कहे जाते हैं। गुणो के विकारको पर्याय कहते हैं। जैसे घटज्ञान पटज्ञान ज्ञानगुणकी पर्याय हैं। अत पर्यायका गुण और स्वभावसे भेद तो स्पष्ट हैं किन्तु गुण और स्वभावमें क्या भेद हैं यह स्पष्ट नहीं हैं। आलापपद्धितमें लिखा है-स्बभाव ग्ण नहीं होते किन्तु गुण स्वभाव होते हैं। यह बात गुणो और स्वभावोके स्वरूपको दृष्टिमे रखकर जाती जा सकती है। जैसे आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणोको आत्माका स्वभाव कहा जा सकता ह किन्तु नास्ति, नित्य, अनित्य आदि स्वभावोको उसका गुण नहीं कहा जा सकता। आत्मामे स्वभाव अपने प्रतिपक्षी धर्मके साथ रहता है जैसे आत्मामे अस्ति स्वभाव भी है और नास्तिस्वभाव भी है, एक स्वभाव भी है और अनेकस्वभाव भी है। किन्तु ज्ञानगुणका प्रतिपक्षी अज्ञानगुण आत्मामें नहीं है। यही गुण और स्वभावमे अन्तर है। स्वभाव नष्ट भी हो जाते है जैसे मुक्तावस्थामे औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, आदि भाव नष्ट हो जाते है यहाँ तक कि भव्यत्व नामक पारिणामिक भाव भी नष्ट हो जाता है किन्तु गुण नष्ट नही होते । यह भी स्वभाव और गुणमे अन्तर है ।

प्रत्येक द्रव्यमें स्वभावकी सख्या बतलाते है --

दो द्रव्योमें से प्रत्येकमें इक्कीस इक्कीस स्वयाय होते हैं। तीन द्रव्योमें सोलह-सोलह स्वमाव होते हैं। कालद्रव्यमे एन्द्रह स्वमाव जानने चाडिए। जोव और पुरुगल द्रव्यमे इक्कीस स्वमाव जानो। शेष द्रव्योमें नय दृष्टिमें ज्ञानियोंको यथासम्भव स्वमाव जानने चाहिए।।६८-६९।

विशेषार्थ — पीछे डब्बोके स्वान्ह सामान्यस्वमाव और दस विशेष स्वभाव बतलाये हैं। दोनों मिलकर इक्कीस स्वभाव होते हैं। जोव और पुराल डब्बमे इक्कीम-इक्कीस स्वभाव होते हैं। अस्त-नास्ति, नित्य-जनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद, भव्य-अभव्य और परमस्वभाव ये स्वारह सामान्य स्वभाव हैं। ये

६८-६९ गाषाद्वयं भा० मु० प्रती च व्यत्ययेन वतंते। २. 'एकविवातिभावाः स्युजीवपुद्गलयोर्मताः । धर्मादीनां षोडश स्युः काले पञ्चदश स्मृताः ।' —आख्वाप् ० ।

[ सेर्वयैकान्तेन सदूपस्य न नियतार्थैव्यवस्या संकरादिदोषस्वात् तथासदूपस्य सकलशून्यता-प्रसंगात्। नित्यस्येकस्वरूपत्वात् एकरूपस्यार्थक्रियाकारित्वाभाव , अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्य-

38

स्वभाव यद्यपि परस्पर विरोधी दिखाई देते है किन्तु नयदृष्टिसे विरोधी नही है। एक ही द्रव्य स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिस्वभाव है तो पररूपकी अपेक्षा नास्तिन्वभाव है। द्रव्य दृष्टिसे नित्य है तो पर्याय दृष्टिसे अनित्य है। गुण गुणी आदि सज्ञा भेदमे भेदस्त्रभाव है तो अखण्ड होनेसे अभेदस्यभाव है। इसी प्रकार अन्य भावोके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए । किन्तु विशेष स्वभावोमे चैतन्य स्वभाव भी है और अचेतन स्वभाव भी हैं। मूर्त-अमृर्तस्वभावभी है, एक प्रदेश अनेकप्रदेश स्वभावभी है और ये सभी स्वभाव जीव-द्रब्य और पुर्वगलद्रब्यमे वतलाये हं। अर्थात् जीव अचेन्त स्वभाव भी है और पुर्वगल चेतन स्वभाव भी है। जीय मुर्तस्वभाव भी है और पुद्गल अमूर्तस्वभाव भी है। यह बात अवस्य ही श्रोताको खटक सकती है क्योंकि जीवका विशेष गण चैतना है और पुदुगलका विशेष गुण अचेतनपना है। ये दोनी विशेष स्वभाव एक ही द्रव्यमे कैसे रह सकते है, यह शका होना स्वाभाविक है। इसीके समाधानके लिए ग्रन्थकारने गायामे 'नयदृष्टिसे' लिखा है। नयदृष्टिसे जीव भी अचेतन मूर्त और एक प्रदेश स्वभाव होता है और पुद्गालद्रव्य चेतन, अमृत और अनेक प्रदेश स्वभाव होता है। व्यवहारनयके भेदोमे एक असद्भृत ब्यवहारनय भी है। अन्य द्रव्यके धर्मका अन्य द्रव्यमे आरोपण करनेको असद्भृत व्यवहारनय कहते हैं। जीव और पदगल कर्म नोकर्म अनादिकालसे दूध और पानीकी तरह परस्वरमे मिले हुए है। इस निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धको लेकर असदभन व्यवहारनयमे पुरुगलके अचेतनस्य और मर्तत्व धर्मका आरोप चेतनमें किया जाता है और जीवके चेतनत्व और अमुर्तत्व धर्मका आरोप पृद्गलमे किया जाता है। अत असद्भन व्यवहारनयमे जीव भी अचेतन स्वभाव और मृतस्वभाव है तथा पृत्गल भी चेतन स्वभाव **और अमृत स्वभाव है।** पुद्रगलका एक परमाणु एक प्रदेश स्वभाव और शुद्ध स्वभाव वाला है किन्तु अन्य परमाणओंके साथ मिलकर स्कन्धरूप परिणत होने पर अनेक प्रदेश स्वभाव और अग्रद्ध स्वभाववाला है। इसी तरह जीव स्वभावमे अनेक प्रदेश स्वभाव और शद्ध स्वभाववाला है। किन्तु कर्मश्रम्थके कारण अशद्ध

इस प्रकार जीव और पूर्वण द्रव्य में नयदृष्टिमें मभी सामान्य और विशेग व्यक्ताव रहते हैं। किन्तु धर्मदेक्य क्यमं द्रव्य और आकाश प्रथ्य में कंपन स्वभाव, मूर्गस्वभाव, विभाव स्थमाव, एकप्रदेश स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव में पाच स्थमाव उपवारंग भी नहीं पाये जाते हैं विशोक ये इच्य किसी क्षया इच्यसे म तो स्थमों प्राप्त होते हैं और न हमसे सामार्थ जोवकी तरह मकोव विस्तार होता है। इसलिए इन तीनोमें सीलह सीलह स्थमाव ही होते हैं। कालद्रव्यमें वह प्रदेश स्वभाव नहीं है क्योंकि कालके अणु रस्ताकी राणिकी तरह पृवस-पृवस् स्थित हैं अग कालद्रव्य एकप्रदेश स्थमाव ही। किन्तु कालद्रव्यमें उपवित्ति स्थमाव मही माना जाता इसलिए उसमें परदृह स्थमाव ही होते हैं।

आगे एकान्तरादमें दोप बनलाकर अनेकान्तवादकी व्यवस्था करते है—बस्तुको सर्ववा एकान्तरे सदूग माननेपर निगत अर्थव्यवस्था नहीं हो गकनी, क्योंकि एक वस्तु अन्य बस्नु स्वरूप हो जानेसे सकर बादि दोगेका प्रसम आगद दोगोका प्रसम आगद दोगोका प्रसम आगद दोगोका प्रसम आगद हो जो असे वह स्वरूपको अपेका मत् है वेसे हो पर कराजी अभेका भी सत् हो गोगी और तब यद घर ही हैं पर नहीं हैं तवायर पट पट ही हैं घर नहीं है इस प्रकारको अतिनियन अर्थव्यवस्था नहीं बन करेगों भेगोंकि प्रत्येक वस्तु स्वरूपको तरह परक्ष्म भी सत् माननी होगी उसके माने बिना सर्वया सत्यका नहीं बन सकता। तथा वस्तुको सर्वया अस्त् मानने पर सकल श्र्यताका प्रसम आता है क्योंकि थेना माननेपर संसाम्में कुछ भी सत् नहीं हो सकता। बस्तुको

श [ ] एतदस्तर्गत पाठ 'आ' प्रती नास्ति । क प्रती 'नानास्वभावसंयुक्त' इत्यादि क्लोकद्वयं तु मूलपाठे लिखितमस्ति, अन्यच्च सर्व टिप्पणरूपेण ।

सर्वेचा नित्य माननेपर उसमे कोई भी परिवर्गन नहीं हो सकता अत उसे सर्वचा एकरूप मानना होगा। सर्वेचा एकरूप वस्तु कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। अत उससे अर्थाक्ष्या नहीं ही सकती। अर्थिकरा हो सत्का उत्तरण हो अर्था अर्थाकरा के आस्वचे इत्यक्ष भी अभाव हो जायेगा। सर्वचा अनित्य ( शिणक ) मानने पर भी अस्तु उत्पत्र होते ही सर्वचा मण्ड हो जायेगी तव वह अर्थिक्षमाकारी कैसे हो सकती है और अर्थाक्ष्याचारित्वक अभावने इञ्चका भी अभाव हो जायेगा। वस्तुको सर्वचा एकरूप माननेपर विशेषका अभाव हो जायेगा। वार्ष रिवर्षक अभावने अभाव से सामान्यका भी अभाव हो जायेगा। तथा इत्यक्ष अभावने सामान्य नहीं पहला। वस्तुको सर्वचा अनेक माननेपर इञ्चका अभाव हो जायेगा। तथा इत्यक्ष अभावने सामान्य नहीं पहला। वस्तुको सर्वचा अनेक माननेपर इञ्चका अभाव हो जायेगा। तथा इत्यक्ष अभावने सामान्य नहीं पहला। वस्तुको सर्वचा अनेक माननेपर इञ्चका अभाव हो जायेगा। सर्वचा स्वयक्ष भी गुण गुणिक सर्वचा भिन्न होनेगर निरामार हो जायेग और निरामार होनेये उनमे अर्थिक्ष वा नहीं हो सकैगी, वे कुछ कार्य नहीं कर सर्वेग। और एसी स्थितिस गुणी इत्यका भी अभाव हो जायेगा। सर्वचा अमेर प्रसं भी निरामचित्र हो सर्वेची अर्थ विद्या एकरूप होनेसे अर्थिक्षया नहीं कर सर्वेगी। अर्थ क्षा अभाव मं अभाव मं अभाव मं अभाव मं स्वयं स्वयं एसो अभाव मं अभाव मं स्वयं स्वयं एकरूप होनेसे अर्थिक्ष्य नहीं कर सर्विकी राज्य वस्तु सर्वचा एकरूप होनेस अर्थिक्ष्य नहीं कर सर्विकी राज्य वस्तु सर्वचा एकरूप होनेसे अर्थिक्ष्य नहीं कर सर्विकी राज्य वस्तु सर्वचा एकरूप होनेस अर्थिक्ष्य नहीं कर सर्विकी राज्य वस्तु सर्वचा एकरूप होनेस अर्थिक्ष्य नहीं कर सरकती और अर्थिक्षया के अभाव में स्वयं स्वयं एकरूप होनेस अर्थिक्षया नहीं कर सरकती और अर्थिक्षया क्षा अभाव मं इत्यव्य सर्वचा एकरूप होनेस सर्वचा स्वयं 
याँच एकान्तसं वस्तुको भव्यस्वभाव माना आयेगा तो उसके पररूप परिणमन करनेसे सकर आदि दोप सम्भव है। और वर्षवा अभव्य स्वभाव मानाभर वस्तुको गून्यताका प्रचण आता है क्योंकि वस्तु स्वस्वभे भी पिणमन नही कर संस्मी । वर्षवा स्वभाव कप माननेपर जीव और पुष्पक्त कभी में नहीं निर्मा हो। अभि तर वसारका हो अभाव हो जायेगा क्योंकि संसार तो स्वभावदवाये मही होता विभावद्या में होता है। इसी तरह सर्वया विभावरूप माननेपर कभी किसी जीवका संसारके बन्धनसे छुटकारा नहीं होगा। अद मोश्का आभाव हो आयेगा यदि सबको केवल चेनन्य स्वस्य हो माना आयेगा तो सभी शुद्ध ज्ञान चैतन्यमय हो आयेगे। इसी तरह केवल अचैतन्य स्वभावको हो स्वीकार करनेपर समस्य चैत्रवामक उच्चेह हो जायेगा। यदि असको केवल चेनन्य स्वस्य हो माना आयेगा तो सभी शुद्ध स्वभावको उच्चेह हो जायेगा। यदि आयाको एकान्यक्यसे मूर्त माना जायेगा तो उसे कभी मोशको प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसी तरह आत्माको एकान्यक्यसे मूर्त माना जायेगा तो उसे कभी मोशको प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसी तरह आत्माको स्वाया अमूर्त आराम कर्मवन्यनसे बद्ध नही हो सकता और कर्मवन्यनसे बद्ध हुए बिना संसारका प्रवर्तन नही हो सकता। यदि आरामा कर्मवन्यनसे बद्ध नही क्रिया अमेश्यको माननेपर भी आरामा अपीकियाकारी तही हो सकता। हो। सकता। है। सकता विभाव स्वीकर सक्ता। स्वी तरह सर्वया अनेकप्रदेशो माननेपर भी आरामा अपीकियाकारी नही हो सकता विभाव स्वीतर स्वीतरकारी नही हो सकता। है। सकता विभाव स्वीतरकार स्वीतरकार स्वीतरकार स्वायाकार सर्वेश आता है।

आरमाको एकान्तसे शुद्ध माननेपर उसपर कर्ममल रूपी कलंकका लेप नही चढ़ सकता; क्योंकि वह सर्वेषा निर्मल है। यदि सर्वेषा निर्मल आरमाके भी कर्ममल रूपी कलंकका अवलेप सम्भव हो तो एक तो कान्तपक्षेऽपि नात्मज्ञता संभविति नियमितपक्षत्वात् । तयात्मनोऽनुपविरितपक्षेऽपि परज्ञतादीनां विरोधः । उभयेकान्तपक्षेऽपि विरोबः एकान्तत्वात् । तहानिकान्तेऽपि कस्मान्न भवित । स्याद्वादात् । स्व स्वादास्य । स्व स्व संद्रादिसदे हुष्टेऽहिनकुलादीनास्य । त च ल्याघातकः, सहानदस्यालक्षणः, प्रतिवन्ध्यप्रतिवन्धकः स्वेति, अनवस्थानिक वा । तत्रानदस्याने द्विविध, गुणानामेकाघारत्वलक्षणं गगनतल्वावल-म्बीति (?) । संकरः व्यत्तिकः अनवस्था अभाव अदृष्टकत्यना दृष्टपरिहाणिः विरोधः वैयधिकरण्यं चेति अष्टेदीषाणा एकान्ते संभवः ।

> नानास्वभावसयुवत द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणतः । तच्च सापेशसिद्धवर्थं स्यान्नर्योमध्यतं कुर ॥१॥ भावः स्यादस्ति नास्तीति कुर्योन्निवांघमेव तम् । फलेन चास्य सगन्यो नित्यानित्यादिकं तथा ॥२॥

कर्मबन्धन अहेनक हो जायेगा और अहेतक होनेसे उसका विनाश सम्भव नही होगा । यदि कदाचित् सम्भव भी हो तो गढ़ होनेपर वह पुन कर्ममलसे लिप्त हो जायेगा । यदि आत्माको सर्वया अशुद्ध माना जायेगा तो उसे कभी भी गढ़ता प्राप्त नहीं हो सकेगी क्योंकि वह तो सर्ववा अग्रद है। आत्माको सर्ववा उपचरित-स्वभाव मानने पर आत्मामे आत्मज्ञता नही बनेगी और सर्वधा अनुपचरित स्वभाव माननेपर परज्ञता आदि मही बनेगी। इसका आशय यह है कि स्वभावका अन्यत्र उपचार करनेको उपचरित स्वभाव कहते हैं तो अनुपर्यान्त स्वभावसे तो आत्मा आत्मज है और उपनरित स्वभावसे परवस्तुका जाता है। इन दोनोमे-से किसी एक स्वभावको एकान्त रूपमे मानने पर दूसरा नहीं बनेगा। अत या तो आत्मा केवल आत्मज्ञ ही बन सकेगा या केवल परजाता ही हो सकता है। दोनो एकान्सोको एक साथ माननेमे भी विरोध आता है क्योंकि दो एकान्तोका एक गाथ रहना गम्भव नहीं है अर्थात एक ही वस्त सर्वथा नित्य भी हो और सर्वथा अनित्य भी हो यह कैंग सम्भव हो सकता है। एकान्त रूपसे या तो कित्यता ही सम्भव है या अनित्यता ही मस्भव है। हा, अनेकान्तवादमे दो परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवालै धर्म अपेक्षा भेदसे एक साथ एक वस्तु-में रह सकते हैं। उसमें कोई विरोध नहीं है। विरोध तीन प्रकारका होता है - सहानवस्थान रूप, परस्पर परिहार स्थितिसय और बच्यपातक रूप। सहानवस्थानरूप विरोध तो सम्भव नही है क्योंकि एक ही वस्तुमे भेद अभेद, सत्त्व असत्त्व आदि धर्म अपेक्षा भेदसे देखे जाते हैं । परस्पर परिहारस्थिति रूप विशेध तो एक बाम्रफलमे रूप ओर रमकी तरह एक साथ रहनेवाले दो धर्मोमे ही सम्भव होता है। बध्यधातक भावरूप विरोध भी सर्प और नेवलेकी तरह बलवान और कमजोरमे ही होता है। किन्तू एक ही बस्तुमे रहनेवाले सरव असत्व, भेद अभेद, नित्य अनित्य आदि धर्म तो समान बलशाली है अत. उनमें यह विरोध भी सम्भव नहीं है। हां, एकान्तवादमे ही मकर, व्यतिकर, अनवस्था, अभाव, अदृष्टकल्पना, दृष्टहानि, विरोध और वैयधिकरण नामक आठ दोप आते है।

दम प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्वभावोस सयुक्त द्वयको जाना र उसको सापेक्ष सिद्धिके लिए नयोगे उन्हें मिलाना चाहिए । अर्थात् नयोके द्वारा द्वयके नाना स्वभावोको जानना चाहिए कि किस अपेक्षा से द्रव्यमे कीन स्वभाव है ।

इस प्रकार नयोको योजना करनेक्षे पदार्थ विना किसी प्रकारकी बाघाके कथिबत् अस्ति और कर्षीबत् नास्ति, कर्याबन् नित्य, कथिबत् अनित्य आदि सिद्ध होता है और ऐसा होनेसे जो करता है वही उसका फल भोगता है।

१ अष्टी दोपा एकान्तमभवाः । इलोक — अ० ज०।

स्वमावस्वमाविनो. स्वरूपं प्रमाणनयविषयं स्वाचष्टे-

अत्थिताइसहावा दव्या सब्भाविणो ससब्भावो । <sup>'</sup>उहयं जुगवपमाणं गहष्ट णओ गउणमुक्खभावेण ॥७०॥

स्याच्छब्दरहितस्येन दोषमाह-

सियसहेग बिणा इह विसयं बोण्ह पि जे वि गिण्हित । मोत्तृण अमियभोज्जं विसभोज्जं ते विभुंजति ।।७१। सियसहेण य पुट्टा बॅति णयत्था हु वत्युसब्भावं । वत्यु जुत्तीसिद्धं जत्ती पुण णयपमाणारो ।।७२।।

स्वभाव और स्वभाववानुका स्वरूप तथा प्रमाण और नयका विषय कहते हैं--

अस्तित्व आदि धर्म तो स्वभाव हैं । और अस्तित्व आदि स्वभाववाले द्रव्य स्वभाववान् हैं । जो इन दोनोंको युगपत् ग्रहण करता है वह प्रमाण है और जो दोनोमे-से एकको गोण और एकको मुख्य करके ग्रहण करता है वह नय है ॥७०॥

विशेषार्थ — स्वभाव और वर्म एकार्थक है तथा स्वभाववान् और वर्मी एकार्थक हैं। वर्मी या स्वभाववान् वो जीवादि हव्य है। और जीवादि हव्योमें रहनेवाले अस्तित्व आदि वर्म स्वभाव है। स्वभाव स्वभाववान् से जीवादि हव्य है। हो है जीर जीवादि हव्योमें रहनेवाले अस्तित्व आदि वर्म स्वभाव है। स्वभाव स्वभाववान् से न वर्षाचित् न सिन्न और स्वभाववान् से अपेका अभेदारमक है जीर स्वभाववान् अपेका अभेदारमक है और स्वभाववान् अपेका अभेदारमक है और स्वभाववान् से अपेका अभेदारमक है क्योंकि स्वभाववान् एक होता है और स्वभाववान् के अपेका अभेदारमक विषय है स्वभाववान् प्रमाणका विषय है। इसीको इस तन्ह भी वह सकते है कि इत्यपर्यायारमक स्वस्तु प्रमाणका विषय है क्योंकि प्रमाण सकलवाही है। क्यिनु स्वभाववान् या इत्यको मुख्य और स्वभाववान् से गण स्वभाववान् से प्रमाणका विषय है व्यवस्त्र से स्वभाववान्को गण करके यह स्वभाववान् या इत्यको मुख्य और स्वभाववान्को गण करके यहण करनेवाला ज्ञान न यह है। यस इत्यक्त सुक्य से नित्य है या पर्यायक्यसे अनित्य है वह नय है। पहलेमें इत्यता मुख्य है ह्वभाव गौण है। इसरेमें स्वभाव मुख्य है इत्यता गौण है। इस गौणवा और मुक्यताको उपेका करके जो वस्तुको केवल तित्य ही या केवल अनित्य ही जानना और मानना है वह तय नहीं है इत्ये है।

आगे 'स्यात्' शब्दका प्रयोग न करनेमे दोप बतलाते हैं-

जो 'स्यात्' शब्दके बिना प्रमाण और नयके विषयको ग्रहण करते हैं वे अमृतमय भोजनको छोडकर विषमय भोजन करते हैं। 'स्यात्' शब्दसे युक्त नयार्थ-नयके विषयभूत पदार्थ वस्तुके स्वभावको कहते हैं। वस्तु युक्तिसिद्ध है और युक्ति नय और प्रमाणसे सम्बद्ध है।।७४-७२॥

विशेषार्थ — बस्तु अनेका-तात्मक है। उसको पूर्णरूपि प्रमाण जानता है और एकदेश रूपि नय जानता है। प्रमाण स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। जानत्मक स्वार्थ होता है और वचनात्मक परार्थ होता है। अयांत् जाता अपने जिस ज्ञानसे स्वय सत्तुको जानता है वह स्वार्थ है और जब वचनके द्वारा सुरोगे लिए उसका कपन करता है तो वह रार्थ है। इसीलिए परार्थ प्रमाण वचनात्मक होता है। ज्ञानमें और शब्दोय एक स्वा अस्तर है। ज्ञान अकेत शब्दों एक साथ एक समयमें जान सकता है किन्तु शब्द वस्तुके अनेक घर्मोको एक साथ एक साथ ते किया जायेगा,

१. 'तदुक्तं—वर्षस्यानेकरूपस्य थी. प्रमाणं, तदंशथी: । नयो धर्मान्तराथेशी दुर्णयस्तान्तराकृति ।। इति । तदनेकान्तप्रतिपत्तिः प्रमाणमेकथर्मप्रतिपत्तिनंबस्तरात्यनीकप्रतिक्षेणो दुर्णय, वेवलविषशिवरोचदर्शनेन स्वपक्षाभिनिवैशात् ।'—अष्टक्षर्ता-अष्टसदस्यी पृ० - ५० । २. ते वि कृष्वति अ० क० स्व० ज० सु० ।

#### इय पुष्वुत्ता धम्मा सियसावेक्खा ण गिण्हए जो हु । सो इह मिच्छाइट्रो णायस्वो पवयणे भणिवो ॥७३॥

एक धर्म मुखेन हो किया जायेगा। जैसे वस्तु अस्तिस्वरूप भी है और नास्तिस्वरूप भी है। किन्तु जब हम शब्दके द्वारा उसको कहेंगे तो या तो अस्तिस्वरूप ही कहेंगे या नास्तिस्वरूप ही कहेंगे, दोनो धर्मीका कथन एक साथ नही कर सकते । इसके सिवाय दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके अधीन है। बक्ता वस्तुके अनेक धर्माम-से किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वचन व्यवहार करता है। जैसे देवदत्तको एक हो साथ उसका पिता भी पुकारता है और पुत्र भी पुकारता है—पिता उसे 'पुत्र' कहकर पुकारता है और पुत्र उसे 'पिता' कहकर पुकारता है। किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है और न केवल पुत्र ही है। वह पिताभी है और पुत्र भी है। अपने पुत्रको अपेक्षा वह पिता है और अपने पिताको अपेक्षा पुत्र है। अतः पुत्रको दृष्टिसे उसका पितृत्वधर्म मुख्य है शेषधर्म गौण है। और पिताकी दृष्टिसे पुत्रत्वधर्म मुख्य है शेष धर्म गौण है। इसोने अनेक धर्मात्मक वस्तुमे जिस धर्मको विवक्षा होती है वह धर्म मुख्य कहा जाता है और शेष धर्म गौण । इस तरह जब वस्तु अनेक धर्मात्मक है और शब्दमे इतनी शक्ति नहीं है कि वस्तुके उन अनेक धर्मों का कथन एक साथ कर सके। तथा जब प्रत्येक बक्ताभी अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार वचन-ब्यवहार करता है तो वस्तुका यथार्थ स्वरूप समझनेमें श्रोताको कोई घोखा न हो, इसलिए अनेकान्तवादी जैनदर्शनमे स्याद्वाद मिद्धान्तका आविष्कार हुआ। 'स्यात्' शब्दका अभिश्राय कथंचित् या किसी अपेक्षासे है। यह 'स्यात' शब्द अनेकान्तका बाचक है। जैन दृष्टिके अनुसार यह स्यात्' शब्द प्रत्येक बाक्यके साथ गुप्त रूपसे सम्बद्ध रहता है। अत जब कोई किसी वस्तुको सत् या असत् कहता है तो उसका यही अभिप्राय लेना चाहिए कि वस्तु स्यात सत है या स्यात असत है। क्योंकि न तो कोई वस्तु सर्वधा सन हो सकती है और न गर्वथा असत् हो सकती है। इसीसे ग्रन्थकारने स्थात् शब्दकी उपयोगिता बतलायी है और उसके अभावमें हानि बतलायी है। जैसे कोई पदार्थ सर्वथा एकान्तात्मक नहीं है वैसे हो। कोई वाक्यार्थ भी सर्वधा एकान्तात्मक नहीं है। तथा जैसे ज्ञान प्रमाण और नयरूप है वैमे ही वाक्य भी प्रमाण और नयरूप होते हैं। प्रमाण और नयमे जो अन्तर है वही अन्तर प्रमाणवान्य और नयबाक्यमे है। एकथमीके द्वारा अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन करनेवाला प्रमाणवानय है और इतर धर्मसापेक्ष एकधर्मका कथन करनेवाला नयवानय है। दोनो ही प्रकारके वाक्योमे 'स्यान' शब्दका प्रयोग आवश्यक है। यदि उसका प्रयोग न भी किया गया हो तो भी यह समझना चाहिए कि स्यान पद उसके साथ गप्तरूपसे सम्बद्ध है । इससे वक्ताके अभिप्रायके अन-सार वस्तुके स्वरूपको समझनेमे विषरीतता होनेकी सम्भावना नही रहती। किन्तु जो इस अपेकाभेदको स्वीकार नहीं करते और वस्तुको सर्वथा एकान्तात्मक मानते हैं वे वस्तुके यथार्थस्वरूपको नहीं जानते । यही बात आगे कहते हैं---

इस प्रकार जो पूर्वोक्त धर्मोंको 'स्यात्' सापेक्ष ग्रहण नही करता है उसे मिथ्यादृष्टि जानना चाहिए, ऐसा आगममें कहा है।।७३॥

कर्मजक्षायिकस्थामाधिकस्यमावानां संख्यां स्वरूपं चाह-

चारिबि कम्मे जिणया एक्को लाईय इयर परिणामी। भावा जीवे भणिया णयेण सब्वेबि णायव्वा ॥७४॥ ैंबोदियजो उचसमिजो लजोवसमिजो वि ताण लखु भेंजो। तेसि लुपाइ लाई परिणामी उहयपरिचलो ॥७५॥

आगे जीवके कर्मजन्य, क्षामिक और न्वाभाविक भावोंको संक्षा और स्वरूप वतलाते है— जोवमें चार भाव कर्मजन्य कहे है, एक भाव क्षायिक है, एक पारिणामिक है। ये सभी भाव नयके द्वारा जानने चाहिए ॥७४॥ औदयिक, औपश्चिक, क्षायोपश्चिमक ये उन भावोंके भेद है। कर्मों के क्षयमें क्षायिकभाव होता है और जो भाव न नो कर्मजन्य है और न कर्मों के क्षयमें होता है वह पारिणामिक है।॥५॥

विशेषार्थ-जीवके पाँच भाव बतलाये है-अौदयिक, बोपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक । इनमे से प्रारम्भके चार भाव कर्मजन्य है-कर्मोंके निमित्तसे होते है । संसारी जीव अनादि-कालसे कर्मीने बढ़ है। अत संसार अवस्थाने रहते हुए उसके कर्मीके निमित्तसे होने वाले भाव होते है ऐसे भाव केवल चार है। उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये चारो कर्मकी अवस्थाएँ है। कर्मोंके फलदानको उदय कहते है । उदयके निमित्तमें जो भाव होते है उन्हें औदयिक कहते हैं । औदयिक भाव इक्कीस है--४ गति, ४ कषाय, ३ तीन लिग, १ मिथ्यादर्शन, १ अज्ञान, १ असंयम, १ असिद्धल, ६ लेख्या । गतिनाम कर्मके उदयसे गति होती है। गति चार है—नरक गति, तिर्यञ्चगति, मनव्यगति और देवगति। यह गति नामकर्म जीव विपाकी है अत नरक गति नामकर्मके उदयमे नारक भाव होता है, तिर्यञ्च गतिनाम कर्मके उदयसे तिर्यञ्चभाव होता है। इसी तरह मनुष्य गृति नाम कर्मके उदयसे गानव भाव और देवगृति नाम कर्म के उदयमें देवसम्बन्धी भाव होता है। आजय यह है कि प्रत्येक गतिमें उस गतिके अनुसार जीवीके भाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं। चँकि उन भावोंके होनेमें गतिनाम कर्मका उदय निमित्त पडता है, इसलिए उन्हें औदयिक कहते हैं। मोहनीय कर्मके मल भेद दो है-दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीयका भेद कवाय वेदनीय है। कवाय चार है-कोध. मान, माया, लोभ। कोधकगायके उदयमे कोध रूप भाव होता है। इसी तरह मान माया और लोभ कपायके उदयमें मान, माया और लोभ रूप भाव होते है। अत कपाय भी औदयिक भाव है। तत्त्वार्थश्रद्धान रूप आत्मभावका नाम सम्यग्दर्शन है और सम्यग्दर्शन की विकाररूप अवस्थाका नाम मिथ्यादर्शन है उससे निमित्त मिथ्यादर्शन कर्मका उदय है। अतः मिथ्यादर्शन कर्मके उदयमे होनेवाले तत्त्वार्थ अध्यक्षान रूप परिणाम को मिध्यादर्शन कहते है अतः मिध्यादर्शन भी औदयिक है। ज्ञानावरण कर्मके उदयसे जो पदार्थोंका जान नहीं होता वह अज्ञान भी औदयिक है। जब तक जीवको केवलज्ञानको प्राप्ति नही होती तब तक वह अज्ञानी माना जाता है और तभी तक उसके ज्ञानावरण कर्मका उदय रहता है अत अज्ञान औदयिक भाव है। चारित्र मोहनीय कर्मके सर्वधाती स्पर्दकों के उदयसे अमयम रूप भाव होता है अत. असंयम भी औदयिक भाव है। जब तक किसी भी कर्मका उदय रहता है तब तक सिद्धत्वभाव नहीं होता अत. असिद्धत्व भी औदयिक भाव है। लेक्याके दो प्रकार है-द्रव्यकेश्या और भावकेश्या। जीवके भावोमे भावकेश्या ही को गयी है। कथायके उदयसे अनरक मन वचन कायकी प्रवित्तको भावलेक्या कहते हैं। चींक लेक्यामे कथायका उदय रहता है अत. लेक्या भी औदियकी है। यहाँ यह शका हो सकती है कि यदि कपायके उदयके कारण लेश्याको औदियकी कहते हैं तो कपायका उदय तो कषायमे आ जाता है अतः कपायसे भिन्न लेश्या क्यो कही ? इसका समाधान यह है

कम्मज—ज०। २. 'औषशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रव्य जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ व'।। तत्त्वार्यस्० २।१।

कि योग और कषाय मिलकर लेक्याभाव रूप होते है और लेक्याका कार्य केवल योग या देवल कषायके कायंसे भिन्न है वह है ससारको वृद्धि । अत. लेश्या पृथक मानी गयी है । दूसरी शंका यह हो सकती है कि आगममें न्यारहवें, बारहवें, और तेरहवें गुणस्थानोमे शुक्लकेश्या कही है किन्तु उनमे कथायका उदय नहीं हैं। कथायका उदय दसवें गुणस्थान तक ही होता है। तब वहाँ छेश्यामें औदयिकभावपना कैसे घटित होगा। इसका समाधान यह है कि एक नयका नाम पूर्वभाव प्रज्ञापन है। वह नय पुरानी बीती बातोकी विवक्षासे वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन करता है। अतः इस नयकी अपेक्षासे जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति कषायके उदयसे अनुरजित थी वही ग्यारहवें आदि गुणस्थानोमे भी है इस तरह उपचारसे उसे औदयिको कहते हैं ( सर्वा-र्थिसिद्धि २।६) । इस तरह कवायके उदयको लेकर लेक्याको औदयिक कहा गया है। कवायके उदयके छह प्रकार है —तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दतर और मन्दतम । कषायके उदयके इन छह प्रकारीके कमसे लेश्या भी छह बतलायो है-कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, पोतलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या। इस तरह औदयिक भावके इक्कीस भेद है। कर्मके उपश्रमसे होनेवाले भावको औपश्रमिक भाव कहते हैं। कर्मको उदयके अयोग्य कर देनेका नाम उपराम है जैसे कीचड मिश्रित पानीमे निर्मली डाल देनेसे कीचड नीचे बैठ जाता है और ऊपर निर्मल जल रहता है। औपग्रमिक भाव दो है-औपश्मिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक्त मोहनीयकर्म, इन सात प्रकृतियोके उपशमसे जो तत्त्वार्थश्रद्धान होता है उसे औपशमिक सम्यवत्व कहते हैं। भव्यजीवको सबसे प्रथम औपशमिक सम्यक्त ही होता है। और अन्तर्महत काल तक रहता है। मोहनीय कर्मकी क्षेप दक्कीस प्रकृतियोके उपकाससे औपशमिक चारित्र होता है। इस तरह यह दो भाव औपश्रमिक है। यहाँ इतना विशेष जानना कि उपशम सम्यक्त्वके दो भेद है-प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । अनादि मिथ्या दृष्टिके पाँच और सादि मिथ्यादृष्टिके सात प्रकृतियोके उपशमसे जो सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते है। यह सम्यक्त चौथेस सातवं गणस्यान तक ही होता है। सातवे गुणस्थानमे क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टिजीव जब उपशमश्रीण चढनेके अभिमन्त होता है तो अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभका विसयोजन करके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोका उपशम करता है उससे जो सम्यक्त प्राप्त होता है वह दितीयोषशम सम्यक्त है। वर्तमान निषकम सर्वधाती स्पर्दकोका उदयभावी क्षय और आगामी कालमे उदय आने वाले निषंकोका सदयस्यारूप उपशम तथा देशघाती स्पर्दकोका उदय, ऐसी कर्मकी अवस्थाको अयोगशम कहते है और उससे होन वाले भावोको क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । क्षायोपशमिक भाव १८ है--मितज्ञान, श्वतज्ञान, अर्वाधज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुश्रवधिज्ञान, चक्षदर्शन, अचक्षदर्शन, अवधिदर्शन, दान, लाभ, भोग उपभोग, बीय, क्षायोपशमिक सम्यक्तव, क्षायोपशमिक चारित्र और संबमासयम । ये सभी भाव अपने अपने आवारक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्मके क्षयोपशमसे हांते हैं। ऊपर जो क्षयोपशमका लक्षण कहा गया है सर्वत्र वही पाया जाता है किन्तु आचार्य वीरमेनने श्रीषवलामे उसका निषेध किया है। उनके अनुसार-दर्शनमोहनीय कर्मकी देशघाती सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला सम्यक्त भाव क्षायोप-शमिक है। सम्यक्तव प्रकृतिके स्पर्यकोकी क्षय सँज्ञा है क्योंकि उनमे सम्यग्दर्शनको रोकनेकी शक्तिका अभाव है। मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोके उदयके अभावको उपशम कहते है इस प्रकार ६न क्षय और उपशमसे उत्पन्न होनेसे सम्यश्त्व भावको क्षायोपशमिक कहते हैं —[ पट्खण्डा०, पू० ५, पू० ११०-१११ ]। कर्मीके क्षयसे प्रकट होने वाले भावको क्षायिक कहते हैं । क्षायिक भावके नौ भेद है--केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिकदान, क्षायिकलाम, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वोर्य, क्षायिक सम्यवत्व और क्षायिक चारित्र । ज्ञानावरण कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला केवलज्ञान क्षायिक है । इसी तरह दर्शनावरण कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होने वाला केवलदर्शन क्षायिक है। दानान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट हुआ अभयदान क्षायिक है। उसी भावके कारण केवलज्ञानीके द्वारा अनन्त प्राणियोका उपकार होता है

हेयोपादेयस्वं स्वमावानां दर्शयति-

हेया कम्मे जिणया भावा खयजा हु मुणमु फलकवा । झेओ त्ताणं भणिओ परमसहावो हु जीवस्स ॥७६॥

लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेसे भोजन न करनेवाले केवली भगवान्के खरीरको बच्च देने वाले जो परम शुभ सुक्ष नोकमं पुद्राण्ट प्रति समय केवलीके द्वारा प्रहुण किये जाते हैं जिनसे केवलीका औदारिक रारीर दिना भोजनके कुछ कम एक पूर्वकंटी वर्षतक वना रहता है यह शायिक लाभका परिणाम है। भोगान्तराय- का अत्यन्त क्षय होनेवे साधिक भोग होता है। उसीके कारण सुगीवत पुत्रभोकी वर्षा, मन्य सुगन्य पवनका बहुना आदि होता है। उसीके कारणन्त शायिक उपभोग होता है। उसीते विहासन, तीनखन, भामण्यक आदि विभूति प्रकट होती है। बीयीन्तरायकमंके अत्यन्त क्षयते आपिक बीर्य होता है। मिहनीय कर्मकी उक्त सायक कार्य क्षयते आपिक बीर्य होता है। मिहनीय कर्मकी उक्त सायक अर्थ कार्य कार्य कार्य क्षयते कार्य कार कार्य का

आगे उक्त स्वभावोमे उपादेय और हेम्पना बतलाते है--

कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाल भाव हेय है—छोडने योग्य है। कर्मोंके क्षयसे होनेवाले भाव फल रूप जानने चाहिए। उन सब भावामेंसे जीवका परम स्वभाव ही ध्यान करनेके योग्य है।।७६।।

बिज्ञेषार्थ — उक्त भावोम औदियक, जीपशिमक और क्षायोपशिमक ये तीन भाव कर्मजन्य हैं। क्षायिक भाव केवलशानादिकप होनेसे यद्याप वास्तवमे गुढ बुढ जीवका स्वभाव है तवापि वह कर्मके क्षयसे उत्तव होता है इर्गालए उसे उपचारसे कर्मवीनत कहा है। किन्तु शुढ पारिणामिक भाव कर्म निरफ्त ही है। एक प्राचीन गारामें (जयप्वनला, मार १, पृ ६० में उद्युत ) कहा है कि अध्यासमें जो आब बन्धके कारण है और न भोझके कारण है जन सबको भी जानना चाहिए। औदियकभाव बन्धके कारण है जी स्वायिक और स्वायोपशिमक भाव मोक्षके कारण है। किन्तु पारिणामिक भाव न तो बन्धका कारण हैं। किन्तु पारिणामिक भाव न तो बन्धका कारण हैं।

इसका राष्ट्रीकरण इन प्रकार है—औपश्मिक, क्षायोपणिमक, ज्ञायिक और औदयिक ये चार भाव तो पर्याद्यक है और शुद्धारिणामिक भाव द्राय क्षा है। तथा परस्पर साऐस उन द्रय्य और पर्याद्यको आत्मा नामक परार्थ कहते हैं। परिणामिक भाव तीन है जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इन तीनोमे शिक्त्वर शुद्धजीवत्व नामक पारिणामिक भाव शुद्ध द्रव्यायिकनयके आणित होनेसे निपादण है अत. उसे शुद्धपारिणा-मिक भाव कहते हैं। वह बन्य मोता पर्यायक्ण परिणमनसे रहित है। किन्तु देस प्राणक्क जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व माव है वे पर्यायायिकनयके आणित होनेसे अणुद्धपारिणामिक भाव कहे जाते हैं। इनको अणुद्ध कहनेका कारण यह है कि शुद्धनयसे संसारी जीवोके और सिद्धोंके तो सर्वव द्या प्राणक्य जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व मावका अभाव है। इन तीनो पारिणामिक भावोमेन्द्री भव्यत्वर्यक पारिणामिक भावको कीकनेवाला मोहनीय कमं है। जब कालजीव्य आरिका निमित्त पाकर भव्यत्व शक्ति प्रकट होती है तब यह जीव सहज्ञ शुद्ध पारिणामिकभाव रूप निज आत्माद्रश्यके सम्यग् श्वदान ज्ञान और आवरण्य प्रायद्य

 <sup>&#</sup>x27;ततो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो व्ययक्षपो भवति ध्यानरूपो न भवति । कस्मात् । व्यानस्य विनश्व-रत्वात् ।' समयप्रान्नृत गा० ३२०, जयसेनटीका ।

जीवपुर्गलयोर्धिमावहेतुत्वं दर्शयति— भणिया जे बिस्भावा जीवाणं तहय पोग्मलाणं च । कप्मेण य जीवाणं कालादो पोग्गलें णेया ॥७७॥

विभावस्य मावस्य स्वरूपं संबन्धप्रकार फल च गद्दति— मुत्ते खंघविहावो खंघो गुणणिद्धरुमखजो भणिओ । तं पि य पडच्च कालं तम्हा कालेण तस्स तं भणियं ॥७८॥

परिणत होता है। उसी परिणमनको आपमको भागमं औराशिक, क्षायोगशमिक और आधिक साब कहते हैं। व और अध्यासमे उसीको गुद्धोगशोग या जुद्धानमके अभिमृत्त परिणाम कहते हैं। यह परिणाम गुद्ध परि-णामिक भावकर गुद्ध आग्नियन्थ्यं कथिव विच्य निष्म है क्योंकि भावनाक है। किन्तु गुद्ध पारिणामिक भावनाक पर्यायेक क्ष्म नहीं है। यदि बहु गुद्ध पारिणामिक भावका अभिम्न होता तो इस भोवके कारणभूत भावनाक पर्यायेक विवास होनेपर गुद्ध पारिणामिक भावका भी विनास प्राप्त होता है। किन्तु उसका कभी विनास नहीं होता। अत यह दिखर हुआ कि गुद्ध पारिणामिक भावका भी विनास प्राप्त होता है। किन्तु अपनिक आदि तीन भाव है वे समस्त रागाविमे रहित होनेचे मोशके कारण होने हैं किन्तु गुद्ध पारिणामिक नहीं। अफिक्य मोश्त तो गुद्ध पारिणामिकमें गहनेसे हो दिखत है। यहां उपिक्त पारिका विचार है। आगममें कहा है— "निक्किय-गुद्धपारिणामिक.' निक्तियका अर्थ यह है कि बन्धकारणभूत जो रागादि परिणतिकय किया होती है, तद्द बहु नहीं होता। इसी तरह मोशक कारणभूत जो गुद्ध भावना परिणतिकय किया है, उस क्य भी बहु नहीं होता। इसे सो ता होता है कि गुद्ध पारिणामिक मात्र अयेवस्त होता है ध्यानण्य नहीं होना क्योंकि प्यान तो विनाशीक है।

जीव और पुद्गलमे विभावरूप परिणतिका कारण बतलाते हैं—

जीवो तथा पुद्गलोमे जा विभाव कहें है उनमेसे जीवम विभाव कमेंके निमित्तसे और पुद्गलमे कालक निमित्तमे जानने चाहिए ॥८७॥

इसीको स्पष्ट करते हुए आगे विभाव का स्वरूप, उसका कारण और उसका फल कहते है-

पुद्गालका स्कन्धस्य परिणमन जमका विभाव है। और स्कन्धस्य परिणमन पुद्गालमे पाये जानेवाले स्विग्घ और रूक्ष गुणके कारण कहा है। तथा वह परिणमन कालका नि।मत्त पाकर होता है इमलिए कालक द्वारा पुद्गालका विभावस्य परिणाम कहा है।।७८।।

विद्रोपार्थ — पुराल परमाणुक दो आदि प्रदेश नही होते इसिल्ए उसे अप्रदेशों कहते हैं। किन्तु वह एक प्रदेशवाला होता है इसिल्ण उसे प्रदेशवाला किन्तु होते हैं। उससे स्वर्ण, रस, गम्य और क्ष्य वृष्ण पाये जाते हैं। यदारि परमाणु स्वमावसे बन्धर्मिक होत्र हैं। वसे कारण वह इसे परमाणुक साथ के कारण है। उसके कारण वह इसे परमाणुक साथ के जाता है। यह बन्ध उसकी विभाव परिणति कही कहा उस की है। उसके कारण वह इसे परमाणुक साथ बंध जाता है। यह बन्ध उसकी विभाव परिणति कही कहा उस की है अपोक एक स्वयं भी परिणास है। पुराल इस अपी है स्थोकि एक स्वयं भी परिणास तो वस्तुका स्वयाव है अस प्रमाणुम वर्तमान किन्य और क्षयं भूषी परिणास हो। पुराल इस की परिणास है। यह साथ की परिणास होता रहता है और उसके कारण उस गुणों पर प्रणव्स जयन्य शक्ति केकर दोन्तीत आदि असि माण प्रतिक्वेश्वर कारण उस प्रमाणु मिंदी हो। वे परमाणु मुद्र हो। वे परमाणु हो हो। वे परमाणु मुद्र हो। वे परमाणु मिंदि हो। वे परमाणु हो। वे परमाणु मिंदि हो। वे परमाणु हो। वे परमाणु मिंदि हो। वे परमाणु हो।

पोगमला अ० ६० त्यव सुव। ''श्रीवा पोगमलकाया सह सिकारिया हर्वति ण य सेसा। पुग्गल करणा जोवा खंघा ललु कालकरणा दु ॥१८॥'—पद्यास्ति०। 'पुर्गलाना सिकायत्यस्य बहिरङ्गसाधनं परिणाम-निर्वर्तक काल इति ते कालकरणा.।'—अस्तवन्द्रदंका।

संबन्धप्रकारमाह---

#### जह जीवसमणाई जीवे बंधो तहेव कम्माणं। तं पि य बब्वं भावं जाव सजोगिस्स चरिमंतं॥७९॥

परिणत होते हैं तो उन्हें विषम कहते हैं। सम और विषमोंमे दो का अन्तर होनेसे हो बन्ध होता है जैसे दो गुण वाछे परमाणुका बन्ध चार गुणवाले परमाणुक हो साथ होता है इसी तरह तीन गुणवाले परमाणुक हो साथ होता है। इस प्रकार दो-दो स्मिन्न होने दो हमा और दो-दो स्मिन्न कराई के सम हों या विषम हों, दो गुण अधिक होनेपर हो बन्ध होता है। दिन्स अप विषम हों, दो गुण अधिक होनेपर हो बन्ध होता है। किन्तु जयन्य एक गुणवाले परमाणुक का बन्ध नहीं होता। यह नियम है। साराय यह है कि दो गुण युक्त स्मिन्न परमाणुक चार गुणवाले परमाणुक स्मिन्न परमाणुक साथ अथवा चार गुण युक्त क्ष्य परमाणुक साथ अथवा चार गुण युक्त क्ष्य परमाणुक साथ बन्ध होता है। इसी तरह तीन गुणवाले क्ष्य परमाणुक साथ अथवा चार गुण युक्त क्ष्य परमाणुक साथ बन्ध होता है। इस बन्धमे अन्तरंग कारण तो परमाणुके स्मिन्य और क्ष्य गुणवाले स्मिन्य परमाणुक हो। किन्तु उस परिणमाम कालको भी निमित्त माना गया है किन्तु कालद्रक्थ प्रेरेक निमित्त तही है, उदासीन निमित्त है। जब परमाणुभे बन्ध योग्य परिणमाम क्ष्य होता है तो काल भी निमित्त हो जाता है किन्तु वह बन्ध कालकृत नही है। इस प्रकार स्मिन्य क्षा गुणवाले काल भी निमित्त हो जाता है किन्तु वह विभाव पर्योग है। इस प्रकार सिनम्य क्षा गण्ड नारण परमाणुकों जो स्मन्य स्माणित होती है वह विभाव पर्योग है।

आगे जीवकी विभाव परिणतिको बतलाते है-

जैसे जोवमं जोवपना अनादि है बेसे हो उसके साथ कर्मोंका बन्ध भी अनादि है। कर्मके दो भेद है—द्रव्यकमं और भावकमं। यह कर्मबन्ध सयोगकेवली नामक तेरहवे गुणस्थानके अन्त तक होना रहता है।।ऽ९.।

विशेषार्थ-जैमे जीव अनादि है वैमे ही उसके साथ कर्मबन्य भी अनादि है। तत्त्वार्थमूत्रके आठवे अध्यायमे बन्धका लक्षण इस प्रकार कहा है--- सकपायत्वाजनीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते स बन्ध । कपायमहित होनेसे जीव जो कर्मके योग्य पुदुगलों को ग्रहण करता है। उसे बन्ध कहते हैं। इस सूत्रमें 'कर्म-योग्यान' न कहकर ही 'कर्मणी योग्यान' कहा है उससे यह बतलाया है कि जीव कर्मके निमित्तसे सकपाय होता है और कपाय राहित होनेसे कर्मके योग्य पुद्गलोको ग्रहण करता है अत. जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि है। पहले बाँधे हुए कर्मका उदय होनेपर जीवम कषाय उत्पन्न होती है और कपायके होनेपर नवीन कर्मीका बन्ध होता है। इस तरह कर्मसे कपाय और कवायसे कर्मकी परम्परा अनादिकालसे चली आती है। यदि ऐसान मानकर बन्धको नादि माना जाये, अर्थात् यह माना जाय कि पहले जीव अत्यन्त शुद्ध अवस्थामे था, पीछे उसके कर्मबन्ध हुआ तो जैसे अत्यन्त शृद्ध मुक्तजीवोके कर्मबन्ध नहीं होता वैसे ही उस जीवके भी कर्मबन्ध नहीं हो सकेगा। अत यह मानना ही उचित है कि जीवकी तरह उसके साथ कर्मीका बन्ध भी अनादि है। जैनसिद्धान्तके अनुसार यह समस्त लोक पुद्गलोसे ठसाठस भरा हे उनमे अनन्तानन्त परमाण कर्मरूप होनेके योग्य है। इसीसे उनके समदायको कार्मणवर्गणा कहते है। वे कार्मणवर्गणारूप स्कन्ध जीवके मिथ्यात्व आदिरूप परिणामोका निमित्त पाकर स्वयं ही आठकर्ग रूपसे सातकर्ग रूपसे या छह कर्मरूप से परिणत होकर जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते हैं। जैसे खाया हवा भोजन उदरम जाकर सात-धात रूप परिणत हो जाता है। कर्म आठ है-जानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । ये कर्म योग और कपायके निमित्तसे बँधते हैं । तथा आय कर्म सदा नहीं बँधता । विशेष स्थितिमे ही वेंधता है, किन्तु शेष सातों कर्म सदाकाल वेंधते रहते है। मोहनीयकर्मका बन्ध नौवें गुणस्थान तक ही होता है। और दसवेंके पश्चात ग्यारहवे, बारहवे और तेरहवें सयोगकेवली नामक गुण-स्थान में केवल एक सातावेदनीय कर्मका ही बन्ध होता है। इस तरह कर्मका बन्ध सयोगकेवली गुणस्थान पर्यन्त ही जानना चाहिए । चौदहर्वे गुणस्यानमें बन्धका सभाव है ।

प्रकरणबळात्प्रकृतीनां भेदं बन्धहेत्ँश्च स्चयति---

मूलुत्तर तह इपरा भेया पपडीण होंति उहयाणं। हेउ वो पुण पुट्टा हेऊ बस्तारि णायव्या ॥८०॥ मिच्छतं अविरमणं कसाय जोगा य जीवभावा हु। दक्षं मिच्छताइ य योगाज्वकाण जोवरणा भारणा भागो दक्षणिमतं दब्धं पि य भावकारणं भणियं। अण्णोण्णॅहेइभुवा कृणंतिं पुट्टो हु कम्माणं ॥८२॥

आगे प्रकरण वश कर्मप्रकृतियोके भेद और बन्धके कारणोको सूचित करते हैं-

द्वव्यकर्म और भावकर्मके भेद मूलप्रकृति रूप और उत्तरप्रकृति रूप है। उनके द्रव्यप्रत्यय रूप और भावप्रत्यय रूप दो कारण है जो चारभेद रूप जानने चाहिए ॥८०॥

विशेषार्थ—कर्मके दो भेद क्रार कहें है—हव्यक्सं और भावकर्म। कर्मक्यसे परिणत पुर्गलस्क न्धो-को इव्यक्सं कहते है। और उन इव्यक्सोंके उदयका निमित्त पाकर जीवमें जो राग-देव मोहरूप भाव होते हैं उन्हें भावकर्म कहते हैं। इव्यक्सं भावकसंग निमित्त होता हैं और भावकर्म इव्यक्तमेंसे निमित्त होता हैं। इस तरह इव्यक्सं और भावकर्मके इव्यक्ष्यय रूप और भावक्षयय रूप दो कारण है। इन कर्मोंके दो भेद हैं मुलक्कृति रूप और उत्तरप्रकृति कप। इन भेदोंको ग्रन्थकार आगे स्वय यतल्यायेंगे। तथा बन्धके चार कारणी-को भी कहेंगे।

मिथ्यात्व, अविरित, कपाय और योगरूप जीवके भाव भावप्रत्यय है। और मिथ्यात्व आदि रूप पूदगलद्रव्यकर्म द्रव्यप्रत्यय है।।८१।।

विशेषार्थ — कमेंक जो दो कारण बतलाये है वे मिण्यात्व, अविरित, कषाय और योगके भेदसे चार प्रत्यस्थ होते है। अर्थात् कर्मवन्यके ये चार कारण है और इत्यमें प्रत्येक देवण प्रत्येय और भावप्रत्येय के भेदसे हो मिष्यात्व, अविरित, कषाय और योगक्य जीवका भाव भावप्रत्येय है और मिष्यात्व आदि नामक कर्मक्य परिणत पूर्गलद्ध इव्यप्रत्येय है। तमयसार गाथा १६४ की टीकामें अयसेताचार्यने ऐसा ही लिका है। या मामक कर्मक्य परिणत पूर्गलद्ध इव्यप्तत्येय है। तमयसार गाथा १६४ की टीकामें अयसेताचार्यने ऐसा ही लिका है। या मामक्य परिण्यात्वविरितप्रमादकराययोगा. क्यंभुता, भावप्रत्ययव्यप्तप्यं संज्ञासज्ञा- क्यंत्राचीवाना.।

आगे भाव और द्रव्यमें कार्यकारण भाव बतलाते है-

भाव द्रव्यमे निमित्त है और द्रव्यको भावका कारण कहा है । दोनो परस्परमे एक दूसरेके हेतु होकर कर्मोकी पृष्टि करते है ॥८२॥

विद्यापार्थ—कर्मवन्यके कारण मिष्यात्व आदि शेवरूप भी है और अशेवरूप भी है। कर्मका मिस्त पाकर जीय त्रों विभाव रूप परिणमन करता है वह स्वेतनका विकार होनेसे जीव ही है। और जो जीवके भागोका निमत गतर पुराण मिष्यात्व आदि कर्मरूप परिणमन करते हैं वे मिष्यात्व आदि अजीव है। इन्होंको क्रम भावने और द्रव्या नामसे कहते है। स्वरूप परिणमन प्रत्येक स्तुका स्वाभाविक पर्म है। अत आस्माका भी वह स्वाभाविक पर्म है किन्तु आत्मा अनादिकालसे वस्त्वन्तरमूत मोहसे संयुक्त है अत. उसके मिष्यादर्शन आदि हुप वैकारिक परिणाम होते हैं। उन परिणामोका निमित्त सिक्तेपर पुराक-

१. आसवणा अ० क०। 'भिच्छत अविरमणं कताय जोगाय सण्णसण्णा दु। बहुविहुभेया जीवे तस्सेव वणण्णपरिणामा ॥१६४॥ णाणावरणादीयस्य ते दुकम्मस्स कारण होति। तीसि मि होदि जीवो य रागवेसारिमावकरो ॥१६५॥'—समयमार। २. णां बण्मता अ० क० त्व० खु०। ३. कुणंतु पुट्टी सु कम्माण अ०।

#### दंसणणाणावरणं वेदो मोहं तु बाउ णामं च । गोदंतराय मूला पर्यंडी जीवाण णायव्या ॥८३॥

ह्रव्य स्वयं ही कर्मकथ परिणमन करता है। इस तरह दोनोमें निमित्त-नीमित्तिक भाव है। वास्तवमे आत्मा तो अपने भावों को करता है और पुर्गण्ठ अपने भावों को करता है। किन्तु यह आत्मा अज्ञानवश स्व और पर का भेदनाम न होनेसे परको अपना करता है और अपने को पराम करता है और तर तरहते वह कर्मों का कर्ता कहा जाता है। हम्पकमें के उत्पवश आत्मामं जो बाव कोष होता है उसमें और आत्मामं भाव्य-भावक भाव पाया जाता है। क्षेपां कर प्रवास करान का बाव को प्रवास भाव के अपने को प्रवास करता है। इस दोनोमें जो भेद है उसका ज्ञान न होनेसे अपने को कोष कर मानकर तदनुक्य आत्मा परिणमन करता है। यह तो एक उदाहरण है। कोषको हो तरह अन्य कथायों और इन्द्रियों आदिको लिया जा सकता है। इसी तरह यह आत्मा जाता है पर करते ज्ञेय है। दोनोमें भाव नेय-शावक सम्बन्ध है। किन्तु अज्ञानवश यह आत्मा दोनोको एक मानकर हर्य-विवादादि करता है। इसी तरह यह अत्मा काता है पर करते जेये होनोमें भाव नेय-शावक सम्बन्ध है। किन्तु अज्ञानवश यह आत्मा दोनोको एक मानकर हर्य-विवादादि करता है। इस तरह इव्यक्षमं और भावकांमें परहार निमित्त-नीमित्तक सम्बन्ध हो विवेश अनादिकालेसे यह जीव कार्यों क्षेत्र करान पर हु अप व्यवस्व ने एह हो करता रहना है।

मूल प्रकृतियोके नाम कहते है-

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये जीवोके मूलकर्म जानने चाहिए ॥८३॥

विशेषार्थ-बाह्य पदार्थको जाननेवाली जीवकी शक्ति ज्ञान है। वह जीवका गुण है उसके बिना जीवके अभावका प्रसग आता है। उस ज्ञानको जो आवृत करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है। जीवका लक्षण उपयोग है। वह उपयोग दो प्रकारका है साकारोपयोग और अनाकारोपयोग। साकार उपयोगका नाम ज्ञान है और उसको आवरण करनेवाला कर्म ज्ञानावरणीय है। तथा अनाकार उपयोगका नाम दर्शन है। उसको आवरण करनेवाला कर्म दर्शनावरणीय है। जीवके सख और द खका उत्पादक कर्म वेदनीय है। यहाँ सखसे दः बका क्षय नहीं छेना चाहिए किन्तू दृखका उपशम छेना चाहिए। क्योंकि सूख जीवका स्वभाव है अत उसे कर्मजन्य माननेमें विरोध आता है। जो मोहरहित स्वभाववाले जीवको मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है। जो अवधारणमें कारण है वह आयकर्म है। जो जीवकी नानारूप बनाता है वह नामकर्म है। जो उच्च नीचका ज्ञान करता है वह गोत्रकर्म है। जो दाता और गृहीताके बीचमे आता है वह अन्तराय कम है। इस प्रकार कर्मकी ये आठ मल प्रकृतियां है। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म घाती कहे जाते है क्यों कि ये जीवके गणों के घातक है। शेप चार अघाती है। यद्यपि छदास्थोको दर्शन पहले होता है । पञ्चात् ज्ञान होता है किन्तु दर्शनसे ज्ञान पुज्य है । इस तरह ज्ञानके बाद दर्शनको स्थान दिया गया है। इनके पश्चात सम्यक्त्वका नम्बर आता है और फिर वीर्यका। इन चारो गणोको घातने वाले है क्रमसे जानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय। वेदनीय कर्म यद्यपि अधाती है किन्तु मोहका बल पाकर धातीको तरह जीवका धात करता है इसलिए उसे धातिकमोंके मध्यमे और मोहनीयके पहले स्थान दिया है। आयुके बलसे जीव किसी भवमे ठहरता है उसके पश्चात उसके शरीर आदिका निर्माण होता है और शरीर निर्माणके साधनोको लेकर ऊँच-नीचका व्यवहार चलता है अत आय नाम और गोत्रका क्रम रखा गया है। अन्तराय कर्म चाति होते हए भी अचातिको तरह समस्त वीर्य गणको घातनेमें असमर्थ है तथा नामादिका निमित्त पाकर अपना कार्य करता है इसलिए उसे सब कर्मीके अन्तमे रखा है। इस प्रकार आठो कमौंके क्रमको समझना चाहिए।

१ पयिष्ठय आ० क०। 'णाणस्स दसंगस्स य आवरणं वेयणीय मोहणियं। आउगणामं गोदंतराय-मिदि बहुपयडीत्रो ॥८॥'—मो० कर्म०। प्रा०पञ्चसं०, शर।

उत्तरप्रकृतीनां यथाक्रमं संख्यामाह--

## णेंव पण दो अडवीसा चउ तेणउदी तहेव दो पंच। एदे उत्तरभेया एयाणं उत्तरोत्तरा हुति।।८४॥

उत्तर प्रकृतियोको क्रमसे संख्या कहते है —

पॉन, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, तिरानबे, दो और पाच ये उत्तर प्रकृतियाँ है । इनको भी उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ होतो है ॥८४॥

विशेषार्थ-ज्ञानावरणीय कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ है-मितज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधि-ज्ञानावरणीय, मन पर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय। इन्द्रिय और मनके द्वारा होने वाले ज्ञानकी मतिज्ञान कहते है । उसका आवारक कर्म मतिज्ञानावरणीय है । मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थके निमित्तसे जो अन्य अथोंका ज्ञान होता है वह अतज्ञान है। धमके निमित्तमे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान, नदीपुरके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ऊपरी भागमे वृष्टिका ज्ञान, देशान्तरकी प्राप्तिके निमित्तसे उत्पन्न हुआ मुर्यकी गतिका ज्ञान और जब्दके निमित्तसे उत्पन्न हुआ जब्दार्थका ज्ञान श्रुतज्ञान है। इसी तरह श्रुतज्ञानके निमित्त से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी श्रवज्ञान ही है फिर भी मतिज्ञान पर्वक श्रवज्ञान होता है इस तत्वार्थ मुत्रके कथनके साथ उसका विरोध नहीं आता क्योंकि यह कथन तत्त्वार्थमुत्रमे श्वतज्ञानका प्रारम्भिक प्रवृत्तिकी अपेक्षा किया गया है। इस श्रुतज्ञानका आवारक कर्म श्रुतज्ञानावरणीय है। इन्दिय आदिकी सहायताके बिना मर्तिक पदार्थका मर्यादा सहित जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह अवधिजान है। इस अविधिज्ञानको जो आवरण करता है वह अविधिज्ञानावरणीय कर्म है। पराये मनको प्राप्त हुए अर्थका नाम मन है और मनकी पर्यायो अर्थात विशेषाका नाम मन पर्याय है। उन्हें जो जानता है वह मन पर्यायज्ञान है। इस जानका आवरणकर्म मन पर्ययज्ञानावरणीय कर्म है। जो केवल आत्मासे उत्पन्न होना है, तिकालवर्ती समस्त द्रव्य और पर्यायोको विषय करता है, करण, क्रम और व्यवधानसे रहित है वह अविनाणी प्रत्यक्षज्ञान केवलज्ञान है। इसका आवारक कर्म केवलज्ञानावरणीय कर्म है। मतिज्ञान और श्रतज्ञानके अनेक भेद है अत उनके आवारक मितज्ञानावरणीय कमींके भी उत्तरोत्तर अनेक भेद जानने चाहिए। जैसे मतिज्ञानके मूल भेद चार है—अवग्रह ईहा अश्रय और धारणा। अत मतिज्ञाना-वरणीय कर्मके भी चार भेद है-अवग्रहाबरणीय, ईहाबरणीय, अवायावरणीय, धारणावरणीय । अवग्रहके दो भेद है --व्यञ्जनायग्रह और अर्थावग्रह । अन अवग्रहावरणीय कमंके भी दो भेद है व्यञ्जनावग्रहा-वरणीय और अर्थावप्रहावरणीय । इस तरह जिस ज्ञानके जितने भेद प्रभेद हैं, उसके आवारक कर्मकी भी उतनी ही उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ है। दर्शनावरण कर्मकी नौ उत्तर प्रकृतियाँ है—निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा, प्रचला, चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवल-दर्शनावरणीय । जिस प्रकृतिके उदयमे त्वव सीता है उठाये जानेपर भा नही उठता वह निद्रानिद्रा प्रकृति हैं। जिसके उदयसे बैठा हुमा भी सो जाता है सिर धनता है, हाथ पैर पटकता है वह प्रचलाप्रचारा प्रकृति है। जिसके उद्यम सोता हुआ भी मार्गम चलता है, मारता काटता बडबडाता है वह स्त्यानगृद्धि है। जिसके उदयंसे आधा जागता हुआ सोता है वह निद्रा प्रकृति है। जिसके उदयंगे आधा सोते हुए भी सिर आदि थोडा थोडा हिलते रहे वह प्रचला है। ये पांची ही प्रकृतियाँ दर्शनावरणीय है क्योंकि वें स्वसवेदनका विनाश करती है। बाक्षुप विज्ञानको उत्पन्न करनेवाला स्वसवेदन चक्षदर्शन है और उसका आवारक कर्म चक्षु-दर्शनावरणोय है। श्रोत्र, घ्राण, जिल्ला, स्पर्श और मनक निमित्तते होनेवाले ज्ञानके कारणमूत स्वसंवेदनका नाम अवश्दर्शन है और इसके आवारक कर्मका नाम अवश्दर्शनावरणोय है। परमाणुमे लेकर महारकम्ब

१ 'पचणव दोण्णि अट्टाबोसंच उरो कमेण तेण उसी। तेउत्तर समय वा दुगपण्णं उत्तराहोति ॥२२॥'— गो० कर्म०। प्रा०पञ्चसंप्र०, २।४ । २. दगज०।

दर्शनमोहनीय कर्म बन्धकी अपेक्षा एक ही प्रकारका है। सत्त्व अवस्थामें वह तीन प्रकारका हो जाता है-सम्यक्त, मिध्यात और सम्यग्निध्यात्व । जैसे एक ही प्रकारका कोदो चाकी में दला जानेपर एककालमे एक विशेष क्रियाके द्वारा चावल, आधे चावल और कोदो इन तीन अवस्थाओको प्राप्त होता है। उसी प्रकार सम्यक्त्वाभिम्ल जीवके अनिवृत्तिरूप परिणामोके सम्बन्धसे एक प्रकारके मोहनीयका तीन प्रकारसे परिणमन हो जाता है। उत्पन्न हए सम्यक्त्वमे शिथिलताका उत्पादक और उसकी अस्थिरताका कारणभत कर्म सम्यक्त्व प्रकृति कहलाता है। सम्यक्त्वका सहचारी होनेसे उसे सम्यक्त्व कहा जाता है। सम्यक्त्व और मिध्यात्वरूप दोनो भावोके संयोगसे उत्पन्न हुए भावका उत्पादक कर्म सम्यग्मिध्यात्व कहलाता है। आस. आगम और पदार्थोंने अश्रद्धाको जत्पन्न करनेवाला कर्म मिथ्यात्व कहलाता है। इस प्रकार दर्शनमोहनीय कर्म तीन प्रकारका है। चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका है-कथाय बेदनीय और नोकपायनेदनीय। जिस कमैंके उदयसे जीव कवायका वेदन करता है वह कपायवेदनीय है। जिस कमेंके उदयसे जीव नोकपायका वेदन करता है वह नोकषायवेदनीय है। सूच और दू खरूपी धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी क्षेत्रको जो जोतती है वह कपाय है। ईवत कपायको नोकपाय कहते है क्योंकि स्थितिबन्ध और अनुभागवन्धकी अपेक्षा कषायोसे नोकषायोम अल्पपना है तथा क्षपक श्रेणीमे नोकषायोके उदयका अभाव हो जानेके पश्चात कपायोंके उदयका विनाश होता है। कवाय वेदनीय कर्म सोलह प्रकारका है--अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान माया लोभ अत्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ । जो क्रोध मान माया लोभ सम्यग्दर्शन व सम्यक्ष्वारित्रका विनाश करते है तथा जो अनन्त भवके अनुबन्धनरूप है वे अनन्तानुबन्धी कहलाते है। अथवा अनन्त भवीमें जिनका अनुबन्ध चला जाता है वे अनन्तानुबन्धी हैं। ईषन् अर्थात् एक देश प्रत्याख्यानको अप्रत्याख्यान कहते हैं। अप्रत्याख्यान अर्थात देशसंयमका आवरण करनेत्राला कर्म अप्रत्याख्यानावरणीय है। प्रत्याख्यान महात्रतको कहते हैं। उनका आवरण करनेवाला कर्म प्रत्याख्यानावरणीय है। जो सम्यक्ष्यसे प्रकाशित हो यह संज्यलनकषाय है रत्नत्रयका विरोधी न होनेसे इसे सम्यक् कहा है।

नोकपाय बेदनीयकर्म नी प्रकारका है—स्त्रीवेद, गुल्यवेद, नृत्यक्रवेद, हास्य, रांत, अर्रात, धोक, मम और युगुन्सा। जिस कमके उदयसे पुरुष विषयक अभिकाषा होती है वह स्त्रीवेद कर्म है। जिस कमके उदयसे मनुष्पकी दित्रयोंने अभिकाषा होती है वह गुल्यवेद कर्म है। जिस कमके उदयसे स्त्री और पुष्प उम्मयिषयक अभिकाषा उत्पन्न होती है वह नृत्युक्कवेदनीय कर्म है। जिस कमके उदयसे अनेक प्रकारका परिहास उत्पन्न होता है वह हास्य कर्म है। जिस कर्मके उदयसे अनिको इक्स क्षेत्र काल भाषा रीत अपक होती है वह रित कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोकी द्रव्य क्षेत्र काल और भावमें अरित उत्पन्न होती है बहु अरति कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोको शोक उत्पन्न होता है वह शोक कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवके सात प्रकारका भय उत्पन्न होता है वह भय कर्म है। जिस कर्मके उदयसे द्रव्य क्षेत्र काल भावमें ग्लानि उत्पन्न होती है वह जगप्सा कर्म है। इस तरह नोकवाय वेदनीयकी नौ प्रकृतियाँ हैं। आयुक्रमंकी चार प्रकृतियाँ है-नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायु। जो कर्म नरक भवको घारण कराता है वह नरकायकर्म है। जो कर्म तिर्यञ्च भवको धारण कराता है वह तिर्यञ्चाय कर्म है। जो कर्म मनुष्य भवको घारण कराता है वह मनुष्यायुकर्म है। जो कर्म देव भव को घारण कराता है वह देवाय कर्म है। इस प्रकार आयु कर्मकी चार ही उत्तर प्रकृतियाँ हैं। नाम कर्मकी ९३ प्रकृतियाँ है। जो नरक तिर्यञ्च मनष्य और देवपर्यापका बनानेवाला कर्म है वह गतिनाम कर्म है। वह गतिनाम कर्म चार प्रकारका है-नरकगति नाम कर्म, तियंद्धगति नाम कर्म, मनुष्यगतिनामकर्म, देवगतिनामकर्म। जो कर्म एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियभावका बनानेवाला है वह जातिनामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है-एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति और पञ्चीन्द्रयजाति नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तंजस और कार्मण शरीरके परमाण जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते है वह शरीर नाम कर्म है। वह पाँच प्रकारका है---औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, आहारक शरीर तैजस शरीर और कार्मण शरीर नामकर्म। जिस कर्मके उदयसे परस्पर सम्बन्धको प्राप्त हुई वर्गणाओका परस्पर सम्बन्ध होता है वह शारीरबन्धन नामकर्म है। वह भी पाँच प्रकारका है-औदारिकशरीर बन्धन, वैकिसिक गरीर बन्धन, आहारक शरीर बन्धन, तैजस शरीरबन्धन और कार्मण शरीर बन्धन । जिस कर्मके उदयसे परस्पर सम्बन्धको प्राप्त हुई वर्गणाओमे चिक्कणता उत्पन्न हो वह शरीर सघात नाम कमे है। उसके भी पाँच भेद हैं--- औदारिक शरीर सघात. बैक्रियिक शरीर सघात. आहारकशरीर सघात. तंजसशरीर संघात और कामणवारीर संघातनामकर्म । जिस कर्मके उदयसे वारीरोकी आकार रचना होती है उसे सस्थान नामकर्म कहते हैं। वह छह प्रकारका है-समचतुरस्र शरीर सस्यान, न्यग्रोधपरिमण्डल शरीरतस्यान, स्वाति शरीरसस्थान, कुब्जशरीरसस्थान, वामन शरीरसस्थान और हण्ड शरीरसंस्थान नाम कर्म। समचतुरस्र अर्थात समान मान और उन्मानवाला शरीरसंस्थान जिस कर्मके उदयमे बनता है वह सम-चतुरस शरीरसस्यान नाम कर्म है। जिस शरीरका परिमण्डल न्ययोध वर्षात वटवक्षके परिमण्डलके समान होता है वह न्यग्रोधपरिमण्डल सस्थान है उसका निवर्तक नाम कर्म उसी सजावाला है। अर्थान इस संस्थान बाला दारीर नीचे मुक्ष्म ऊपर विशाल होता है। स्वाति वामीको कहते है। स्वातिक समान आकारवाला शरीर जिस कर्मके उदयसे बनता है वह स्वाति शरीर सस्वान नाम कर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीरका आकार कुवडा होता है वह कुब्ज शरीर संस्थान नामकर्म है। वामन अर्थात बौना शरीर जिस कर्मके जहस्से बनता है वह वामन शरीर नामकर्म है। हण्ड अर्थात सब ओर से विषम आकार वाला शरीर जिस नाम कर्मके उदयसे बनता है वह हण्डक घरीर संस्थाननामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे आठो अगो और उपासोकी रचना होती है वह अमोपाग नामकर्म है। वह तीन प्रकारका है-अौदारिक अंगोपाग, वैक्रियिक शरीर अगोपाग और आहारक शरीर अगोपाग नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरमे हिंहुयोकी निष्पत्ति होती है वह शरीर सहनन नामकर्म है। वह छ प्रकारका है। वज्रक्ष्पसे स्थित हड्डी और ऋषभ अर्थात वेष्ट्रन इन दोनों के साथ जिसमें बळामय की छें हो वह बळ ऋषभ नागच शरीर सहनन है। जिसमें हड़ी और की छें ती वज्ररूप हो परन्त् ऋषम वज्रमय न हो वह वज्रनाराच गरीर सहनन है। जिसमें हाड कीले सहित हो किन्तु वज्यरूप न हो, वह नाराच संहनन है। कीलसे आधा भिदा हुआ संहनन अर्धनाराच घरीर संहनन है। परस्परमे कीलित सहनन कीलित शरीर सहनन है। जिसमें हिंडूयाँ स्नायुओं वें वेंशी होती हैं वह असंप्राप्त सरीसपावि दारीर सहनन है। इनके कारण जो कर्म है उनके भी ये हो नाम हैं। जिस कर्मके उदयसे शरीरमे वर्णकी उत्पत्ति होती है वह वर्णनाम कर्म है। वह पाँच प्रकारका है-कृष्णवर्ण, नीलवर्ण, रुधिर-

वर्ण, शुक्लवर्ण और हरित वर्ण नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरसे गन्यकी उत्पत्ति होती है वह गन्य नामकर्म है। वह दो प्रकारका है सुगन्य और दुर्गन्ध नामकर्म। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें रसकी निष्पत्ति होती है वह रस नामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है-ित्ति, कटक, कथाय, आम्ल और मधर नामकर्म। जिस कर्मके उदयसे घारीरमें स्पर्शकी उत्पत्ति होती है वह स्पर्श नामकर्म है। वह बाठ प्रकारका है-कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत और उष्ण नामकर्म। जिस जीवने पर्व शरीरको तो छोड दिया है किन्तु उत्तर शरीरको अभी ग्रहण नही किया है उसके आत्म प्रदेशोंकी रचनापरिपाटी जिस कर्मके उदयसे होती है वह आनुपर्वी नामकर्म है । वह चार प्रकारका है-नरक गति प्रायोग्यानपर्वी, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपर्वी, मनुष्य-गति प्रायोग्यानपूर्वी और देवगति प्रायोग्यानपूर्वी नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे जीवका शरीर न अति गर और न अति लघ होता है वह अगरूलघ नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीर अपनेको हो पीडाकारी होता है वह उपघात नामकर्म है. जैसे लम्बे सीग बादिका होना। जिस कर्मके उदयसे शरीर दसरोको पीडा करने-वाला होता है वह परवात नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे उच्छवास और नि ब्वासकी उत्पत्ति होती है वह उच्छवास नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीरमे आताप होता है वह आताप नामकर्म है। उष्णता सहित प्रभाका नाम आताप है। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें उद्योत होता है वह उद्योत नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे भूमिका आश्रय लेकर या बिना उसका आश्रय लिये भी जीवोका आकाशमे गमन होता है वह विहासी-गति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोके स्थावरपना होता है वह स्थावर नामकर्म है। जल, अग्नि और वायुकायिक जीवोमें जो संचरण देखा जाता है उससे उन्हें वस नही समझ लेना चाहिए क्योंकि उनका गमनरूपरिणास पारिणासिक है। जिस कर्मके उदयसे जीव बादर होते हैं वह बादर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव सुक्ष्म एकेन्द्रिय होते है वह सुक्ष्म नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव पर्याप्त होते हैं वह पर्यातिनाम कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव अपर्याप्त होने है वह अपर्याप्त नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे एक शरीरमे एक हो जीव रहता है वह प्रत्येक शरीर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अनन्तजीव एक ही शरीरवाले होकर रहते है वह साधारण शरीर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीरमे रसादिक धातुओका अपने रूपमे कितने ही काल तक अवस्थान होता है वह स्थिर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे रसादिकका आगेकी धातरूपसे परिणाम होता है वह अस्थिर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे चक्रवर्तित्व, बलदेवत्व और वासुदेवत्व आदि ऋद्वियों के सूचक शख, कमल आदि चिह्न अंग-प्रत्यंगोमें हो वह शुप्र नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अगुभ चिह्न हो वह अगुभ नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवके सौभाग्य होता है वह मुभग नामकर्म है जिस कर्मके उदयसे जीवके दौर्भाग्य होता है वह दुर्भगनामकर्म है जिस कर्मके उदयसे कानोकी प्रिय लगनेवाला स्वर हो वह सुस्वर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे कर्णकट स्वर हो वह द स्वर नामकर्म है। जिस कर्मके उदय से शरीर प्रभायक हो वह आदेय नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीर प्रभाहीन हो या अच्छा कार्य करनेपर भी जीवको गौरव प्राप्त न हो वह अनादेय नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे लोकमे यश हो वह यश:कीर्ति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अयश हो वह अयश.कीर्ति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अग और उपागका स्थान और प्रमाण अपनी-अपनी जातिके अनुसार नियमित हो वह निर्माण नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव पाँच महाकत्याणको को प्राप्त करके तीर्थका प्रवर्तन करता है वह तीर्थकर नामकर्म है। गोत्र कर्मकी दो प्रकृतियाँ है—उच्चगोत्र और नीचगोत्र। जिनका दीक्षायोग्य साध आचार है, साध आचारवालोके साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो आर्य कहलाते हैं उन परुषोंकी सन्तानको उच्चगोत्र कहा जाता है। उनमे उत्पत्तिका कारणभत कर्म भी उच्च गोत्र है उससे विपरीत कर्म नीचगोत्र है। अन्तरायकर्मको पाँच प्रकृतियाँ हैं - दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्त-राय और सम्भान्तराय । रत्नत्रयसे युक्त जीवोंके लिए अपने वित्तका त्याग करनेको दान कहते हैं । इच्छित अर्थकी प्राप्ति होना लाभ है। जो एक बार भोगा जाये वह भोग है जो पुनः पुनः भोगा जाये वह उपभोग है। वीर्यका अर्थ शक्ति है। इनकी प्राप्तिने विष्त करनेवाला अन्तराय कर्म है। इस प्रकार आठो कर्मोंकी

## एताः सामान्येन शुभागुमभैद्भिना जीवानां सुखदुःखफलदा भवन्तीध्याह---

# असुहसुहाणं भेया सम्बा वि य ताउ होंति पयडोओ । काऊण पञ्जयठिबि सुहदुखं फलंति जीवाणं ॥८५॥

उत्तर प्रकृतियाँ जाननो चाहिए । इनके भी उत्तरोत्तर अनेक भेद होते हैं। इसीसे आगमभे कर्म प्रकृतियोके असस्थातलोक भेद बतलाये हैं।

आरोग कहते हैं कि ये कर्म प्रकृतियाँ सुन्न और अञ्चभ के भेदते भिन्न होकर जोबोको सुन्न और ५.००० रूप करुर देती हैं—

वे सभी कर्मप्रकृतियां अशुभ और शुभके भेदते दो प्रकारकी होती है तथा एक पर्यायमें स्थिति करके जीवोंको सुख और दुखरूप फल देती हैं ॥८५॥

विद्रोपार्थ—आठ कर्मों भेसे चार कर्मतो घाती कहे जाते है और चार अघाती । जो कर्मआ त्माके गुणको वातते है वे पातीकर्म कहे जाते है। ऐसे कर्म ४ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय । ज्ञानावरण कर्म आत्माके ज्ञानगुणको घातता है इसीके कारण संसारी जीवोमे ज्ञानगुणकी मन्दता पाथी जाती है। दर्शनावरण कर्म जोवके दर्शन गुणको घातता है। मोहनीय कर्म जीवके सम्यक्त्व और चारित्र गुणको भातता है तथा अन्तरायकर्म बीर्य गुणको घातता है। इस नरह ये चार कर्म घाती है। इसीसे इन्हें तो अशुभ ही माना जाता है क्यों कि जो कर्म आत्मगुणका घाती होता है उसे शुभ कैसे माना जा सकता है। शेप चार अघाती कमोंकी उत्तर प्रकृतियाँ गुभ और अगुभ मानी गयी है। जिन प्रकृतियोका फल सामारिक सुल्य होता है वे शुभ मानो गयी हैं और जिन प्रकृतियोका फल दुःख होता है वे अश्भ मानो गयो है। आयुकर्मकी चार उत्तर प्रकृतियोमे केवल नरकायुको अञ्भ माना है और शेष तीन आयुओको गुभ माना है। क्योंकि भोगभूमिके तियंञ्च भी सुखी ही होते हैं इसलिए तियंज्वायुको भी ग्रभ माना है। नामकर्मक भेदोंमें नरकगति नरक गत्यानुवूर्वी और तियञ्चगति तियं ञ्चगत्यानुवूर्वी अज्भ है, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुवूर्वी तथा देवगति देवगत्यानुपूर्वी श्रम है। पाँच जातियोमेसे पञ्चेन्द्रिय जातिनामकर्म श्रम है शेप चार अशुम है। पाँची शरीरनामकर्म, पाँची बन्धन नामकर्म, पाँची संघात नामकर्म और तीनी अगीपाग नामकर्म गुभ है। वर्ण गन्ध रस और स्पर्श नामकर्मकी गणना शुभने भी की जाती है और अशुभने भी की जाती है वयोंकि विभिन्न जीवोको विभिन्न रूपादि प्रिय और अप्रिय होते हैं। ६ सस्थानो और ६ सहननमें से केवल एक समचतु-रस्र सस्वान और वाळर्पम नाराच सहनन शुभ माना गया है शेष सब अशुभ माने गये हैं। उपवात अशुभ माना गया है अगुरु अधु, परधात, उच्छवास, आतप और उद्योत नामकर्मोंको गुम माना गया है। प्रशस्त विहायोगित सुम है अप्रशस्त विहायोगित असम है। त्रस, बादर, पर्यास, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शम, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीति नामकर्म श्रुभ है। इनके विपरीत स्वावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयश कीर्ति नामकर्म अश्भ है। निर्माण और तीर्थ दूर नामकर्म क्षम है। उच्चगोत्र शुभ है, नीच गोत्र अशुभ है। सातावेदनीय शुभ है, असातावेदनीय अशुभ है। इस तरह कर्मीने शुभ और अगुभ भेद सासारिक सुख दु.ख रूप फठकी अपेक्षासे किया गया है। किन्तु कर्म शुभ हो या अगुभ, है तो बन्धन रूप हो । श्रृंखला सोनेकी हो या लोहे की, श्रुवला तो श्रृखला हो है । जैसे लोहेकी सांकल बांधती है वैसे ही सोनेकी सांकल भी बांधती है। परतन्त्रताकी कारण दोनो ही है। सासारिक दृष्टिमें लोहेसे सोना बहुमूल्य माना जाता है, चमकदार रगवाला भी होता है। किन्तु बन्धनकी दृष्टिसे दोनों समान है। इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि जो संसारमे रोकता है वह कर्म गुप्त कैसे कहा जा सकता है। बतः कर्मोंने शूप्र-अशुप्र भेद सासारिक मुख-दुः खकी दृष्टिसे ही किया गया है। कर्मतो कर्मही है। उसके रहते हुए संसारसे छुटकारा नही हो सकता।

पर्यायस्थितिकारणमाह---

सुरणरणारयतिरिआ पयडीओ णामकम्मणिथ्वला । जहण्णोक्कस्सामज्ज्ञिमञाउवसेणं तिहा<sup>\*</sup> ह ठिवी ॥८६॥

चतुर्गतिजीवानां जघन्यमध्यमोत्कृष्टायुःप्रमाणं कथयति । तत्र तावनसनुष्याणाम्--

अंतमुहुत्तं अवरा वरा हु मणुवाण होइ पल्लितियं। मज्ज्ञिम अवरा बड्ढी जाव वरं<sup>र</sup> समयपरिहीणं॥८७॥

तिरद्वाम्---

जह मणुए तह तिरिए गब्भजर्पीचिदिए वि तण्णेयं । इयराणं बहुभेया आरिसमग्गेण णायव्या ॥८८॥

आगे पर्यायस्थितिका कारण कहते है-

देवगति, मनुष्यगति, नरकगति और तिर्यञ्चगति ये नामकर्मकी प्रकृतियाँ है। जघन्य उत्कृष्ट, और मध्यमके भेदसे आयको तीन स्थितियाँ है।।८६।।

बिद्रोवार्थ — एक तो गति नामकमं है और दूसरा आयुक्सं। यतिनामकसं तो ओवके सदा बँधता है किन्तु आयुक्संका बच्च विभागमं ही होता है। अयुक्कसंक अनुसार ही ओवको उस गतिसे मन्दर जाना होता है। उन्कुछ, जयन्य या मध्यम जैसी आयुक्कसंकी रिवरित बँधनी है जीव उसीके अनुसार उस गतिसे आकर अपनी स्थिति पर्यन्त उस पर्यायम म्हता है। आयुक्तमंकी रिवरित बँधनी है जीव पर्यायम असी अयुक्तमं हुन अपनी स्थाय प्रकार प्रकार के अनुसार अपनी पर्यायमें स्वितिका कारण आयुक्तमं है। आयुक्समंक अनुसार अपनी पर्यायमें स्थित एक जीव पूर्व सचित गुम-अद्मा कर्मों का फल मोगता है और नवीन बच्च करता है। क्संके करने और भोगनेकी यह प्रस्थात उसकी तब तक चालू रहती है जब तक चह गुभ और अगुब्द दोनो प्रकारके क्संबन्धकों नहीं कार देता।

आगे चारो गतिके जीवोको जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण बतलाते हुए सर्वप्रयम मनुष्योको आयुका प्रमाण कहते हैं—

मनुष्योंकी जघन्य आयुका प्रमाण एक अन्तर्मृहूर्त है और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पत्य है। मध्यम आयुका प्रमाण एक समय अधिक अन्तर्मृहूर्तसे लेकर उत्कृष्ट आयु तीन पत्यमे एक समय कम तक जानना ॥८७॥

विज्ञेयार्थ — मनुष्य कर्मभूमिज और भोगभूमिज भेदसे दो प्रकारके होते है। कर्मभूमिज मनुष्योकी जयन्य आयु अन्तर्महूर्त मात्र होती है और भोगभूमिज मनुष्योको उत्कृष्ट आयु तीन पत्य होती है। इसीसे मनुष्य सामान्यकी जयन्य आयु अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट आयु तीन पत्य बतलायी है। जयन्य आयुमे एक समयकी वृद्धिसे लेकर उत्कृष्ट आयुमे एक समयकी हीनता पर्यन्त सब आयु मध्यम आयु जानना चाहिए।

आगे तिर्यञ्जोकी आयुका प्रमाण कहते है-

जैसे मनुष्योमें जवन्य उत्कृष्ट और मध्यम आयुका प्रमाण बतलाया है वेसे ही गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे भी जानना । शेष तिर्यञ्चोके बहुत भेद आगमके द्वारा जानना चाहिए॥८८॥

णिंत आउ ठिंदी अ० ६०। २. चरं अ०। 'नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तर्महूर्ते ।। तस्त्रार्थसू०
 ३-३८।

देवानों नारकाणों च--

### ेसहस दस सुरणिरये वासा अवरा वरा हु तेतोसं । सायरठिवीण संखा सेसं मणुआणमिव मुणह ॥८९॥

विशेषार्थ — तियंव तीन प्रकारके होते हैं — एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । एकेन्द्रिय भी पौच प्रकारके हैं — पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वापुकायिक और वनस्पतिकायिक। पृथ्वीकायिक भी रो प्रकारके हैं — पृथ्वीकायिक और तार पृथ्वीकायिक। मो रो प्रकारके हैं — जुड़ पृथ्वीकायिक। उल्क्रष्ट स्थिति वास हवार वर्ग है। तमस्पतिकाकी जिल्क्रष्ट स्थिति तात हवार वर्ग है। वनस्पतिकाकी जिल्क्रष्ट स्थिति तात हवार वर्ग है। वनस्पतिकाकी जिल्क्र्ष्ट स्थिति तात हवार वर्ग है। वास्पतिकाकी जिल्क्र्ष्ट स्थिति तोन हवार वर्ग है। विकलिद्योगि दो हिन्द्रयोगि जिल्क्ष्ट स्थिति तोन हवार वर्ग है। तेजस्कायिको जिल्क्ष्ट स्थिति तोन हवार वर्ग है। तेजस्कायिको जिल्क्ष्ट स्थिति तोन स्वार वर्ग है। विकलिद्योगि दो हिन्द्रयोगि जिल्क्ष्ट स्थिति वास्त हवार वर्ग है। दोन्द्रयोगि से प्रकार है— जलकर, परिसर्ग, उरा, पत्नी और पीचाये। जलकरोगि मत्स्य वर्गस्क्रि जल्क्ष्ट स्थिति वर्गस्क्रि अपन्ति हिन्द्रयोगि वर्गस्क्रि जल्क्ष्ट स्थिति वर्गस्क्रि जल्क्ष्ट स्थिति वर्गस्क्रि वर्गस्क्रि जल्क्ष्ट स्थिति वर्गस्क्रि वर्गस्क्रि वर्गस्क्रि वर्गस्क्रि जल्क्ष्ट स्थिति वर्गस्क्रि  वर्गस्क्रि वर्गस्क्रित वर्णस्क्रित वर्गस्क्रित वर्गस्क्रित वर्गस्क्रित वर्गस्क्रित वर्गस्क्रित वर्णस्क्रित वर्गस्क्रित वर्गस्क्रित वर्गस्क्रित वर्णस्क्रित वर्गस्क्रित वर

देवो और नारकोकी आयुका प्रमाण कहते है---

देवों और नारिक्योकी जयन्य आयुका प्रमाण दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तेतीस सागर है। बेय-मध्यम आयुका प्रमाण मनुष्योको तरह जानना ॥८९॥

विशेषार्थ-प्रथम नरकमे जबन्य आय् दस हजार वर्ष प्रमाण होती है और उत्कृष्ट आय् एक सागरको है। दूसरे नरकमे तीन सागर, तीसरेमे सात सागर, चौथे नरकमे दस सागर, पौचवेंमे सतरह सागर, छठेमें बाईस सागर और सातवें नरकमें तेतील सागर उत्कृष्ट आयका प्रमाण है। पहले-पहले नरककी जल्कृष्ट आय आगे आगे के नरकम जधन्य आयु होती है। अर्थान पहले नरककी उत्कृष्ट आयु एक सागर दूसरे नरकमे जघन्य होती है। दूसरे नरककी उत्कृष्ट आय तीन सागर तीसरेमे जघन्य होती है। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। देवोके चार प्रकार है—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक। भवनवासी और व्यन्तर देवोकी जघन्य आय दस हजार वर्ष होती है। भवनवासी देवोके दस प्रकार है। उनमेसे अमुरकुमारोकी उत्कृष्ट आयु एक सागर, नागकुमारोकी तीन पत्य, सुवर्णकुमारोकी अढ़ाई पल्य, द्वीपकुमारोकी दो पत्य और शेप छह कुमारोकी डेढ पत्य उन्कृष्ट आयु हाती है। व्यन्तरोकी और ज्योतिष्कोकी उत्हृष्ट आयु एक पत्यसे अधिक होती है। ज्योतिष्कोकी जवन्य आयु एक पत्यका आठवाँ भाग होती है। वैमानिक देवोमे प्रथम और दितीय स्वर्गोमे उत्कृष्ट आय दो सागरसे अधिक होती है। तीसरे और चतुर्थ स्वर्गमें सात सागरसे अधिक, पाँचवें और छठे स्वर्गमें दस सागरसे अधिक, सातवें और आठवें स्वर्गमें चौदह सागरसे बधिक, नीवे और दसवें स्वर्गमें सोलह मागरसे अधिक, ग्यारहये और बारहवे स्वर्गमें अठारह सागरसे अधिक, तेरहवें और चौदहवें स्वर्गमें बीस सागर तथा पन्द्रहवें और सोलहवे स्वर्गमें बाईस सागरको जिल्हा आयु होती है। सोजह स्वर्गीम कार नी ग्रैवेयकोम एक-एक मागर बढ़ते-बढते २३ सागरसे ३१ सागर तक आयु होती है। नौ अनुदिशोमे बत्तीस सागरकी और पाँच अनुत्तरोमे तेतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु होती हैं। प्रथम और द्वितीय स्वर्गमें एक पत्यसे अधिक जधन्य स्थिति होती है। आगे पहले पहले युगलको उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिकताको लिये हुए आगेके युगलकी जघन्य आयु होती है। इसी तरह आगे भी जाननाः।

३. दहसहसा अ० क० ख . सु० । दहसहसा ज० ।

तेषु पर्यापेषु जीवाः पञ्चाबस्थासु चतुर्विधतुःखेन दुःखिता अवन्तीत्वाह— पंचाबस्थजुञो सो चउचिहदुक्खेण दुक्खिजो<sup>ी</sup>य तहा । तावदु कार्ल जीञी जाव ण भावेद्द परससक्शावं ॥९०॥

ताः पञ्चावस्था आह---

पंचावत्था वेहे कम्मादो होइ सयलजोवाणं । उप्पत्ती बालतं जोवण बुद्धंत होइ तह मरणं ॥९१॥ सहजं खुवाइजावं णइमित्तं सीववादमादीहि । रोगाविजा य देहज अणिटुजोए तु माणसियं ॥९२॥

विभावस्वभावफकमाह---

विब्भावादो बंघो मोक्खो सब्भावभावणालोणो । तं खु<sup>र</sup>णएणं णच्चा पच्छा आराहओ जोई<sup>3</sup> ॥९३॥

उन पर्यायोंमें जीव पौच अवस्थाओं चारों प्रकारके दुःलंखे दु लित होते हैं ऐसा कहते हैं— जब तक जीव अपने परमस्वभावको भावना नहीं करता तब तक पौच अवस्थाओंसे युक्त होता हुआ चार प्रकारके दुःखोंसे दुखी रहता है।।९०।।

उन पाँच अवस्थाओंको कहते है---

उत्पत्ति, वालपना, युवावस्था, बुढापा और मरण ये पाँच अवस्थाएँ सब जीवोके शरीरमें कर्मके उदयसे होती हैं ॥९१॥

चित्रोपार्थ — संवारी जीव जनादिकालते इस संवारमे भटक रहा है। इसका मूल कारण है उसका जनात । अज्ञानवश जाजतक उसने यही जाननेका प्रयत्न नहीं किया कि से कीन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? कमंके योगसे जब यह जीव नया जन्म घारण करता है तो मानता है यह मेरा जन्म हुआ। फिर वात्यावस्थामें क्या जनके बालक, युवावस्थामें युवा, युवावस्थामें वृद्ध मानता है। जीर मृत्य होनेपर अपना मरण मानता है। किन्तु ये पौषो अवस्थाएँ सो गरीराजित है, नये सारीर धारण करनेको जन्म कहा जाता है, शरीरकों हो अवस्थाएँ सो गरीराजित है, नये सारीर धारण करनेको जन्म कहा जाता है, शरीरकों हो अवस्थाएँ से जाता है, शरीरकों हो अवस्थाएँ से जाता है, शरीरकों हो अवस्थाएँ से जाता है, शरीरकों हो अवस्था है और नारता है, वे सह ना बालक है ने जवान है और न प्रताश होता है। जीव तो न जन्मता है और न मरता है, व ह न बालक है न जवान है और न प्रताश होता है। जवार स्वक्षा आपाम माननेसे ऐसा समझता है मैं जन्मा में मरा। किन्तु जो मैं है वह तो वारीर और उसको अवस्थाओं से मित्र एक शाक्ष्य स्वत्य तरता है। उसके स्वक्ष्य तो जानना देखना मात्र है। उसके कट जानेपर भी जीव मही करता, वह तो अवस्थ है। ऐसे अपने जीव इस्पके स्वामार्थ के स्वयत्य है। उनके कट जानेपर भी जीव नहीं करता, वह तो अवस्थ है। ऐसे अपने जीव इस्पके स्वामार्थ है। सकता है। स्वया नहीं ही सकता। श्री सकता है। सकता है। हो सकता विद्या सकता है। सकता से ही ही सकता ।

आगे चार प्रकारके दु.खोका स्वरूप कहते है-

भूख प्यास आदिसे होनेवाला दुःख सहज है। शीत वायु आदिसे होनेवाला दुःख नेमित्तिक है। रोग आदिसे होनेवाला दुःख देहज है और अनिष्ट संयोगसे होनेवाला दुःख मानसिक है॥९२॥

आगे विभावस्थभावका फल कहते है---

विभावसे बन्ध होता है और स्वभावमे लीन होने से मोक्ष होता है । नयके द्वारा इसे जानने के परुचात् योगी आराधक होता है ॥९३॥

१. तहया आ०, तहयं अ० क० ला० जा० । २. णराणं सु० । ३. होई सु० । हवए अ० क० । हवई ला० जा० ।

विशेषार्थ-विभाव स्वभावसे विपरीत होता है। स्वभाव परिनर्पक्ष होता है और विभाव पर-सापेक्ष होता है। इसीसे विभावसे बन्ध और स्वभावसे मोक्ष कहा है। कर्मके उदयसे होनेवाला प्रत्येक भाव विभाव है। गृतिनाम कर्मके उदयसे होनेवाला नारक आदि रूप भाव विभाव है. कथायके उदयसे होनेवाला कोघ मान आदि रूप भाव विभाव है। वेदकर्मके उदयसे होनेवाला स्त्री-पुरुष या नपुंसकरूप भाव विभाव है। मिध्यात्वके उदयसे होनेवाला मिध्यात्वभाव विभाव है, ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाला अज्ञानभाव विभाव है। चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाला असंयमभाव विभाव है। कर्मों के उदयसे होनेवाला असिद्धत्व भाव विभाव है। इसी तरह कथायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवित रूप लेक्या भी विभाव है। इसीसे पिक्षादर्शन असयम प्रमाद कवाय और योगको बन्धका कारण कहा है। ज्यो ज्यो जीव विभावपरिणतिकी छोडता हुआ स्वभावके उत्माव होता जाता है त्यो-त्यो बन्धमे छुटकारा होता जाता है। जैसे पहले गुण-स्थानमें बन्धके पाँचो कारण रहते हैं अत उन-उन कारणोसे बँघनेवाले कर्मीका बन्ध मिथ्यादृष्टि जीवके होता है। उन कर्मप्रकृतियों में १६ प्रकृतियाँ मिथ्यात्वकी प्रधानतामें ही बँधती हैं। अत. मिथ्यात्वका निरोध हो जानेपर उनका बन्ध आगेके गणस्थानोंगे नहीं होता। २५ प्रकृतियाँ अनन्तानुबन्धी कथायकी प्रधानतामे ही बैंधती है अत सामादन गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नही होता । दस प्रकृतियाँ अप्रत्या-ख्यानावरण कपायके उदयकी प्रधानतामें ही वेंधती है अतः चौथे गणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता। चार प्रकृतियों प्रत्याख्यानावरण कृषायकी उदयकी प्रधानतामें वैधती है अत पाँचवें गणस्थानसे आगे उनका बन्ध नही होता । छह प्रकृतियोके बन्धमें कारण प्रमाद है अत प्रमत्तस्य तनामक छठें गणस्यानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता । ३६ प्रकृतियाँ सञ्चलन कथायके तीव उदयमें बँजती है अत: आठवें गणस्यानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता । संज्वलन कपायके मध्यम उदयकी प्रधानतामे पाँच प्रकृतियाँ बँधती है अत नौवें गुणस्यानमे आगे उनका बन्ध नही होता है। सञ्चलन कषायके मन्द उदयकी प्रधानतामे १६ कर्मप्रकृतियाँ बँघती है अत दसवें गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नही होता। केवल योगमे एक सातावेदनीय कर्म ही बँघता है अत अयोगकेवलीके उसका भी बन्ध नहीं होता। अयोगकेवली अवस्थाके पश्चात ही जीव मन्त ह। जाता है । इसी से मिथ्यात्वके प्रतिपक्षी सम्यग्दर्शन सम्यग्जानको और असयम आदिके प्रतिपक्षी सम्यक् चारित्रको मोक्षका कारण कहा है। बयोकि सम्यन्दर्शन, सम्यन्जान और सम्यक् बारित्र स्वभाव रूप है। अत. स्वभावमे मोक्ष और विभावमे बन्ध होता है। द्रव्यानयोगी शास्त्रोमे जीवके भावके दो भेद किये है --शद्ध और अशुद्ध । अशुद्ध के भी दो भेद किये हैं--शुभ और अशुभ । शुभ परिणामोसे पृष्यकर्मका बन्घ होता है और अग्भ परिणामीसे पाप कर्मका बन्ध होता है। अत शभ और अगम भाव विभाव है और एकमात्र शद्ध भाव हो स्वभाव है। शुद्धभाव किसी भी बन्धका कारण नहीं है। जैनधर्मम वस्तुका निरूपण करनेवाले दो नय माने गये हैं। एक निश्चयनय और दूसरा व्यवहारनय । निश्चयनय शह्य द्वयका निरूपण करता है। और व्यवहारनय अगुद्ध द्रव्यका निरूपण करता है। जैसे रागपरिणाम ही आत्माका कर्म है वही पण्य पाप रूप है। राग परिणामका ही आत्मा कर्ता है उसीका ग्रहण करनेवाला और उसीका त्याग करनेवाला है। यह अशुद्ध निष्चयनयका निरूपण है। और पृद्गल परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्यपाप रूप है। उसीका आत्मा कर्ता है उसीको ग्रहण करता है और छोडता है यह व्यवहारनयका निरूपण है। ये दोनों ही नय है क्योंकि द्रव्यकी प्रतीति शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकारसे होती है। किन्तु मोक्षमार्ग में साधकतम होने से निःचयनयको ग्रहण किया गया है। क्योंकि साध्य शुद्ध होनेसे तथा द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक होनेसे निश्चयनय ही साधकतम है, अशुद्धताका प्रकाशक व्यवहारनय साधकतम नहीं है। अत. शुद्धभाव ही मोक्षका कारण है, जुभभाव भी विभावरूप होनेसे बन्धका कारण है। यह सब जाननेके पदचात ही साधु मोक्षमार्ग-का आराधक होता है। स्वभाव और विभावका ज्ञान हुए बिना स्वभावका ग्रहण और विभावका त्याग सभव नहीं है। और स्वभावके ग्रहण तथा विभावके त्याग विना मोक्षकी अगराधना संभव नहीं है। अत. मोक्ष-मार्गके आराधकको उनका ज्ञान होना आवश्यक है।

पुवमनेकाम्तं समर्थ्य तत्फलं च दर्शयति---

## एवं सियपरिणामी बज्झदि मुज्वेदि दुविहहेर्द्राह । ण विरुज्झदि बंधाई जह<sup>ै</sup> एयंते विरुज्झेई ॥९४॥

#### इति द्रव्यसामान्यकक्षणम् ।

आगे अनेकान्तका समर्थन करके उसका फल दिखाते हैं---

इस प्रकार स्याद्वावदृष्टिसे सम्पन्न व्यक्ति अन्तरंग बहिरंग कारणोंने वैवता और छूटता है। जैसे एकान्तवादमें बन्ध और मोक्षको व्यवस्थाने त्रिरोध आता है वैसे अनेकान्तवादमे विरोध नहीं आता ॥९४॥

विशेषार्थ--आत्माको सर्वया नित्य या सर्वया अनित्य आदि माननेका नाम एकान्तवाद है। आत्मा-को सर्वधा नित्य माननेसे उसमे किसी तरह का परिवर्तन सम्भव नहीं है क्योंकि परिवर्तन माननेसे सर्वधा नित्यताका चात होता है। ऐसी स्थितिमें जब आत्मामें किसी प्रकारका विकार सम्भव नहीं है तो बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था कैसे बन सकती है ? आत्माको सर्वथा नित्य माननेपर उसमे शुभ और अशुभ किया नही हो सकती । शुभ और अशुभ परिणामोके अभावमे पुण्य और पापको उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि कारणके अभावमें कार्य नहीं होता। पुण्य और पापकी उत्पत्तिके कारण शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। उनके अभावमे पुण्य-पापका बन्ध सम्भव नहीं है। और उनके अभावमे नया जन्म घारण करके सूख-दू खादि फलका उपभोग करना भी सम्भव नही है। इस तरहसे एकान्तवादमें पुण्य-पाप, जन्म-मरण, बन्ध-मोक्ष आदि नही बनते। इसी तरह आत्माको सर्वथा क्षणिक मानने पर भी ये सब नही बनते। क्यों कि क्षणिक जिल्लों प्रत्यभिज्ञान, स्मिनि, इच्छा, द्वेष आदि सम्भव न होनेसे वह कोई कार्य नहीं कर सकता। और प्रत्यभिज्ञान आदिका अभाव इसलिए है कि क्षणिकवादमें कोई एक प्रत्यभिज्ञाता नहीं है। पहले किसी वस्तुको देखकर कुछ कालके बाद उसे पुन देखनेपर देखनेवाला पूर्वस्मरणकी महायतामें यह निर्णय करता है कि यह वहीं है जिसे मैंने पहले देखा था। यह सब क्षणिकवादमें कैसे सम्भव हो सकता है, वहाँ तो क्षण-क्षणमें वस्तुका सर्वथा विनाज माना गया है अत' देखनेवाला और जिसे देखा था, वे दोनो ही जब नष्ट हो चुके तो यह वही है ऐसा स्मरणमलक प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? अत जब चित्तक्षण कुछ कार्य करनेमे असमर्थ हैं तो पुण्य-पापरूप फल कैसे सम्भव हो सकता है। और उनके अभावने जन्म-मरण तथा बन्ध-मोक्ष कैसे हो सकते है। अत. सर्वथा नित्यवाद और मर्वथा क्षणिकवादमे बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था नही बनती इसलिए अनेकान्त-वादको हो अगीकार करना उचित है। प्रत्येक वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य है। जत पर्यायोके उत्पाद, विनाशशील होनेपर भी द्रव्यका विनाश नहीं होता। अतः जो आत्मा कर्म करता है वही उसका फल भोगता है। जो बँधता है वही छुटता है बन्धन और मृक्तिरूप पर्यायका आश्रयभूत जात्मा द्रव्य-रूपसे नित्य है।

#### इस प्रकार द्रव्य सामान्यका कथन समाप्त हुआ।

१. 'पुण्यपापिकया न स्यात् प्रेत्यभावः फल कुतः। बन्धमोशी च तेषा न येषा त्व नासि नायकः।।४०॥ लिणिकैनान्तप्रकेऽपि प्रेत्यभाव।इसमवः। प्रत्यभिज्ञाद्यभावात्र कार्यारस्य कुतः फलम्।।४१॥ आस्त्री०। 'बन्धस्य मोजस्य तयोश्य हेतू बद्धस्य मुक्तस्य फलं च मुक्तः। स्याद्वादिनो नाच तवैव युक्तं नैकान्तद्वृहेत्त्व-मतोऽसि शास्ता।। -स्वपंग्रस्तात्र।

इदानीं विद्योषगुणानां स्वामित्वसमर्थनार्थमाह । तत्र गाथास्थामधिकारपातनिका---

जे 'सामण्णेणुत्ता गुणपञ्जयवस्त्राण' स्टब्स्ण संसा । णयविसयदंसणत्वे ते चेव विसेसदो भणिमो ॥९५॥ गयणं पोग्गस्र जीवा धम्माधम्मं सु कारुदस्त्रं च । भणियस्या अणुकससो जहद्विया गयणगरभेसु ॥९६॥

गगनद्वव्यस्य तावद्विशेषसञ्ज्ञणं भेदं चाह---

<sup>3</sup>चेयणरहियममुत्तं अवगाहणलक्खणं च सञ्चगयं। लोयालोयविभेयं तं णहदव्यं जिण्हिट्टं ॥९७॥

अब विशेष गुणोके स्वामित्वका समर्थन करते हुए, प्रथम दो गाथाओके द्वारा अधिकारका अवतरण करते  $\hat{\xi}-$ 

नयोंके विषयको दिखानेके लिए गुण, पर्याय और द्रव्यका लक्षण तथा संख्याका पहले सामान्य कथन किया। अब उन्हीका विशेषरूपमे कथन करते हैं ॥९५॥

आकाश, पुरगल, जीव, धर्म, अधर्म और कालडव्य आकाशके गर्भमे जिस प्रकारते स्थित हैं, क्रमधा उनका कथन करते हैं। अर्थात् आकाशमें स्थित सब द्रव्योंके स्वरूपाविका कथन करते हैं। १९६॥

सबसे प्रयम आकाशद्रव्यका विशेष लक्षण और भेद कहते है-

जिनेन्द्रदेवने आकाशद्रव्यको अचेतन, अमूर्तिक, व्यापक और अवगाह लक्षणवाला कहा है। वह लोक और अलोकके भेदसे दो रूप है।।९७।।

विशेषार्थ—आकाशाव्य एक है, अर्थनन है, अमूर्तिक है, निष्क्रिय है और सर्वत्र व्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है यही आकाशाव्य नहीं है। उसमें न तो चेतनापुण है और न रूप, रान्य और स्वर्श्याण कोई है। उसमें न तो चेतनापुण है और न रूप, रान्य और स्वर्श्याण है है। उसमें न तो चेतनापुण है और न रूप, रान्य और स्वर्श्याण है है। उसमें कार्य है निव क्ष्यों में अपाय है। इया है जोत और पूर्ताण व अपत जीव और पूर्ताण का बच्च एक स्थानमें चलकर हुतरे स्थानमें पहुँचते हैं नी उन्हें जनवाशकों आवद्यकाना होती है यह काम आकाश कारा है उससे उन्हें अववाह कार्य हो होनी है। येत प्रव क्ष्यान कार्य जीव पुर्ताण में ही होनी है। येत प्रव क्ष्यान कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य है। येत प्रव क्ष्य कार्य कार्

१ सामणेणुत्ता जे अ० क० तक सु० । २. दम्बलक्वण अ० कः । ३. 'सम्बेसि जीवाणं सेसाण तह य पुग्गलाणं व । ज देदि विवरमिक्वलं तं लोगं हुर्वाद आगासम् ॥९०.।—पञ्चास्ति० । 'अवगासदाणजोगं जीवादीणं विमाण आग्रासं । जेव्हं लोगानासं अरुकोगानासमिदि दुविहं ॥१९॥ घम्माघम्माकालो पुग्गलजीवाय संति जावदिये । आग्रामे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्ति ॥२०॥—मुच्चमस्मक्कः ।

क्षोकाकोकयोर्लक्षणमाह—

जीवेहि पुगालेहि य घम्माघम्मेहि जं च कालेहि । उद्धद्धं तं लोगं सेसमलोगं हवे णंतम् ॥९८॥ अनुषक्तिणः स्वरूपं निरूप्य पुरुगलसंबन्धमाह—

> ेलोगमणाइजिणहणं जिक्तिमं तिविहभेयसंठाणं । संघावो तं भणियं पोग्गलबक्याण सट्यवरसीहि ॥९९॥

है। किन्तु व्यवहारनयसे धर्मीद द्रव्योका आधार आकाशको कहा जाता है क्योंकि धर्मीदिदव्य लोकाकाशसे बाहर नहीं पाये जाते हैं।

आगे लोक और अलोकका लक्षण कहते हैं--

आकाशका जो भाग जीवोसे, पुद्गलोंसे, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और कालद्रव्यसे व्याप्त है वह लोक है और शेष अनन्त आकाश अलोक है।।९८।।

विशोपार्थ — आराय यह है कि लाकाश तो सर्वत्र है वह सर्व स्थापक एक अलक्डरब्य है। उसके जितने आगमे पर्स जादि छट्टों रुख्य पाये जाते हैं उतने आगाओं लोकाकाश कहते हैं और उसके बाहर सब लोर जो अननत आकारा है उसे अलोकाकाश करते हैं। इस तरह आकाशक दो विभाग हो गरे हैं। इस विभाग के कारण हैं धर्मडब्य भीर लबमंडब्य। धर्मडब्य जीव लीर पूर्पल डब्योंको गिनमें सहायक हैं और अथमंडब्य निवास है। ये दोनो ट्रन्य जोत लीर पूर्पल डब्योंको गिनमें सहायक हैं। ये दोनो ट्रन्य लोकाकाश में ही आगत है। अतः जीव लीर पूर्पलों गीत लोकाकाश में ही सम्भव हं उसके बाहर ये नहीं जाते। यिद ये दोनो ट्रम्य होते तो या तो जीव लीर पूर्पलों गित लीर स्थित हो न होती लीर यिद होती तो ये द्रम्य समस्त बाकाश में विचरण करते और इस तरह लोक-अलोकका विभाग नहीं बतता। किन्तु जब लोक है तो खलोक होना ही चाहिए। बस्थोंक 'न' से युक्त अवखण्ड पर सार्थक होता है जैसे अवाहाण कहनेसे बाहाणसे इतर लिवस लाविका शोध होता है।

अनुपगप्राप्त लोक स्वरूप बतलाकर पुरुगलके साथ उसका सम्बन्ध कहते है--

लोक अनादिनिधन है, अक्रुत्रिम है, पुद्गलद्रव्योंके स्कन्धसे तीन भेद रूप आकारवाला है ऐसा सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेन्द्रने कहा है।।९९॥

विज्ञीपार्थ— कोक किसीके द्वारा नहीं रचा गया है, वह अकृष्य है और इसीलिए अनादि-अनन्त है— न उसकी आदि है और न उसका अन्त है। उसके तीन भैद है अपोलीक, मध्यशेक और उज्लंशिक । कोकके मध्यमें विशा पृथिवीके उपर पुरिश्वपंत स्थित है। एक हजार योजन पृथिवीके जीतर और ९९ हजार योजन पृथिवीके उपर इस तरह एक लाख योजन ठेंडी । एक हजार योजन पृथिवीके उपर इस तरह एक लाख योजन ठेंडी है। उसके नीचेके मायको अधीलोक कहते हैं, उसके लासे केद चूलिका तकके मायको अधीलोक कहते हैं, अप केद चूलिका तकके मायको अधीलोक कहते हैं। अपोलोक का आकार विश्वपंत का अधील केद साम है। प्रध्यलोक का आकार सोल झायके समान है और उच्चं लोक का आकार खंडे हुए अर्थमुदाने समान है। एक मनुष्य के दोनों पेर फैला कर और अपने दोनो हाथ किटप्रदेशपर रखकर खंडा होनेसे जैसा आकार होता है वैसा हो लोकका आकार है। जोकके इन तीन अदिक्य आकारका सम्बन्ध पृद्यलक्काओं के स्कन्यों में हासकेप विश्वपंत होने से ती विश्वपंत हो सा लोकिकों सारा पृथिविया, और से विहित किसे हुए तीन वातवल्य भी पृद्यल स्कन्य हो है। अत लोककों साकार-रचनामें पृद्यल-स्वस्थ हो है। हो से उपयोग हुआ है। किन्तु यह सब स्वाभाविक है किसीके द्वारा किया गया नही है।

 <sup>&#</sup>x27;लोगो अकिट्टिमो खलु बणाइणिहणो सहावणिक्वतो । जीवाजीवेहि फुडो सब्वागासावयवो णिच्चो ॥४॥
 पम्मायम्यागासा गदिरागदि जीवयोगगलाण च । जावतावल्लोगो आयासमदो परमणंत ॥५॥ उक्तियदलेकक मुरबद्धयसंचयसण्लिहो हवे लोगो । अदुष्दजी मुरबदमो चोहसरज्बुदओ सक्वो ॥६॥—त्रिकोकसार ।

तस्यैव अर्थसमर्थनार्थमाह (क्लोकद्वयं)---

स्वभावतो यथा लोके चन्द्राकीधन्तरिक्षका । तथा लोकस्य संस्थानमाकाशान्ते जिनोदितम् ॥१॥ ऊर्ध्वाधो गमन नास्ति तिर्येग्रुपै पुनस्तथा । अगुरुलध्वन्तभावाद्गमनागमन नहि ॥२॥

तस्यैव स्वरूपं प्रयोजनं च वदति---

मुत्तो एयपदेसी कारणरूबोणुं कज्जरूबो वा । तं खलु पोग्गलदक्वं खंधा ववहारदो भणिया ॥१००॥ 'वण्ण रस गंध एक्कं फासा वो जस्स संति सम्यम्मि । पुरुष्ठ भणियं अवरवरं कारणं जं च ॥१०२॥ 'बह्बाणं च पएसे जो हु विहत्तो हु कालसंखाणं । 'णियगुणपरिणामावो कत्ता सो चैव खंघाणं ॥१०२॥

आगे इस कथनके समर्थनमें ग्रन्थकार दो श्लोक उद्धृत करते है---

जैसे लोकमे चन्द्र, मूर्य, तारे आदि स्वभावसे ही बने है वैसे हो आकाशके मध्यमे लोकका आकार, स्वभावसे हो बना है, ऐसा जिनदेवने कहा है। न वह ऊपर जाता है, न नोचे जाता है और न तिर्यंग् रूपसे। अपुरुज्य गुणके कारण उसका गमनागमन नही होता।।

आगे उस पुद्रगल द्रव्यका स्वरूप और प्रयोजन कहते है-

परमाणु मूर्तिक है, एकप्रदेशी है, कारणरूप भी है और कार्यरूप भी है। निश्चयसे वहीं पुद्रालद्रव्य है और व्यवहार नयसे स्कन्धोंको भी पुद्रालद्रव्य कहा है।।१००॥

विशेषार्थ — पुरास्त्रहस्यके दो भेद बतलाये हूँ — अणु और स्कत्थ । अणु या परमाणु नित्य और अविभागी होता है । इसीसे वह कैवल एकप्रदेशी होता है । उसके दो, तीन बादि प्रदेश नहीं होते, न उसमें बादि, मच्य और अन्त स्ववहार होता है । वह स्वयं हो आदि, स्वय हो मच्य और अन्त स्ववहार होता है । वह स्वयं हो आदि, स्वय हो मच्य और अन्त स्ववहार होता है । वह स्वयं हो आदि, स्वयं हो मच्य और स्वयं हो अन्तस्य है। उसके उसके उसके बाता नहीं हो सकता । उसके यह कर स्वामानिक है, दूमरोके मेलने नहीं बना हैं । इसीसे वास्तवमें तो वहीं गुद्ध पुर्वणव्यस्य कहलाता है । और दो, तोन आदि सस्यात, अमस्यात या अनन्त परमाणुओंके मेलके उत्यन्त हुई पर्यायको स्कयं कहले हैं । स्कार्यक्ष पर्यायं व्यवद्ध हैं, स्वामानिक नहीं हैं, वैभाविक हैं अत. उसे व्यवहार से पुर्वणव्यस्य हता जाता है । वूँकि परमाणुओंके सम्यसे स्कर्ण प्रयाय वनती है अत. प्रमणु कारण है । परमाणुओंका सर्योग हुए विना स्कर्ण पर्याय सम्यत्र नहीं है । और स्कर्ण इंटिकर पुर्वण्यस्य हता जाता है । किन्तु प्रयाणु कार्य से से से सही सही

परमाणु पुनः अपने स्वाभाविक रूपमे आता है इसकिए उसे कार्य कहा है । जिसमे एक वर्ण, एक रस, एक गन्य और दो स्पर्श गुण होते है उसे आगममें मूर्तिक कहा है । वह मूर्तिक द्रव्य आगे-पीछे या दूर निकट ब्यवहारमे कारण है ॥१०१॥ वह द्रव्योके प्रदेशोका और कालको संख्याका विभाग करता है । वहो अपने गुणोके परिणमनसे स्कन्धोका कर्ता है ॥१०२॥

वनता। अत जिस प्रकार घट कार्यरूप है उस प्रकार परमाणुकार्यरूप नहीं है। किन्तु स्कन्धों के टूटनेसे

१. हवो वि आ०। 'बादरसुद्वमादाण संघाणं पुग्गळोत्ति ववहारो।''' मञ्चींस स्वषाणं जो अंतो तं विवाण परमाणृ। सो सस्सदो असदो एकको अविभागी मुत्तिभवो।।७॥।'—पत्नास्ति०। २ 'प्यरसवण्यांचं दो कासं सद्कारणमसह। संघतरिद दश्यं परमाणुं त वियाणाहि।।८१। पत्नास्ति०। ३ 'णिण्को णाणवकास्तो ण सावकासो परेसदो भेता। स्वषाण पि य कता पविहत्ता कालसंखाण ।।८०॥'—पत्नास्ति०।

तत्समर्थ्य जीवसंबन्धं प्राह—

ेंखंघा बादरमुहुमा णिप्पण्णं तेहिं लोयसंठाणं । कम्मं णोकम्मं विय जं बंधो हवई जीवाणं ॥१०३॥

विज्ञेषार्थ —सब द्रव्योमें एक पूद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है। जिसमें रूप, रस, गन्य और स्पर्य गुण पाये जाते हैं उसे मूर्तिक कहते हैं। परमाणु एक प्रदेशी होता है अत: उसमें एक रस, एक रूप, एक गन्य और से स्पर्य रहते हैं। किन्तु परमाणुके समृहते बने रक्षण्योमें अनेक रूप, जनेक रस, अनेक गन्य और सनेक स्पर्य पाये जाते हैं। पूदगल परमाणुके स्वार ही द्रव्य क्षेत्र, काल और भावकी माण की जाती है। अस्मक रक्षण्य जित से सम्बन्ध कर परमाणु असे बना है इसका माण परमाणुओ द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि सबसे छोटा द्रव्य परमाणु होता है। व व रपमाणु आकाशके जितने अनको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश सबसे छोटा क्षेत्र है। इस तरह क्षेत्रका माण भी परमाणु द्वारा हो होता है। सबसे छोटा काल समय है। आकाशके एक प्रदेशके मिसत पूर्वण परमाणु नत्यातिसे अपने निकटवर्ती दूसरे प्रदेशके जितनो देसे पहुँचता है उसके जितनो देसे पहुँचता है उसके जितनो देसे पहुँचता है उसके जितनो है। अल समयका माण भी परमाणु द्वारा हो होता है। इसते तरह मावका माण भी परमाणु द्वारा हो होता है। इसते तरह मावका माण भी परमाणु द्वारा होता है। इसते तरह मावका माण भी परमाणु द्वारा होता है। होते हैं। इस तरह अवका प्रदेशके क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका अपनेवाले अपने गति परिणामके द्वारा समय नामक कालका बिमाण करता है, एक प्रदेशके द्वारा सम्बचीम वर्तमाण नरमाणु बोही सब्य वर्तमाल परमाणु बोही सब्य वर्तमाल परमाणु वोकी सब्य वर्तमाल परमाणु वोकी सब्य वर्तमात है। एक प्रदेशके द्वारा सम्बचीम वर्तमाल परमाणुओं सिलकर स्कन्धकी उत्पत्ति करता है। रसता हम स्वारके माणिका मुल परमाणु है।

आगे पुद्गलका जीवके साथ सम्बन्ध बतलाते है---

स्कन्य वादर भी होते है और सूक्ष्म भी होते हैं। छोकका आकार उन्हीसे बना है। कर्म और नोकर्म भी पौद्गल्क स्कन्य है जो जोबोके साथ बन्यको प्राप्त होते हैं।।१०३।।

विशोषार्थं —पुदाल परमाणुओं के संवातमें जो स्कन्ध वनते हैं वे बादर भी होते हैं और सुक्षम भी होते हैं। उनके छह भेद हैं —बादराबाद, बादर, बादर, बादर्द्धम, सूदमबादर, सूदम और सुक्ष्मसूदम। लक्की, पापण आदि जो छेदन होनेपर स्वयं नहीं जुड सकते वे बादराबाद है। दूष और सुक्ष्मसूदम। लक्की, छेदन होनेपर स्वयं नहीं जुड सकते वे बादराबाद है। दूष और तेल, जल आदि जो छेदन होनेपर स्वयं नुड लाते हैं वे वादर है। स्वूल प्रतीत होतेपर भी जिनका छंदन-भेदन तथा सहुण अवस्य है उन खसुको छोडकर रोप बार इन्द्रियों है विषयों स्पर्ध, रस्त, गण्य और शब्दको सुक्ष्मबादर कहते हैं। वे सुद्ध होनेपर भी स्मृत प्रतीत होते हैं उन बसुको छोडकर रोप बार इन्द्रियों है विषयों स्पर्ध, रस्त, गण्य और शब्दको सुक्ष्मबादर कहते हैं। यूरम होनेके कारण जिनका इन्द्रियों है प्रतीत होता उन कर्मवर्गणाओं के स्वयं कहते हैं। यूरम होनेके कारण जिनका इन्द्रियों है। होता उन कर्मवर्गणाओं के स्वयं तथे बनते हैं। यूरमाणुर्थ स्वयं अवस्था के स्वयं है। यह स्वयं हो अवस्था होता है। स्वयं स्वयं हो अवस्था होता है। स्वयं स्वयं हो होता इन गुणों के कारण एक परमाणु अवस्थ परमाणुओं के साथ मिलकर स्कन्धकर परिणमित होता है। जिन परमाणुकों क्षेत्र एक गुण स्वित्यं वा क्षत्र होता है। जिन परमाणुको आग्ने रूप परिणमा सकते हैं और न स्वयं ही अन्य रूप परिणमित हो सकते हैं। ही, यदि दो गुणको आदि लेकर एक परमाणु दे दूसरे परमाणु वे गुणक स्वादि के तर एक परमाणु दे दूसरे परमाणु वे गुणको कारिक होते हैं तो उन सोनों कारम सम्बन्ध है। और बन्ध होता है हो तो उन सोनों परमाणु परिणम्य-परिणामकरव आवसे अपनी-अपनी अवस्थाको

१. बादरसुद्वमगदाणं क्षंत्राणं पुग्गलो ति ववहारो । ते होंति छप्पयारा तेलोककं जेहि णिप्पणां ॥७६॥ --पद्मास्ति• ।

# जीवस्य भेदश्चिद्दय सुत्राणि सुव्यति— जीवा हु तेवि दुविहा सुवका संसारिणो य बोहब्बा । मुक्का एयपयारा विविहा संसारिणो णेया ॥१०४॥

प्राप्त होते हैं तभी स्कन्य बनता है। जैसे दो गुणवाले परमाणुका चार गुणवाले परमाणुके साथ बन्य सम्भव है। तीन गुणवालेका पांच गुणवालेके साथ बन्य सम्भव है। इस तरह एकमे दूसरोत दो गुण अधिक होनेपर ही स्निम्बता और स्थता गुणके कारण बीनोका बन्य होता है और इस तरह सख्यात, असंख्यात और अमनत परमाणुओका स्कन्य बनता है। अब प्रदन होता है कि जीवन ति स्विष्ट ख्या गुण नहीं है तब उसके साथ कनीका बन्य केसे होता है ? इसका समायाग इस प्रकार है—

यह लोक सूक्ष्म और बादर पुद्गल स्कन्धोसे सर्वत्र भरा हुआ है। उनमे-ने जो स्कन्थ अतिसूक्ष्म या अतिस्थुल होते हैं वे तो कर्मरूप परिणत होनेके अयोग्य होते हैं। किन्तु जो अतिसूक्ष्म अयवा अतिस्थूल नहीं होते वे कर्मरूप परिणत होनेके योग्य होते हैं। जीव उपयोगमय है वह विविध विषयोको प्राप्त करके मोह, राग या देप करता है। यद्यपि मोह, राग और देव पर्रातमिनक है फिर भी आत्मा उनसे उपरक्त है। अतः जीवकी राग देप रूप परिणतिवश कर्म पुद्रगल स्वय ही जीवके साथ बद्ध हो जाते हैं। यद्यपि आत्माका कर्मपदगलोक साथ बारनवमे कोई सम्बन्ध नहीं हूं, वे आत्मासे सर्वधा भिन्न है तथापि आत्मा राग द्वेष आदि भाव करता है और उन भावोमें कर्मपुर्गल निमित्त होते हैं। यह रागादिविकार ही स्निन्धता और रूक्षताका स्यानागन्न है । उसीको भावबन्ध कहते है । उसीसे पौद्गलिक कर्म बँधता है । इस प्रकार द्रव्यबन्धका निमित्त भावबन्ध है। आगय यह है कि स्निग्यता और रूक्षतारूप स्पर्श विशेषोंके द्वारा जो कर्म परमाणओका एकत्व परिणाम होता है वह तो केवल पदगलबन्ध हं और जो जीवका अपने औपाधिक मोहरागढेघरूप पर्यायोके साथ एकत्व परिणाम होता है वह केवल जीवबन्ध है। तथा जीव और कर्मपुद्रगलोके परस्पर परिणामके निमित्त मात्रसे जो उनका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता है वह पदगल जीवारमक उभयबन्ध है। साराश यह है कि आत्माके प्रदेशीमे कायवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्गणाके अवलम्बनसे जैसा परिस्पन्द होता है तदनुसार ही कर्मपुद्गल स्वय ही परिस्पन्दवाले होते हुए आत्मामे प्रवेश करते हे और यदि उसके मोह राग देपरूप भाव होते हैं तो बँघ जाते है। इस तरह द्रव्यबन्धका हेत् भावबन्ध है। अत. राग परिणत जीव हो नवीन कर्मसे बँधता है और वैराग्य परिणत जीव मुक्त होता है।

### अब जीवके भेद कहते है---

जीव भी दो प्रकारके है—मुक्त जोव और संसारी जीव । मुक्त जीव ०क हो प्रकारके होते है और ससारी जीव अनेक प्रकारके जानना चाहिए।।१०४।।

बिहोपार्थ — गुढताम कोई भेद नही होता । अत पूर्ण गुढ मुन, जोबोम परस्यरमे कोई भेद नहीं है । तीर्थकर होकर जो मुक्त होते हैं और जो सामान्य कंवनी होकर मुक्त होते हैं, मुकाबस्थामे उनमें भी कोई असर नहीं रहता। वीर्थकर कोर असीर्थकर नामकर्मना उदस्य वही होता है। मुक्त होते रते से स्थाकि तीर्थकर नामकर्मना उदस्य वही होता है। मुक्त होते रते से भी कमीर्थ साथ उसका भी नाथ हो जाता है। बढ़त नामकर्मना उदस्य वही होता है। नहीं कोर्यकर नामकर्मना उदस्य वही होता है। होते होते हैं जो निव्य निराम निविद्य निव्य है साथ है। यो उत्तर के से में है तो के अने किसी भी मुक्त हमा है, कालकृत भेद है—कोई किसी कालमें मुक्त हमा है कोर्य हमा है किसी अववाहनाई मुक्त हमा है कोर किसी अववाहनाई मुक्त हमा है किसी अववाहनाई मुक्त हमा है कोर किसी हम के से हम की कीर्य मुक्त हमा है कालक मानकर उस हमें हम की से किसी अववाहनाई मुक्त हमा है कोर हम की से हम हम होता है उसका आकार उस शरीरों किवित्य नहीं है जी सभी अनिव्य उपलब्ध होती है अतः उपलब्ध कर के भी से उसमें नहीं है अरे सभी अनिव्य उपलब्ध होती है अतः उपलब्ध कर के से से उसमें नहीं है अरे सभी अनिव्य उपलब्ध होती है, कोई आग प्रसासे होती है अरः उसे होती है अरः उसे

ेपहु जीवत्तं चेयण उवयोग अमुत्त मुत्तवेहसमं । कत्ता हु होइ भुत्ता तहेव कम्मेण संजुत्तो ॥१०५॥

प्रमोर्ग्क्तिसमर्थनार्थं प्रभुत्वमाह गाथाह्रयेनेति---

णट्टहरूम्मसुद्धाः असरीराणंतसोक्खणाण्ड्डा । परमपट्टल्' पसा जे ते सिद्धाः हु खलु मुक्का ॥१०६॥ घाईकम्मेखयायो केवलणाणेण विविवपरमट्टो । उवविद्वसयलतच्यो लद्धसहायो पह होई ॥१०७॥

तृणागिन, काष्टामिन या पत्रागिन कहते हैं इनमें अन्तर तृण, काष्ट्र या पत्रका है अगिन तो अग्नि ही है। इस दृष्टान्तरे ऐसा आजय नहीं के लेना कि तीनों प्रकारकी अग्नियोकी उल्लातामें जैसे अन्तर होता है वैसे विद्धोंके ज्ञानांदि गुणोंमें भी अन्तर है। इस तरह सिद्धोंके भेद नहीं है किन्तु संसारी जोबोंके तो अनेक भेद है—अन्य, स्वायर जादि, देव मनुष्य तियंच नारकी आदि, एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय आदि। इन सेरोको अन्यकार जागें स्वयं कहते।

आगे जीवका स्वरूप कहते है-

प्रभू है, जोव है, चेतन है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, मूर्तिक शरीर प्रमाण है, कर्ता है, भोका है और कर्मसे संयुक्त है ॥१०५॥

आगे दो गाथाओसे प्रभुत्व गुणका युक्तिपूर्वक समर्थन करते है-

आठो कर्मोंको नष्ट कर देनेसे जो शुद्ध है, शरोरसे रहित है, अनन्त सुख और अनन्त झानसे परिपूर्ण हैं, परम प्रभुत्वको प्राप्त वे सिद्ध मुक्जीव हैं। घातिकर्मोंके क्षयसे प्रकट हुए केवल्झानके द्वारा जिनने परमार्थको जाना है, और समस्त तत्त्वोंका उपदेश दिया है, आत्मस्वभावको प्राप्त वह प्रभू होता है।।१०६-१०७।।

विरोपार्थ—प्रभुका अर्थ होता है स्वामी । यह जीव स्वयं अपना स्वामी है । स्वयं हो अपने कार्योंके द्वारा कर्मसे बद्ध होता है और स्वयं हो अपने कार्योंके द्वारा बद्ध कर्मबन्धसे मुक्त होता है । इसका बन्धन

जीवीत्ति हवदि चैदा उवजोगविसेसिदो पह कत्ता । मोत्ता य देहमेत्तो ण हि मृत्तो कम्मसजुत्तो' ॥२७॥
-पञ्चास्ति० । २. पायचउक्कखवादो क० ख० । घाइचउक्कखवादो छ० ।

# जावामावनिषेषार्यं तस्यैव स्वरूपं ध्युलचित्रबोध्यते— कम्मकलंकालीणा अलद्धससहावभावसङ्गावा । गुणमगगजनीवद्विय जीवा संसारिणो भणिया ॥१०८॥

और मुक्ति किसी अन्यकी कृषा या रोषका परिणाम नहीं है। ऐसो प्रमुख शक्ति युक्त जीव सम्सग्दर्शन, सम्याकान, और सम्यक्षारिक हारा बार घातिक मोको नष्ट करके जब अनन्त चतुष्टरसे युक्त होता हुआ अर्हन्त दशाको प्राप्त होता है तब उसमे उस प्रमुख शक्तिका पूर्ण विकास होता है। और जब वह शेष बार अपात कमोको भी यह करके सिद्ध मुक्त हो जाता है तब तो वह स्वय माशाल प्रमु हो हो जाता है। अतः इस जीवको अपनो वर्तमान संसारी अस्यमाम भी अपनेको असमर्थ और एक दम पराधीन नहीं समझना बाहिए। सब कुछ उसीके हाथमें है। वह अनन्तशक्तिका भण्डार है। अपने पुरुषार्थने वह स्था नहीं कर सकता। भवति भगवान वन जाता है।

आगे जीवके अभावका निषेध करनेके लिए उसका स्वरूप और जीवगब्दकी ब्युत्पत्ति कहते हैं—

जो कर्ममलरूपो कलकमे युक्त है, जिन्होने अपने स्वभावको प्राप्त नहीं किया और न अपने अस्तित्वको ही जाना है तथा जो गुणस्थान मार्गणस्थान और जीवसमासोमें स्थित है उन जीवोको संसारी कहा है ॥१०८॥

विशेषार्थ — हम सभी संसारी जीव है। हमारा जन्म और मरण निश्चित है। यह जन्म और मरणकी क्रिया जड पदार्थों में तो नहीं होती चेतन पदार्थों में हो होती है। मन्ष्य, पश्-पक्षी आदि जन्म लेते है तो शरीरके साथ ही जन्म लेते है और जब मरते हैं तो शरीर तो पड़ा रह जाता है उसमें जो हाथ, पैर, आंख, नाक, कान आदि होते हैं वे सब भी जैसे के तैसे बने वहते हैं किन्तु उनमें कोई क्रिया नहीं देखी जाती। न वह मुद्दी गरीर रोता है न हेंसता है न बोलता है न हाथ पैर हिलाना है न कुछ जानता-देखता है। किन्तु जब वह मर्दानहीं या तब उसमें ये सब क्रियाएँ होती थी। वे क्रियाएँ जो करता था उसे ही जीव कहते हैं। वहीं जीव आयु पूरी होनेपर शरीर छोडकर नया शरीर धारण करता है। जन्म लेना और मरना, मरना और जन्म छेना इमीका नाम ससार है। किन्तु जीव सब कूछ जानते हुए भी अपनेको नही जानता। सदासे जीवके अस्तित्वमे विवाद रहा है। शरीरके साथ ही उमकी उत्पत्ति और शरीरके साथ ही उसका विनाश माननेवाले ही दुनियामे अधिक है। किन्तु शरीरके साथ उत्पन्न होनेपर भी जिसे हम जीव कहते है वह शरीरके साथ नष्ट नही हाता, शरीर तो ज्योका त्यो पडा रहता है और वह निकल जाता है। उसके निकल जानेसे ही शरीर मर्दा हो जाता है। इसीमे जीवको शरीरम भिन्न माना गया है और शरीरके पड़े रहने से भी जो-जो बाते उस जाने वालेके साथ चली जाती है उनको जीवकी ही विशेषताएँ माना जाता है। उन विशेषनाओं में मुख्य विशेषता है जानना-देखना । यह जानना देखना किसी भी जडमें कभी भी नहीं देखा गया। यहाँ तक कि मुर्दा शरीरमें भी नहीं। अतः जीव का मुख्य गुण ज्ञान है। और उसके साथ सुख है। ज्ञानके द्वारा ही मैं सुली हूँ या मैं दुली हूँ ऐसा बोप होता है। ये सब जीवकी पहचान है। वह जीव जैसे कर्म करता है वेसा ही उसका फल भोगता है। इसीसे दुनियामे कोई गरीब, कोई अमीर, कोई रूपवान्, कोई कुरूप, कोई दु.सी कोई मुखी, कोई बुद्धिमान् कोई मुर्ख आदि देखा जाता है। अत. ससारी जीव कर्मीस वेंघा हुआ है वह अपने स्वरूपको नही जानता। नाना योनियो और गतियोमे उसके नानारूप हो रहे हैं। उन्ही नाना रूपोंको जाननेके लिए आगममे गुणस्थान, मार्गणास्थान और जीवसमास बतलाये हैं। गणस्यान १४ है। ये केवल संसारी जीवोके ही होते हैं। मोहनीय कर्म सब कर्मोंमें प्रधान है उसीको लेकर

१. 'मरगगनुणठाणेहि य चउदसहि हर्वति तह प्रमुद्धणया। विष्णेया ससारी सम्बे मुद्धा हु सुद्धणया ॥१२॥' –प्रज्यसंग्रह।

प्रारम्मके १२ गुणस्थानोकी रचना की गयी है। जिस जीवके मिध्यात्व कर्मका उदय होता है वह पहले मिष्यादृष्टि गुणस्थानवाला होता है । जो जीव मोहनीय कर्मकी मिथ्यास्व, सम्यङ्गिध्यास्व, सम्यवस्व मोहनीय और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोम इन सात प्रकृतियोंका क्षय, उपशम या क्षयोपशम करके सम्यक्त प्राप्त कर लेता है वह चौथे अविरत सम्यन्दिष्ट गुणस्थानवाला होता है। उपगम सम्यक्त अन्तर्महर्त तक रहता है उसका काल पुरा होनेसे पहले जिस जीवके अनन्तानुबन्धी कथायका उदय आ जाता है वह सम्यक्त्वसे गिरकर दूसरे सासादन गणस्यानवाला हो जाता है। जिसके सम्यक मिथ्यास्व प्रकृतिका उदय होता है वह तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती होता है। सम्यक्त्व प्राप्त कर लेनेके पश्चात् जो जीव श्रावकके व्रत घारण कर लेता है वह देशविरत नाम पंचम गुणस्थानवर्ती होता है, जो महाव्रत घारण करके मुनि ही जाता है वह प्रमत्तविरत अप्रमत्तविरत नामक छठे सातवें गुणस्थानवाला होता है। सातवें गुणस्थानसे ऊपरके गुणस्थानोमे चढ़नेके लिए दो श्रेणियाँ है-उपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणि । उपशम श्रेणिपर चढ़ने-वाला मोहनीय कर्मका उपशम (दवाना) करता जाता है और क्षपकश्रेणिवाला मोहनीयकर्मका क्षय ( नाभ ) करता जाता है । आठवाँ, नौवाँ और दसवाँ गुणस्थान दोनों श्रेणियोमे है । उपशम श्रेणियाला दसवें गुणस्थानसे ग्यारहवें उपशान्त मोह गुणस्थानमे जाता है। वहीं उसका दबा हुआ मोह उमर आता है वह नीचे गिर जाता है। क्षपकश्रीणवाला मोहका क्षय करते हुए दसवें गुणस्थानसे क्षीणमोह नामक बारहवें गुणस्थानमे जाता है और वहाँ शेष धातीकमाँको नष्ट करके केवली हो जाता है। केवलीके अन्तिम दो गुणस्थान सयोगकेवली और अयोगकेवली नामक होते हैं। चौदहवे गुणस्थानसे मोक्ष हो जाता है और मुक्त जीवके कोई गुणस्थान नहीं होता । इस तरह ससारी जीवोके बात्मिक उत्थान और पतनको लेकर उन्हें चौत्रह गणस्थानोमे बाँटा गया है । जीवके एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौडन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, बादर, सुक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त आदि भेदोको लेकर १४ जीवसमासों में बाँटा गया है। इन जीवसमासों के विस्तारसे वहत भेद होते है । जैसे एकेन्द्रिय जीवके पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तैत्रस्कायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोदिया, इतरिनगीदियाके भेदमे छह भेद हैं। ये बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैं। तथा प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवके सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठितके भेदसे दो भेद है। इस तरह एकेन्द्रिय जीवके १४ भेद हैं। ये पर्याप्तक, निर्वृत्यपर्याप्तक और लब्ब्यपर्याप्तक के भेडसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं अतः एकेन्द्रिय जीवके ४२ जीवसमाम होते हैं । दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव भी पर्याप्तक, निवृत्यपर्याप्तक और लब्ब्य-पर्याप्तक के भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं अतः इनके नौ जीवसमास होते हैं। इस तरह एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियके ५१ जीवसमास होते हैं। पंचेन्द्रिय जीवके ४७ जीवसमास होते हैं। तिर्यचपंचेन्द्रिय गर्भज भी होते हैं और सम्मर्छन भी होते हे जो माताके गर्भसे पैदा होते है वे गर्भज कहलाते है और जो बाह्य सामग्रीसे ही पैदा होते है वे सम्मन्छन कहलाते हैं। तथा ये जलवर--मछली वगैरह, यलवर--गय, बैल वगैरह और नभचर-पक्षी वगैरहके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं ये तीनों सैनी भी होते हैं, और असैनी (जिनके मन नहीं होता ) भी होते है । इनमेसे जो गर्भज होते है वे पर्याप्तक और निवृत्यपर्याप्तक ही होते है किन्तु सम्मुच्छन जीव पर्याप्तक निवत्यपर्याप्तक और लब्ब्यपर्याप्तक होते हैं। अतः गर्भ अन्यवालोके ६×२=१२ भेद होते हैं और सम्मन्छन जन्मवालोंके ६ × ३ = १८ भेद होते हैं, इस तरह कर्मभूमिज तियंच पचेन्द्रियोके तोस भेद होते हैं। भोगभमिके तियँच पंचेन्द्रिय गर्भज ही होते हैं तथा यलचर और नभचर ही होते है और वे पर्याप्तक और निवत्यपूर्यासक हो होते है इस तरह उनके केवल चार भेद होनेसे तियँच पचेन्द्रियके ३४ जीवसमास होते हैं ।

सनुष्यके बार प्रकार हैं—आर्थ, स्लेच्छ, ओलभूमिया और कुओलभूमिया। इतसेते लार्थ मनुष्य प्यांतक निवृत्यपर्यातक और लब्क्यपर्यातक होते हैं। येथ तीन पर्यांतक निवृत्यपर्यातक ही होते हैं अतः मनुष्योंके १ + २ + २ + २ = भी जीवस्रवास होते हैं। देव और नारकी पर्याक्षक निवृत्यपर्यातक ही होते हैं। जतः उनके ४ जीव समास होते हैं। इस तरह ४२ + ९ + ३४ + ९ + ४ = ९८ जीवसमास विस्तारते ेजो जीविद जीविस्सिद जीवियपुष्ट्यो हु चर्डुहि पाणेहि। सो जीवो णायच्यो इंविय बलमाउ उस्सासी ॥१०९॥ वेजीवे भावाभावो केण पयारेण सिद्धि संभवई। अह संभवइ प्यारो सो जीवो णत्यि संवेहो ॥११०॥

हैं मुक्त जीवोंके कोई भी जोचसमास नहीं होता क्योंकि न वे एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदि होते हैं, न पर्योक्षक आदि होते हैं और न तियँच मनुष्य आदि हैं। ये उस भेद तो गति, इत्यिय और कायको लेकर होते हैं। मुक्त जीवोंके ये सब नहीं होते। मार्गणाएं भी १४ होती हैं—गति, इन्टिय, काय, भोद बंद, कथाय, ज्ञान, संयम, बदीन, लेक्या, भव्यत्व, सम्प्रक्त, संबी और आहार। ये सब भी ससारी जी जीवें हैं। पार्यी आती है। विद्योगे तो इनसेसे ज्ञान, वर्णन, सम्प्रक्त हो होते हैं। क्योंकि ये तीनों आरियक गुण हैं।

जो इन्द्रिय, बल, आयु, स्वामोच्छ्वास इन चार प्राणोके द्वारा जीता है, आगे जियेगा और पहले जिया था, उसे जोव जानना चाहिए॥१०९॥

बिज्ञोबार्थ —यह जीवके जीवत्व गुणको व्याख्या जीव घावदकी व्युत्ति द्वारा की गयी है। जो जिये वह जीव। बीर जिसके द्वारा जीता है उन्हें कहते हैं प्राण। प्राण दस हैं—पीच इत्यि, तीन बल, एक आयु और एक उच्छ्वास। इनसेसे एकंटिय जीवके चार ही प्राण होते हैं —एक स्परंगिट्य, एक कायबल, एक आयु और एक उच्छ्वास। वोइन्टिय जीवके स्वीनेट्य जीर वक्त होनेसे छह प्राण होते हैं। तेइन्द्रिय जीवके घाणेन्द्रिय अविक होनेसे सात प्राण होते हैं। बोइन्टिय जीवके चलुइन्टिय अविक होनेसे आठ प्राण होते हैं। अध्याज प्राण होते हैं। अध्याज प्राण होते हैं। अपता प्राण होते हैं। अपता प्राण होते हैं। अपता प्राण होते हैं। अपता प्राण होते हैं। अता इन प्राण होते हैं। अता वर्तमानमें जीता है, मृतकालमें जिया या और मिव्यक्त को जियेगा वह जीव हैं। इस तरह तीनों कालोमें जीवन अनुभव करनेवालेको जीव कहते हैं। इस अपूर्वातिक अनुसार सिद्धोमें भी जीवन्व गिद्ध होता है क्यों कि मंसार अवस्थाम वे भी जीते थे। शायद कोई कहते ति तब तो सिद्धोमें जीवना जीपव्यारिक हुआ किन्तु मुख्यक्तमें वास्तियक जीवपना तो सिद्धोमें की माना जाता है। तो इसका समाधान यह है कि भावप्राण, जान और दर्शनका अनुभवन करनेसे विद्धोमें वर्षनाममें भी जीवपना है अत कोई दोय नहीं है।

जीवमें भाव और अभावको सिद्धि किस प्रकारसे सभव है ? यदि ऐसा प्रकार संभव है तो वह जीव है इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥११०॥

बिरोपार्थ — भाव अर्थान् सस्वरूप प्रथमका प्रथमकासे विनाम नहीं होता और अभाव अर्थान् जो असत् है उसका प्रथमका दे उत्पाद किना ही सन् द्वय अपने-अपने गुणपर्यायोगे उत्पाद क्या करते हैं। जैने घोकी उत्पाद हिनोगर सन् गोरसका विनाम नहीं होता और गोरसके भिन्न किनों असन् प्रयाद करते हैं। जैने घोकी उत्पाद हिनोगर सन् गोरसका विनाम नहीं होता। किन्तु सन्का विनाम और असन्का उत्पाद किये बिना हो गोरमके ही स्पर्ध, रस, गम्यरूप आदि परिणमनगील गुणोम पूर्व अवस्थाका विनाम और उत्पाद किये बिना हो गोरमके ही स्पर्ध, रस, गम्यरूप आदि परिणमनगील गुणोम पूर्व अवस्थाका विनाम और उत्पाद कियों तरह समस्त प्रथमों नवीन पर्यायको उत्पाद होने सन्न हो आती है और घी पर्याय उत्पाद होने तथा स्वाप्त क्या स्वाप्त होने स्वाप्त क्या स्वाप्त होने स्वाप्त क्या स्वाप्त होने स्वाप्त स्वाप्त होने स्वाप्त होने स्वाप्त स्वाप्त होने स्वाप्त होने स्वाप्त 
 पाणीह चर्डुहि जीविद जीविस्सिट जो ह जीविटोपुच्चं। सो जीवो पाणा पुण बलिमिटियमाउ उस्सासी ॥३०॥'-पब्रास्ति०। 'तिकाले क्टु पाणा इंदियबलमाउ त्राणपाणी य। ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥३॥'-व्रब्बसं०। २ जीवो भावा-अ० क० स० सु० 'एवं भावमभावं भावाभावं अभावमावं च। गुणपञ्जिलेहिं सहिदो संसरमाणो कुणदि जीवो ॥२१॥'--पब्रास्ति०।

६७

यहाँ उनमेंसे जीव द्रव्यकी चर्चाका प्रसंग है अतः उसीका कथन करना उचित है। जीव द्रव्यके गुण और पर्याय प्रसिद्ध हैं। जीवका मुख्य गुण चेतना है। वह चेतना शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकारकी है। शुद्ध चेतना तो ज्ञानकी अनुभृतिकप है और अशुद्ध चेतना कर्म और कर्मफलकी अनुभृतिरूप है। अधवा चैतन्यका जनसरण करनेवाले परिणामको उपयोग कहते हैं । उपयोग जीवका लक्षण है उसके दो भेद हैं-ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोगके भेदोमें-से एक केवलज्ञान ही शुद्ध होनेसे सम्पूर्ण है । निविकल्य-रूप दर्शनोपयोगके भेदोमें-से एक केवलदर्शन ही शुद्ध होनेसे सकल है। शेष सब अशुद्ध होनेसे विकल है। इसी तरह अगुरुलघुगुणको हानि-वृद्धिसे उत्पन्न होनेवाली पर्यायें जीवकी शुद्ध पर्यायें हैं और परद्रव्यके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाली देव, नारकी, तियाँच, मनुष्य पर्यायें अशुद्ध पर्यायें हैं । जब जीवकी मनुष्य पर्याय नष्ट होकर देवपर्याय उत्पन्न होती है तो उसमे वर्तमान जीवपना न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि मनुष्यश्वकपसे विनष्ट होनेपर जीवश्वकपसे भी नाश होता हो और देवत्वरूपसे उत्पत्ति होनेपर जीवत्वरूपसे भी उत्पन्न होता हो। इस तरह सत्का विनाश और असत्के उत्पादके बिना ही परिणमन होता है और कर्याचत उत्पाद व्ययवाला होते हुए भी द्रव्य सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट ही रहता है। स्पष्ट रूप इस प्रकार है-जो द्रव्य पूर्वपर्यायके वियोगसे और उत्तर पर्यायके संयोगसे होनेवाली अवस्थाओको अपनानेके कारण विनष्ट और उत्पन्न प्रतीत होता है वही द्रव्य उन दोनों अवस्थाओं रहनेवाले प्रतिनियत स्वभावसे-जो स्वभाव उन दोनो अवस्थाओं में उस द्रव्यके एक रूप होनेमें कारण है-अविनष्ट और अनुत्पन्न प्रतात होता है। उस द्रव्यकी पर्याये तो उत्पाद, विनाश घर्मवालो कही जाती है क्योंकि पर्वन्य व पर्यायका विनाश और उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद होता रहता है। और वे पर्याय वस्तुरूपसे, द्रव्यसे अभिन्न हो कही गयी है। अत पर्यायोके साथ एक वस्तुपनेके कारण उत्पन्न और विनष्ट होता हुआ भी जीवद्रव्य सर्वदा अनुत्पन्न और अविनष्ट ही देखना चाहिए। देव-मन्ष्य आदि पर्याये तो क्रमवर्ती है जिस पर्याय का स्वसमय उपस्थित होता है वह उत्पन्न होती है और जिस पर्यायका स्वसमय बीतता है वह नष्ट होती है। यदि जो जीव मरता है वही उत्पन्न होता है या जो उत्पन्न होता है वही मरता है तो ऐसा माननेपर सत्का विनाश और असत्का उत्पाद नहीं होता, ऐसा निश्चित होता है। तथा जो कहा जाता है कि देव उत्पन्न हुआ और मनुष्य मरा, सो इसमें भी कोई विरोध नहीं है क्योंकि देव पर्याय और मनुष्य पर्यायको रचनेवाला जो देवगति और मनुष्यगति नाम कर्म है उसका काल उतना ही है। अतः मनुष्यत्व आदि पर्यायों का अपना-अपना काल प्रमाण मर्यादित है। एक पर्याय अन्य पर्यायरूप नहीं हो सकती। अत. पर्याये अपने-अपने स्थानीमें भावरूप और पर पर्यायके स्थानोंने अभावरूप होती है। किन्तु जीवद्रव्य तो सब पर्यायोंने अनुस्यृत होनेसे भावरूप भी है, और मनुष्यत्व पर्याय रूपसे देवपर्यायमे नहीं है इसलिए बभावरूप भी है। साराश यह है कि आगममें द्रव्यको सर्वदा अविनष्ट और अनुत्पन्न कहा है। अतः जीवद्रव्यको द्रव्यरूपसे नित्य कहा है। वह देवादि पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है इसलिए भाव ( उत्पाद ) का कर्ता कहा है। मनुष्यादि पर्यायरूपसे नष्ट होता है इसलिए उसीको अभाव ( व्यय ) का कर्ता कहा है। सत देवादि पर्यायका नाश करता है इसीलिए उसीको भावाभाव ( सतके विनाश ) का कर्ता कहा है। और फिरसे असत मनुष्यादि पर्यायका उत्पाद करता है इसलिए उसीको अभाव भाव ( असत्के उत्पाद ) का कर्ता कहा है। इसमे कोई दोष नहीं है क्योंकि द्रव्य और पर्यायमेसे एककी गौणता और अन्यकी मस्यतासे कथन किया जाता है। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-जब पर्यायको गौणता और द्रव्यको मुख्यता विविक्तत होती है तब जीव न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। और ऐसा होनेसे न सत्पर्यायका विनाश होता है और न असत्पर्यायका उत्पाद होता है। जब द्रव्यकी गीणता और पर्यायकी मुख्यता विवक्षित होती है तब वह उत्पन्न होता और नष्ट होता है और ऐसा होनेसे जिसका स्वकाल बीत गया है ऐसी सत्वर्यायका नाश करता है और जिसका स्वकाल उपस्थित हुआ है ऐसी असत् पर्यायको उत्पन्न करता है। यह सब अनेकान्तवादके प्रसादसे सुलभ है इसमे कोई विरोध नहीं है।।

हेथोपारेवार्थम् एकस्यान्यस्य चतुमेंदं दर्भयति—
ते हुँ ति चडुवियप्पा वयहार-अनुत-पुद्ध-परिणामा ।
अण्णे विय बहुमेया णायव्या अण्यासमेण ॥१११॥
मणवपणकाय इंदिव आण्याणाज्यां च जं जीवे ।
तससम्प्रजो अणदि हु वयहारो होयमञ्जामम ॥११२॥
ते चेव भावस्या जीवे मुदा खजीवसमयो य ।
ते हॉति भावपाणा अमुद्धणिच्छ्यणयेण णायव्या ॥११२॥
मुद्धो जीवसहायो जो रहिजो वस्त्रभावकम्मेहि ।
सो मुद्धणिच्छ्यायो समासिक, मुद्धणान्य हा११४॥
जो खलु जीवसहायो णो जणिजो गो खयेण संपूर्वो ।
कम्माणं सो जीवो भणिजो इह परमभावेण ॥११९॥

आगे ग्रन्थकार हेय और उपादेयका बोध करानेके लिए एक ही प्रकारके चार भेदोको बतलाते हैं । जीवमें भावाभावको बतलानेवाले प्रकारके चार भेद है—स्ववहार, अशुद्ध, शुद्ध और परि-णाम । अन्य मार्गंसे अन्य भो बहुत भेद जानने चाहिए ॥१११॥

बिहोयार्थ — इससे प्रथम गायामे प्रत्यकारने यह प्रश्त उठाया था कि जीवमे भाव-अभाव किस प्रकारसे सिद्ध होता है ? यहाँ उसीके चार प्रकार गिनाय है व्यवहारनय, अशुद्धनय, गृद्धनय और पारिणामिक। आगे इन्ही चारोकी दृष्टिसे जीवका स्वरूप कहते हैं।

जीवमें जो मनोबल, वचनबल, कायबल, इन्द्रिय, इवासोछ्वास और आयु प्राण है यह स्रोकमें असद्भुत व्यवहारनयका कथन है ॥११२॥

विशेषार्थ— उक्त प्राण, प्रव्य और भावके भेदने दो प्रकारके होते हैं। जैसे इव्येन्द्रियों आदि हज्य-प्राण है और क्षायोगदासिक भावेन्द्रियों बादि भाव प्राण है। गवारि उक्त इव्ययाण और भावप्राण आत्मासे भिन्न हैं किन्तु किर भी भावप्राण सायोगदायज्ञय होनेसे चैतन्य शांकिकप है किन्तु द्वयप्राण नो पौद्गलिक है। अत अनुप्रवादित असद्भुत व्यवहार अपेक्षा इव्ययाणोकों जीवका कहा जाता है। और अगुद्ध निरवय-नयसे भाव प्राणोकों जीवका कहा जाता है। यहाँ बात आगे कहते हैं।

जीवमे कर्मोंके क्षयोपशभसे होनेवाले वे हो भावरूप इन्द्रिय आदि भाव प्राण होते है और वे अशुद्ध निरुचय नयमे जीवके प्राण जानना चाहिए ॥११३॥

द्रव्य और भावकर्मीसे रहित जीवका जो शुद्ध स्वभाव है उसे शुद्ध ज्ञानियोंने शुद्ध निश्चय-नयसे जीवका स्वभाव कहा है ॥११४॥

दिरोषार्थ — श्रीवका परिनर्पेश जो स्वामाविक शुद्ध स्वरूप है वह गुर्द्धानस्वयनयका विषय है। और परदापेश जो स्वरूप कहा जाता है वह यदि अमावरूप है तो अपूद्ध निस्वयनयका विषय है और यदि स्वरूपक प्रवाद कहा जाता है वह यदि अमावरूप है तो अपूद्ध निस्वयनयका विषय है और यदि स्वरूपक प्रवाद निस्वयन विषय है। इसीने स्वयापांकों जो जाता है। मावराण जोवके हैं यह अधुद्ध निस्वयनयका कथन है। किन्तु गुद्ध निस्वयनये शुद्ध जोवके स्वामाविक मुख जान चैताय है। स्वाप्त विकास प्रवाद निस्वयनयका कथन है। किन्तु गुद्ध निस्वयनये गुद्ध जोवके स्वामाविक मुख जान चैताय ही स्वामाविक प्रवाद निस्वयनये अपने कही है। किन्तु होनेसे आगन्यक है जोवके अपने नही है। किर भी ससार अवस्थामें जोवके स्वाय पाये जाते है। अतः उन्हें व्यवहारयमसे जोवके सहा जाता है।

जीवका जो स्वभाव न तो उत्पन्न होता है और न कर्मोंके क्षयसे होता है, परमभाव रूपसे उसे ही जीव कहा है ।।११५॥

#### भवैतन्यवादिनमाशहृश चैतन्यं स्वामित्वं चाह---

आवा चेवा भणिओ सा इह फलकज्जाणाणभेवा हु। तिहुणं पि य संसारी णाणो खलु णाणवेहा हु।।११६॥ ेथावर फलेसु चेवा तस उहुगणं पि होंति णायव्या। अहव असुद्धे णाणे सिद्धा सुद्धेसु णाणेसु।।११७॥

विशेषार्थ-जीवके पाँच भाव होते है-औपश्मिक, शायिक, क्षायोपश्मिक, औदयिक और पारिणामिक । इनमेसे प्रारम्भके चार भाव तो पर्यायरूप है और शुद्ध पारिणामिक द्रव्यरूप हैं । इन परस्पर सापेक्ष द्रव्यपर्याय युगलको आत्मनदार्थ कहते हैं। पारिणामिक भाव तीन है-जीवत्व, भव्यत्व और अभ-व्यत्व । इन तीनोंमेंसे जो शक्तिरूप शद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है वह शद्ध द्रव्यार्थिकनयके आश्रित होनेसे निरावरण है और उसकी शुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा है। यह न तो बन्धपर्याय रूप है और न मोक्ष पर्याय-रूप है। किन्तु दसप्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व पर्यायाचिक नयाश्रित होतेसे अशद्ध पारिणामिक भाव कहे जाते हैं। इनको अगुद्ध कहे जानेका कारण यह है कि शद्धनयसे संसारी जीवोंके भी दस प्राणरूप जीवत्व, भन्यत्व और अभन्यत्वका अभाव है और सिद्धोमे तो इन तोनोंका सर्वदा ही अभाव होता है। इन तीनोमें-से भन्यत्व भावको ढेंकनेवाला तो मोहादि सामान्य कर्म है। जब काललब्धि आदिके मिलनेपर भव्यत्वशक्तिकी व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शद्ध पारिणामिक भाव लक्षणवाले निज परमात्मद्रव्यका सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता है। उसी परिणमनको आगमकी भाषामे औपशमिक, क्षायोप-शमिक या क्षायिक भावरूप कहते हैं। अध्यात्ममे उसे शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप शुद्धोपयोग कहते है। वह पर्याय शद्धपारिणामिक भावरूप शद्ध आत्मद्रव्यमे कर्याचित भिन्न है क्योंकि भावनारूप है। किन्तु शुद्ध पारिणामिक भावनारूप नहीं है। यदि वह एकान्तरूपसे शुद्ध पारिणामिकसे अभिन्न हो तब इस मोक्ष-की कारणभूत भावनारूप पर्यायका मोक्षमे विनाश होनेपर शद्धपारिणामिकके भी विनाशका प्रसंग प्राप्त होता है। किन्तु शुद्ध पारिणमिक तो अविनाशी है। अत. यह स्थिर हुआ कि शुद्धपारिणामिकके विषयमें भावना-रूप जो औपशामिक आदि तीन भाव है वे समस्त रागादिसे रहित होनेके कारण मोक्षके कारण होते हैं, शद्धपारिणामिक नहीं। जो शक्तिरूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिकमें पहलेसे ही रहना है। यह व्यक्ति-रूप मोक्षका विचार है। सिद्धान्तमें शुद्ध पारिणामिकको निष्क्रिय कहा है। इसका मतलब यह है कि बन्धकी कारणभूत जो रागादि परिणतिरूप क्रिया है वह तद्रप नहीं होता। तथा मोक्षकी कारणभूत जो शद्ध भावता परिणतिरूप क्रिया है उस रूप भी वह नहीं होता। अतः शद्ध पारिणामिक भाव ध्यानरूप नहीं होता, घ्येयरूप होता है क्योंकि घ्यान तो विनश्वर है। अत वही उपादेय है।

## अवैतन्यवादीकी आशंकासे चैतन्य और उसके स्वामित्वको कहते है-

आत्माको चेतन कहा है। वह चेतना कर्मफल चेतना, कर्मचेतना, और ज्ञानचेतनाके भेदसे तोन प्रकारकी है। संसारो जीवके तीनो चेतना होती है, किन्तु ज्ञानचेतना ज्ञानशरीरी केवल-ज्ञानियोंने होती है।।११६॥

स्थावर जोवोंके कर्मफल चेतना जानना और त्रस जोवोंके कर्मफल और कर्मचेतना जानना । अथवा इन जोवोंके अशुद्ध ज्ञानचेतना अर्थात् अज्ञानचेतना होती है और सिद्ध जीवोंके शुद्ध ज्ञानचेतना होती है ॥११७॥

 <sup>&#</sup>x27;कम्माणं फलमेक्को एक्को कज्जं तु णाणमघ एक्को । चेदयदि जीवरासी चेदगमावेण तिविहेण ॥२९॥
—-सब्वे सलु कम्मफलं यावरकाया तता हि कज्जजुदं । पाणित्तमदिक्कंता णाणं विदेति ते जीवा ॥४०॥
---पञ्चारित ।

विशेषार्थ--आत्माका स्वरूप चेतना ही है अत. आत्मा चैतन्यरूप ही परिणमन करता है। आत्माका कोई भी परिणाम ऐसा नहीं है जो चेतनारूप नहीं है। चेतनाके तीन भेद है-कर्मफल चेतना, कर्मचेतना और ज्ञानचेतना । अथवा चेतनाके दो भेद है ज्ञानचेतना और अज्ञानचेतना । अज्ञानचेतनाके दो भेद है --कर्मचेतना और कर्मफल चेतना । ज्ञानके सिवाय अन्य भावोमे ऐसा अनुभव करना कि इसको मैं भोगता हूँ यह कर्मफल चेतना है और ज्ञानके सिवाय अन्य भावोमें ऐसा अनुभन्नन करना कि इसको मैं करता है यह कर्मचेतना है। इसे यो भी कह सकते है कि ज्ञानरूप परिणमनका नाम ज्ञानचेतना है, कर्मरूप परिणमनका नाम कर्मचेतना है और कर्मफलरूप परिणमनका नाम कर्मफल चेतना है। अर्थके विकल्पको ज्ञान कहते हैं। स्व और परके भेदसे अवस्थित समस्त विश्व अर्थ है और उसके आकारको जाननेका नाम विकल्प है। अर्थात जैसे दर्पणमें अपना और परका आकार एक साथ ही प्रकाशित होता है वैसे ही एक साथ स्व और पर पदार्थों के आकारके अवभासना। ज्ञान कहते हैं। जो आत्माके द्वारा किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। और उस कर्मसे होनेवाले सुख-द खको कर्मफल कहते हैं । आत्मा परिणामस्त्ररूप है और चेतन आत्माका परिणाम चेतनारूप ही होता है और चेतनाके तीन रूप है-जान, कर्म और कर्मफल । अत ज्ञान कर्म और कर्मफल बात्मा ही है। इन तीन प्रकारकी चेतनाओमे-से स्थावरकायिक जीवोके मध्यख्पसे कर्मफल चेतना ही होती है, क्योंकि उनकी आत्मा अतिप्रकृष्ट मोहसे मिलन है उनका चेतकस्वभाव अतिप्रकृष्ट ज्ञानावरण कर्मके उदयसे आच्छादित है । उनकी कार्य करनेकी शांस अर्थात कर्मचेतनारूप परिणति होनेकी सामर्थ्य अतिप्रकृष्ट वीयन्तिराय कर्मके उदयसे नष्ट हो गयी है। अत वे प्रधानस्पसे मुख-द:खरूप कर्मफलको हो भोगते है। इसीसे दूसरे धर्मवाले स्थावर पर्यायको भोगयोनि कहते हैं। उनमे बद्धिपर्वक कार्य करनेकी क्षमता नहीं होती । अस जीयोके मरूप रूपसे कर्मचेतना और कर्मफल चेतना भी होती है क्योंकि यद्यपि उनका चेतक-स्वभाव भी अतिप्रकृष्ट मोहसे मलिन और अतिप्रकृष्ट ज्ञानावरण कर्मक उदयसे आच्छादित होता है तथापि बीर्यान्तराय कर्मका बोडा-सा क्षयोपशम विशेष होनेसे उनमें कार्य करनेकी सामर्थ्य पायी जाती है। अतः व सुखदु खरूप कर्मफलके अनुभवनसे मिश्रित कार्यको ही प्रधानरूपसे चेतते हैं । तथा जिनकी समस्त मोहजन्य कालिमा धुल गयी है, समस्त ज्ञानावरण कर्मके नष्ट हो जानेसे जिनका चेतकस्वभाव अपने समस्त माहात्म्यके साथ विकसित हो गया है, समस्त बीयन्तिरायके क्षय हो जानसे जिन्होने असन्तानन्तवीर्यको भी प्राप्त कर लिया है वे सिद्धपरमेष्ठी कर्म कर्मफलके निर्जीण हो जानेमे तथा अत्यन्त कृतकृत्य होनेसे स्वाभाविक सुखस्बरूप अपने ज्ञानको ही चितते है। यद्यपि प्रन्थकारने सिद्धोके ही मध्य रूपसे ज्ञानचेतना बतलायी है किन्तु शास्त्रकारोने जीवनमुक्त अहंत्तकेवलीके भी मुख्यरूपमे ज्ञानचेतना बतलायी है क्योकि उनके भी मोहनीय ज्ञानावरण और बीर्यान्तराय कर्म क्षय हो गये हैं। अत पूर्ण ज्ञानचेतना तो इन्ही दोनोके होती है किन्तु आशिक ज्ञानचेतना सम्यग्दृष्टिके भी होती है। यदि मिध्यादृष्टिको तरह सम्यग्दृष्टिके भी अशुद्ध कर्मचेतना और कर्मफल चेतना ही मानी जायेगी तो सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिमें भेद क्या रहेगा । अगुद्ध चेतना तो संसारका बीज है इस-िलए मोक्षार्थीको अज्ञानचेतनाकै विनाशके लिए सकलकर्मसंन्यास भावना और सकलकर्मफल सन्यासभावनासे छुडाकर नित्य एक ज्ञानचेतनाकी ही उपासना करनेका उपदेश दिया गया है। सम्यन्दृष्टिके मत्यादि ज्ञाना-बरण तथा वीर्यान्तरायका क्षयीपशम होता है और दर्शन मोहनीयके उदयका अभाव होता है अत. उसे शृद्धात्माका अनुभूति होती है वही तो ज्ञानचतना है, क्यांकि आत्मानुभृतिका नाम हो ज्ञानानुभृति है। सम्ययदृष्टिके उसकी मुख्यता है यद्यपि गौणरूपने अशुद्धोपलब्धि भी मानी गयी है। किन्तु मिध्यादृष्टिके तो अशद्धोपलब्धि ही है जो कर्म और कर्मफल चेतनारूप है। इसीसे सम्यन्दृष्टि और मिध्यादृष्टिकी क्रिया देखनेमें समान होती है किन्तु मिध्यादृष्टिकी जो क्रिया बन्धका कारण है सम्यन्दृष्टिकी वही क्रिया निर्जराका कारण है क्योंकि कर्म और कर्मफलमें मिथ्यादृष्टिकी आत्मबृद्धि है किन्तु सम्ययदृष्टिकी आत्मबृद्धि नहीं है। अतः सम्य-ग्दष्टिके भी आशिकरूपमे ज्ञानचेतना होती है।

निरुपयोगिकेटाश्चमुष्टिक बीबस्योपयोगमाह— उवजोगमजा<sup>3</sup> जीवा उवजोगो णाणवंसणो भणिजो । णाणं अटूपयारं चउभेयं वंसणं जेयं ।।११८।।

मूर्तैकान्तनिषेषार्थं स्यादमूर्तत्वमाह---

रूवरसगंधफासा सद्दवियप्पा वि णत्यि जीवस्स । णो संठाणं किरिया तेण अमुत्तो हवे जीवो ॥११९॥

अब जीवके उपयोगका कथन करते हैं---

सभी जीव उपयोगमय है। उपयोगके दो भेद कहे हैं—जानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोगके आठ भेद हैं और दर्शनोपयोगके चार भेद जानना चाहिए।।११८।।

विशेषार्थ-आत्माके चैतन्य-अनुविधायो या चैतन्यके साथ होनेवाले परिणामको उपयोग कहते हैं। उपयोगके भी दो भेद है---जानोपयोग और दर्शनोपयोग । विशेषका ग्राही ज्ञान है और सामान्यका ग्राही दर्शन है। उपयोग सर्वदा जीवसे अभिन्न हो होता है क्योंकि जीव और उपयोगकी एक ही सत्ता है, न उप-योगके विना जीवका अस्तित्व है और न जीवके बिना उपयोगका अस्तित्व है। ज्ञानोपयोगके आठ भेद है— मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभंगज्ञान । आत्मा वास्तवमे सर्वात्मप्रदेशन्यापी विशुद्ध ज्ञानसामान्य स्वरूप है किन्तु वह अनादिकारुसे ज्ञानावरण कर्मसे आच्छा-दित है। ऐसी स्थितिमे मतिज्ञानावरणके क्षयोपशक्से और इन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे मूर्त और अमूर्त-द्रव्योके एक अंशको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको मितजान कहते हैं। श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और मनको सहायतासे मूर्त और अमूर्तद्रव्योकी कुछ पर्यायोको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं। मन पर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे परमनोगत मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञान-को मनःपर्ययज्ञान कहते हैं । समस्त ज्ञानावरणके अत्यन्त क्षयसे केवल आत्मासे ही मूर्त-प्रमूर्तद्रव्योकी समस्त पर्यायोको विशेषरूपसे जाननेवाले जानको केवलजान कहते है। मिथ्यात्वके उदयमे मतिज्ञान ही कुमतिज्ञान, श्रुतज्ञान ही कृश्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ही विभगज्ञान होता है। दर्शनोपयोगके चार भेद है-चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और कैवलदर्शन । आत्मा बास्तवमे समस्त आत्मप्रदेशोंमे व्यापक, विशुद्ध दर्शन-सामान्यस्वरूप है। किन्तु वह अनादिकालसे दर्शनावरणकर्मसे आच्छादित है। अतः चक्षुदर्शनावरणकर्मके क्षयोपरामसे और चक्षु इन्द्रियको सहायतासे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोको जो सामान्यरूपसे जानता है वह चक्षु-दर्शन है। अचक्षदर्शनावरणकर्मके क्षयोपणमसे और चक्षके सिवाय शेप चार इन्द्रिय और मनकी सहायतासे जो मूर्त और अमूर्तद्रव्योकी कुछ पर्यायोको सामान्यरूपसे जानता है वह खचक्षुदर्शन है। अवधिदर्शनावरण-कर्मके क्षयोपशमसे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोंको जो सामान्यरूपसे जानता है वह अवधिदर्शन है। और जो समस्त दर्शनावरणका अत्यन्त क्षम होनेपर केवल आत्मासे ही समस्त मूर्त-अमूर्तद्रव्योको सामान्यरूपसे जानता है वह स्वाभाविक केवलदर्शन है।

मूर्तैकान्तका निषेत्र करनेके लिए जीवको कथंचित् अमूर्तिक कहते हैं---

जीवमें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न स्पर्श है, न शब्दके विकल्प है, न आकार है, न क्रिया है इस कारणसे जीव अमृतिक है ॥११९॥

बिशेषार्थ—जिसमे रस, रूप, गण्य, स्पर्श गुण पाये जाते हैं उसे मूर्तिक कहते हैं। जीवन दनमें से कोई भी गुण नहीं है, ये बारों तो पूद्गलद्रव्यके विशेष गुण हैं इसलिए पूद्गलद्रव्य मूर्तिक है। किन्तु जीव

निरुपयोगिनं कटाक्षरूपयोगमाह ज॰। २. -मओ जीवो अ॰ क॰ ख॰ सु॰।

अमृतंपक्षेऽवि तथा स्थान्यतंत्वसाह—
जो हु अमुत्तो भणिओ जीवसहावो जिणेहि परमत्यो ।
उवसरियसहावावो अचेयणो मुत्तिसंजृतो ॥१२०॥
सर्वगतवरक्षिकासाव्यवसास्य रेहमाल्यं भेदं चाह—
गुरुलाह्यव्यवस्यास्य स्था चला हु सत्तसमुद्रायं।
यवहारा णिच्छयबो असंखदेसो हु सो णेओ ॥१२१॥

तो रसगुणके अभावकल स्वभाववाला है, रूपगुणके अभावकल स्वभाववाला है, गन्यगुणके अभावकल स्वभाववाला है। स्वी तरह लीव जाव स्वप्ति अभावकल स्वभाववाला है। इसी तरह लीव जाव्य प्रयोक्ष अभावकल स्वभाववाला है। उन्न पुर्वालको प्रयोक्ष होने मुर्तिक है। इसी तरह लीव जाव्य प्रयोक्ष अभावकल स्वभाववाला है। उन्न पुर्वालको प्रयोक्ष होने उन्न प्रतिक है। लीवकी चाव्यकल परिणत होने की उपिका भी अभाव है। इसी तरह संस्थान—निकिण, वतुष्कोण, जन्य वाचित भी पुर्वालको पर्योव है। बीव सक्ष संस्थानोंके अभावकल स्वभाववाला है। यह जो संचार व्यवस्थाने जीवको है जीवका नहीं है। इसी तरह मुक्त होनेपर भी मुक्त जीवको किंचिल त्यून पूर्ववरिशकार कहा है बत. वह आकार भी उरिरक्त हो ही उन्न वाहिल हो ही उनीका निमित्त पावर जीवका विका आपता है स्वी तरह मुक्त होनेपर भी मुक्त जीवका विका आपता है का वाह के स्वभित्त कर्मका सम्बन्ध हुए जानेपर जीवके प्रदेशों से संकीव विस्तार भी सम्भव नहीं है। बता जीवका अपता कोई स्वाभाविक संस्थान नहीं है। एक देशसे देशालर प्राप्तिम हेतु हल्त-चलनको किया कहते हैं। बाह्य साथनसे सहित जीव सक्तिय होते है। जीवोंके सिक्तिय तिका बहते हैं। एक देशसे देशालर प्राप्तिम होते है। उन्त जीवका अपता कोई स्वाभावक संस्थान नहीं है। एक देशसे देशालर प्राप्तिम होते है। सहित करने जोवका करने विकास करने सम्बन्ध है अर उन्हें निक्तिय कहा है। इस तरह मूर्तिकरनेका कोई भी लक्षण जीवन नही पाया जाता लत जीव अपूर्तिक है। संसारी जीवको जो मूर्तिक कहा है उद्यक्त करण है कभी निक्ति सक्ता वाल वाल का जीवका करने का स्वर्णत जीव कहा है। स्वर्णत जीवका प्रत्यव । उस वाल क्षा कित कहा है। स्वर्णत अर्था कि स्वर्णत हो है। स्वर्णत जीवका का लागे कहते हैं।

अमूर्त होते हुए भी जीव क्यंबित् मूर्तिक है-

जिनेन्द्रदेवने जो जीवको अमूर्तिक कहा है वह जीवका परमार्थ स्वभाव है। उपचरित स्वभावसे तो मर्तिक और अचेतन है॥१२०॥

बिशेषार्थ — जीवका वास्तिक स्वभाव तो अमूर्तिकपना है। उपचारमे ही उसे मूर्तिक कहा जाता है इतना ही नहीं किन्तु उमे अचेतन भी कहा जाता है क्योंकि जीवस बढ़ कमें जैसे गृतिक है बैसे ही अचेतन भी है। अत कर्मवन्धके कारण जीवको जैसे उपचारसे मूर्तिक कहा जाता है बैसे ही उपचारमे अचेतन भी कहा जाता है। अचेतनकी सगतिका फल तो कुछ मिछना ही चाहिए।

जीव न नो व्यापक है और न बटकिजिशमान है, किन्तु शरीर प्रमाण है, यह बतलाते हैं— व्यवहारनयसे सात समृद्धातोको छोडकर जीव अपने छोटे या बडे शरीरके बराबर है

और निश्चयनयसे उसे असल्यातप्रदेशी जानना चाहिए ॥१२१॥

विशेषार्थ — जैने थोपकको जैसे स्थानमे रख दिया जाता हैं उसका प्रकाश उत्तरे हीमें फैल जाता है। यदि छोटेसे कमरेमे रखा जाता हैं तो उसका प्रकाश संकृषित होकर उतना हो रह जाता है और यदि उसी प्रकाशको बड़े कमरेमे रथा जाता है तो वह फैक्कर उतना हो बखा हो जाता है। उसी तरह इस जीवको नामकमें हारा जैसा छोटा या बढ़ा चरीर मिलता है यह जीव उतने हो-मे सकुब जाता है या फैल जाता है। किन्तु समुद्रपात अवस्थामें जीव तारीरके बाहर भी फैल जाता है। मूज शरीरको न छोहते हुए आत्माके कुछ प्रदेशोके शरीरसे बाहर निकलनेको समुद्र्यात कहते हैं। वे समुद्र्यात गात है—वेदना, कमाय,

१. 'अणुगुस्देहरमाणो उत्रसंहारप्पसप्पदो चेदा । असमुहदो ववहारा णिच्चयणयदो असंखदेसो वा ॥१०॥ —-हृष्यसंग्रह ।

# देहा य हुंति दुविहा थावरतसभेददो ये विष्णेया । यावर पंचपयारा बादरसुहुमा वि चदु तसा तह य ॥१२२॥

विक्रिया, मारणान्तिक, तैजस, आहारक और केवलिसमृद्घात । तीव पीड़ा होनेपर मूल शरीरको न छोड़ते हुए आत्माके प्रदेशोंके शरीरसे बाहर निकलनेको वेदनासमृद्धात कहते है । तीव्र क्रोघादिक कषायके उदयसे मल शरीरको न छोडकर दसरेका घात करनेके लिए आत्माके प्रदेशोंके बाहर जानेको कथायसमदघात कहते हैं। मलशरीरको न छोडकर कुछ भी विक्रिया करनेके लिए आत्माके प्रदेशोंके शरीरसे बाहर जानेको विक्रियासमृद्यात कहते हैं। मरणकाल आनेपर मुल शरीरको न त्यागकर जिस किसी स्वानकी आयु बाँधी हो उस स्थानको छनेके लिए आत्माके प्रदेशोके बाहर जानेको मारणान्तिक समदवात कहते हैं। अपने मनको अप्रिय किसी कारणको देखकर किसी महातपस्वी मुनिके क्रुद्ध होनेपर उनके बौर्ये स्कन्यसे एक पुतला निक-लता है वह सिन्दरके समान लाल होता है तथा बारह योजन लम्बा और नौ योजन चौड़ा होता है। मुनिके बाँगें स्कन्धसे निकलकर जिसपर मुनिको क्रोध होता है उसकी बाँगीं ओरसे प्रदक्षिणा करते हुए जला डालता है और लौटकर मनिके साथ स्वयं भी भस्म हो जाता है। जैसे दीपायन मनिके क्रोवसे द्वारिका भस्म हो गयी थी । यह अशुभ तैजस समुद्वात है । तथा जगतुको व्याधि, दुर्भिक्ष आदिसे पीडित देखकर परमतपस्वी मुनिके चित्तमे करणाभाव उत्पन्न होनेपर उनके दक्षिण स्कन्धसे जो शुभ आकारवाला पुतला निकलकर व्याधि-इभिक्ष आदिसे पीडित प्रदेशकी दक्षिणकी ओरसे प्रदक्षिणा देते हुए व्याधि-दुभिक्ष आदिको दूर करके पुन. मुनि-के शरीरमे प्रवेश कर जाता है वह शुभतैजस समुद्रचात है। व्हाद्विसम्पन्न मुनिको स्वाच्याय करते हुए कोई शंका उत्पन्न होनेपर उनके मूल शरीरको न छोड़कर मस्तकसे शुद्धस्फटिकके समान रंगवाला एक हस्तप्रमाण पुतला निकलकर केवलज्ञानीके समीप जाता है। उनके दर्शनसे शंकाका समाधान करके पुन. अन्तर्गृहर्तमें कौटकर मनिके शरीरमे प्रवेश कर जाता है यह आहारकसमुद्धात है। जब केवलीकी आयु अन्तर्मुहर्त शेष रहती है और नाम गोत्र तथा बेदनीय कर्मकी स्थित अधिक होती है तो उन कर्मोंकी भी स्थित आयकर्मके समान करनेके लिए केवली समदवात करते हैं। प्रथम समयमें उनकी आत्माके प्रदेश दण्डाकार होते हैं, दूसरे समयम कपाटके आकार होते हैं, तीसरे समयम प्रतरूप तिकोने हो जाते है और चौथे समयम समस्त लोकमे फैल जाते हैं। पौचवें समयमें प्रतररूप, छठे समयमें कपाटरूप, सातवें समयमे दण्डरूप तथा बाठवें समयमे शरीरमे प्रविष्ट हो जाते हैं यह केवलिसमदघात है। इन समदघातोंको छोडकर जीव अपने शरीरके बराबर आकारवाला होता है। किन्तू निश्चयनयसे तो वह असंख्यात प्रदेशवाला है। चाहे वह छोटे गरीरमे रहे या बडेमें, उसके प्रदेशोंकी संख्यामे हानि-वृद्धि नही होती । हाँ, आकारमे हानि-वृद्धि अवस्य होती है ।

आगे प्रकरणवश सरीरके भेद कहते है— स्थावर और क्यकी भेदसे घरीर दो प्रकारके होते हैं। स्थावर पौच प्रकारके होते हैं। तथा वे बादर भी होते हैं और सुरुम भी होते हैं। तथा त्रस दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचे-व्हियके भेदसे चार प्रकारके होते हैं।।१२२॥

बिहोपार्थ —ससारी जीवोके छह काय होते हैं। पृष्यीकाय, जलकाय, जिनकाय, वायुकाय और वनस्पतिकायको स्वावरकाय कहते हैं इनके केवल एक ही स्पर्धन ही इन्द्रिय होती है। दो इन्द्रियवाले, तीन इन्द्रियवाले और पाँच इन्द्रियवाले जीव कोंगे नवकाय कहते हैं। स्वावरकायवाले जीव बादर सो होते हैं। जिनका घरीर स्थूल होनेके कारण बिना आधारके नहीं रहता तथा जो इसर्पेंको रोकते और दूबरोसे रोके बाते हैं वे बादर होते हैं। जिनका घरीर स्थूल होनेके कारण बिना आधारके नहीं रहता तथा जो इसर्पेंको रोकते और दूबरोसे रोके बाते हैं वे बादर होते हैं। जीर जो इसके विपरीत होते हैं वे सूक्य औव कहें वाते हैं। यह सब अंब घरीरको अपेक्षा जानना।

१. य ते णेया क० त्र• ज॰। 'पुढिवज्रकतेउवाऊ वणप्कवी विविह वावरेहदी। विगतिगचदुपंचक्ता तसजोवा होंति संखादी ॥११॥'—वृष्यसंग्रह ।

बौदसांत्यसदाशिषं प्रति भोक्तृत्वाधाह— वेहजुदो सो भोत्ता भोत्ता सो चेव होई इह कत्ता। कत्ता पुण कम्मजुदो जीको संसारिको भणिको ॥१२३॥ उक्तस्य कमेणो नवसंक्थाकशिक्ताहित्यकाह— कम्मं दुबिह्हियाप्यं भावसहार्वं च दव्यसक्ष्मावं। भावे सो णिच्छयदो कत्ता वयहार्द्यो दव्ये॥१२४॥

बौद्ध, साक्ष्य और सदाशिववादियोंके प्रति जीवके भोक्तृत्व आदिका कथन करते हैं-

जो जीव शरीरसे युक्त है वह भोका है और जो भोका है वही कर्ता है। तथा कर्मोंसे युक्त संसारी जीवको कर्ती कहा है।।१२३।। कर्मके दो भेद है—भावकर्म और द्रव्यकर्म। निश्चयनयसे जीव भावकर्मका कर्ता है और व्यवहारसे द्रव्यकर्मका कर्ता है।।१२४।।

विशेषार्थ-बौद्ध द्याणकवादी है। उसके मतसे जो कुछ है वह सब क्षणिक है एक क्षणमे उत्पन्न होता है और दूसरे क्षणमें एकदम नष्ट हो जाता है अतः बौद्धमतमे जो कर्ता है वही भोक्ता नहीं है क्योंकि जो कर्ता है वह तो दूसरे क्षणमे नष्ट हो जाता है उसके स्थानमे जो उत्पन्न होता है वही भोक्ता है अतः कर्ता कोई अन्य है और भोक्ता कोई अन्य है। साक्ष्यमतमे प्रकृति (जड तस्त्र) कर्ता है और पुरुष भोक्ता है। अत. यहाँ भी कर्ता दूसरा है और भोका दूसरा है। सदाशिववादी तो ईश्वरको सदा मुक्त मानते हैं। उनके यहाँ जीव कर्म करनेमें तो स्वतंत्र है किन्तु उसका फल भोगनेमें परतंत्र है। ईश्वर जैसा उसे उसके कमींका फल देता है वैसा उसे भोगना पडता है। किन्तु जैन धर्ममें जो कर्ता है वही भोका है क्योंकि जीव अनादि नित्य है उसकी पर्याय बदसती है किन्तु जीव तो वही रहता है। अब प्रश्न यह होता है कि जीव किसका कर्ता भोका है तो उत्तर होता है कर्मीका कर्ता भोका है। कर्मके दो प्रकार है- द्रव्यकर्म और भावकर्म। इनमें से जीव किसका कर्ता भोका है इसका उत्तर नयद्ष्टिसे दिया जाता है। यह पहले लिख आये है कि आत्माका परिणाम ही द्रव्यकमोंके बन्धनेमें हेतू है और उस प्रकारके परिणामका हेत् द्रव्यकर्मका उदय है क्योंकि द्रव्यकर्मके उदयके बिना उस प्रकारके अशद्ध परिणाम नहीं होते । किन्तू ऐसा माननेपर अन्योत्याश्रय नामक दोप नही आता, क्योंकि नवीन द्रव्यकर्मका कारण जो अशुद्ध परिणाम है उस अशद्ध आत्मपरिणामका कारण वही नवीन द्रव्यकर्म नही है किन्तु पहलेका पुराना द्रव्यकर्म है। इस प्रकार चुँकि उस अशुद्ध आत्म-परिणामका कार्य नवीन द्रव्यकर्म है और कारण पराना द्रव्यकर्म है इसलिए वह परिणाम उपचारसे द्रव्यकर्म हो है और आत्मा अपने परिणामका कर्ता होनेसे उपचारसे द्रव्यकर्मका भी कर्ता है। आत्माका परिणाम वास्तवसे स्वय आत्मा ही है वयोकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अभिन्न होता है । और उस भात्माका वह जो परिणाम है वह जीवमयी क्रिया ही है। क्योंकि सभी द्रव्योकी परिणामरूप क्रिया उस द्रव्यरूप ही स्वीकार की गयी है। उस जीवमयी क्रियाको करनेमें आत्मा स्वतंत्र होनेसे उसका कर्ता होता है और उस कर्ताके द्वारा प्राप्य होनेसे जीवमयी क्रिया उसका कर्म है। इसलिए परमार्थसे आत्मा अपने परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्ता है पुरुगल परिणास्वरूप द्रव्यकर्मका कर्ता नही है। ऐसी स्थितिसे यहाँ प्रवन होता है कि तब द्रव्यकर्मका कर्ना कौन है ? तो पुर्गलका परिणाम वास्तवमें स्वयं पुर्गल ही है क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेने परिणामसे अभिन्न होता है। तथा उस पुद्गलका जो परिणाम है वह उसकी पुद्गलमयी क्रिया ही है। क्योंकि सब द्रव्योंकी परिणामरूप क्रिया उस द्रव्यरूप ही स्वीकार की गयी है। उस पुद्गलमयी क्रियाको करनेमें स्वतंत्र होनेसे पुद्गल उसका कर्ता है और उस कर्ताके द्वारा प्राप्त होनेसे वह पुद्गलमयी क्रिया उसका कर्म है। इसिछए परमार्थसे पुद्गल अपने परिणामस्वरूप उस द्रव्यकर्मका

१. 'पुग्गरुकम्मादीर्णं कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो । चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥८॥ — द्रव्य-संप्रतः ।

### बंधो अणाइणिहणो संताणावो जिणेहि जो भणिओ। सो चेव साइणिहणो जाण तुमं समयबंधेण ॥१२५॥

ही कर्ता है, आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नही। आत्मा वास्तवमे अपने भावको करता है क्योंकि वह भाव उसका स्वधमं है इसलिए आत्मामें उस रूप परिणमित होनेकी शक्तिके संभव होनेसे वह भाव अवस्य ही आत्माका कार्य है। तथा वह आत्मा उस भावको स्वतंत्रतापुर्वक करनेसे अवश्य ही उसका कर्ता है और बात्माके द्वारा किया जाता हुआ वह भाव आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे अवस्य ही आत्माका कर्म है। इस प्रकार स्वपरिणाम आत्माका कर्म है। किन्तु आत्मा पुद्गलके भावोको नहीं करता वयोकि वे परधर्म हैं आत्मामें उस रूप होनेकी शक्ति असंभव है इसलिए वे आत्माके कार्य नहीं हैं। और उनको न करता हुआ बात्मा उनका कर्ता नहीं होता। तब बात्माके द्वारा न किये जाते हुए वे उसके कर्म कैसे हो सकते हैं। अतः पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म नही है। सारांश यह है कि व्यवहारसे निमित्त मात्र होनेके कारण जीव-भावका कर्ता कर्म है और कर्मका कर्ता जीवभाव है। किन्तु निश्चयसे न तो जीवभावका कर्ता कर्म है और न कर्म का कर्ता जीवभाव है। किन्तु वे जीवभाव और द्रव्यकर्म कर्ताके बिना होते हैं ऐसा भी नही है क्योंकि निश्चयसे जीवभावका कर्ता जीव है और द्रव्यकर्मका कर्ता पदगल है। इसपरसे एक शंका हो सकती है वह यह--शास्त्रीमें कहा है कि कर्म जीवको फल देते हैं और जीव कर्मोंका फल भोगता है। अब यदि जीव कर्मको करता ही नहीं है तो जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल क्यों देगा और जीव अपने द्वारा नहीं किये गये कर्मका फल क्यो भोगेगा। अत जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल दे और जीव उस फलको भोगे यह तो उचित नहीं है। इसका समाधान इस प्रकार है - संसार अवस्थामे यह आत्मा अपने चैतन्य स्वभावको नहीं छोडते हुए अनादि बन्धनके द्वारा बद्ध होनेसे अनादि मोह राग द्वेष रूप अगुद्ध भावरूपसे ही परिणत होता है। वह जहाँ और जब मोहरूप रागरूप और द्वेषरूप भावोको करता है वहाँ उस समय उसी भावको निमित्त बनाकर पुद्गल स्वभावसे ही कर्मपनेको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जीवके किये बिना ही पुदगल स्वयं कर्मरूपसे परिणमित होते हैं। और जीवके मोह राग देपसे स्निग्ध होनेके कारण तथा पुद्गलकर्मीके स्वभावसे ही स्निग्ध होनेके कारण वे परस्परमे बद्ध हो जाते हैं। जब वे परस्पर पृथक् होते हैं तब उदय पाकर खिर जानेवाले पुद्गलकर्म सुखदुःखरूप फल देते है। और जीव उस फलको भोगते हैं। **बतः** यह निश्चित हुआ कि पौद्गलिककर्म निश्चयस अपना कर्ता है और व्यवहारसे जीवभावका कर्ता है। जीव भी निश्चयसे अपने भावका कर्ता है व्यवहारसे कर्मका कर्ता है। किन्तु जिम प्रकार दोनो नयोसे पौदुगलिक कर्म कर्ता है उस प्रकार एक भी नयसे भोका नहीं है क्योकि चैतन्यपूर्वक अनुभूतिका नाम ही भोक्त्व है। पुद्गलकर्ममे उसका अभाव है। इसलिए चेतन होनेके कारण केवल जीव ही कथंचित् आत्माके सुखदु खरूप परिणामोका और कथंचित इष्ट-अनिष्ट विषयोका भोक्ता है। अर्थात् निश्चयसे सुखदु खरूप परिणामोका भोका है और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट विषयोका भोका है।।

आगे उक्त कर्मको कथंचित् सादि बतलाते हैं-

जिनेन्द्रदेवने जो कर्मबन्य सन्तानरूपसे अनादि निधन कहा है उसे ही तुम प्रतिसमय होने-वारुं बन्धकी अपेक्षा सादिसान्त जानो ॥१२५॥

चित्रोचार्य —जीव और कर्मका बन्य अनादि भी है सादि भी है। सन्तान क्यसे अनादि है वर्शों कि जीव और कर्मके बन्यकी परम्परा अनादि कालसे चली आती है। पूर्व पूर्वका कर्मबन्य उदयमें आकर जिरता जाता है और नवीन कर्मबन्य प्रतिसम्य होता रहता है। किन्तु एक समयका बन्या हुआ कर्म हो सदा बन्या नहीं रहता है दस वर्षका जीव और कर्मक सम्बन्य सादि है। जीस बीच और वृशकी सन्तान अनादि है। क्या क्या के बीच बीच और वृशकी सन्तान अनादि है। क्या कि कर्म के बीच बीच और वृशकी सन्तान अनादि है। क्या है साव क्या के बीच की स्था और वृशक लगा इस विशेषकी अपेशा वह सादि है। इसी तरह कर्मबन्य सादन भी है और अनन्त भी है। मन्य जीवके

स कस्विषद्भवति कि तहबति केन हेतुना ग्रहणमित्याह— कारणबो इह भव्वे णासाइ बंधो विद्याण कस्सेव। ण हु तं अभवियसत्ते जम्हा पयडी ण मुचेह ॥१२६॥ ेंक्षंद्रा जे पुम्बुत्ता हवंति कम्माणि जीवभावेण। सुद्धा पूण ठिविकालं गलंति ते णियफलं वत्ता ॥१२७॥

कमंबन्यका सर्वया अन्त हो जाता है अत. उसकी अपेक्षा सान्त है और अभव्य जीवके कभी बन्यका अन्त महीं होता अत. उसकी अपेक्षा अनन्त है। यही बात आगे कहते है—

सम्यग्दर्शन आदि कारणोंके होनेपर भव्य जीवके कर्मबन्ध नष्ट हो जाता है ऐसा जानो । किन्तु अभव्य जीवके बन्धकी परम्परा कभी भी नष्ट नही होती । क्योंकि वह अपने अभव्यत्वरूप स्वभावको कभी नहीं छोड़ता ॥१२६॥

विशेषार्थ- जैसे उडदोंमें स्वभावसे ही किन्हीमे पकनेकी शक्ति होती है और किन्हीमे पकनेकी शक्ति नहीं होती। उन्हें आगपर पकानेपर भी ये नहीं पकते। उसी तरह जीवोमें भी स्वभावसे ही किन्हीमें भव्यत्व स्वभाव होता है और किन्हीमे अभव्यत्व स्वभाव होता है। भव्यत्वका अर्थ है शुद्ध होनेकी शक्ति और अभव्यत्वका अर्थ है गुद्ध न हो सकनेकी शक्ति या शुद्धिकी अशक्ति । इनमे-से शुद्धिकी व्यक्ति सादि है क्योंकि उसके अभिव्यंजक सम्यग्दर्शन आदि सादि है। और अभव्यत्व रूप अशद्धिकी व्यक्ति अनादि है नयोंकि उसके अभिन्यंजक मिथ्यादर्शन आदिकी सन्तित अनादि है। इस तरह शक्ति द्रव्यकी अपेक्षा अनादि है और पर्यायकी अपेक्षा सादि है। उसकी व्यक्ति भी कथंचित सादि है कथंचित अनादि है। अथवा जीवोके अभिप्रायोको हो शुद्धि और अशुद्धि कहते हैं। सम्यग्दर्शन आदि रूप अभिप्रायका नाम शद्धि है। और मिथ्या-दर्शन आदि रूप अभिप्रायको अशब्दि कहते हैं । इनमेसे सम्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्तिसे पहले मिध्यादर्शन आदि सन्ति रूप अशुद्धिकी अभिव्यक्ति कर्यांचित् अनादि है और सम्यग्दर्शन आदि रूप शक्तिकी अभिव्यक्ति सादि है। यहाँ अशुद्धताको अनादि माना है। यदि उसे सादि माना जायेगा तो उससे पहले शद्धता माननी होगी। और पहले शुद्धता माननेपर पुनर्बन्ध असम्भव हो जायेगा । बन्ध तो अशुद्ध दशामे ही सम्भव है । अतः अशुद्धि अनादि और शुद्धि प्रयोगजन्म होनेसे सादि है। जैसे खानसे निकले स्वर्णपापाणमें स्वर्णकी अशद्धि अनादि है और शुद्धि सादि है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि किन्ही जीवोमे शद्ध होनेकी शक्ति और किन्हीमे शद्ध न होनेकी शक्ति क्यो होती है तो इसका उत्तर यह है कि यह तो वस्तु स्वभाव है। वस्तुके स्वभावमे तर्क नही चलता कि आग गर्म क्यो होती है और जल शीतल क्यो होता है।

आगे बतलाते है कि पुद्गलस्कन्च कैसे कर्मरूप होते है फिर कैसे छटते है—

पहले जो पुर्गलस्कन्योंका कथन किया है वे पुर्गलस्कन्य जीवके भावोका निमित्त पाकर स्वय ही कर्मरूप हो जाते है और अपने स्थिति कालतक ठहरने के बाद अपना फल देकर गल जाते हैं।।१२७।।

विशेषार्थ — जीवके रागढेव मोहरूप भावोका निमित्त पाकर कर्मवर्गणा रूपसे आया हुआ पुराज-इच्य स्वयं ही जानावरण आदि आठ कर्मरूप परिणमित हो आता है और उसी समय उसमें स्थितिबन्ध भी हो जाता है। अपने स्थितिबन्ध काछ तक वह कर्म आत्माके साथ बँघा रहता है। स्थितिपूर्ण होते ही वह अपना कछ देकर झड जाता है। यह परम्परा संधारसे छूटने तक बराबर बखती रहती है।

 <sup>&#</sup>x27;शुद्धपगुद्धो पुनः शक्तो ते पाक्यापावयशक्तित्रत् । साखनादि तयोर्व्यक्तिः स्वभावोऽतकंगोवरः ॥'—आस-मोमांसा । २. 'जीवा पोम्गलकाया अष्णोग्णामादगहृषपादिवद्धा । काले विजुजवागा मुहरुवसं दिति भुजर्जित ॥६७॥—पञ्चास्ति ।

कर्तृत्वादिकालधुपदिस्य बन्धमीक्षचोर्गीणं बुच्यं निमित्तं चाह— भोत्ता हु होइ जद्दया तद्दया तो कुणइ रासमाबीहि । पृत्वं बंधो जीवे जाणावरणाविकम्मेहि ।१२८। मिन्छे मिन्छाभावी सम्मे सम्मो हि होइ जीवाणं । बस्युं जिमित्तमेलं सरायपरिणामबीयरायारा ।१२९।।

जब वह जीव पूर्ववढ कर्मोंका फल भोगता है तो रागद्वेष रूप परिणमन करता है इस तरह-से जीवमें ज्ञानावरणादिक कर्मोंका बन्ध होना रहता है ॥१२८॥

बिहोषार्थ — भागार्थ यह है कि जब जीवके पूर्वबद प्रव्यक्रमोंका उदय होता है तो वह जीव स्वयं हो अपने अज्ञानभावसे मिथ्यात्व रागादि कप परिणमन करता हुआ नवीन कर्मबन्धका कारण होता है। इसका आग्रय यह है कि प्रव्यक्रमंका उदय होने मात्रसे जीवके कर्मबन्ध नहीं होता किन्तु जीवके रागादि रूप परिण्यान करतेसे नवीन कर्मका बन्ध होता है। यदि कर्मके उदय मात्रसे बन्ध होता तो संसारका कभी अन्त नहीं होता, व्योक्ति संसारी जीवों के सर्वदा ही कर्मका उदय रहता है।।

इस तरह कर्तृत्व आदिका कथन करके बन्य और मोक्षमें मुख्य और गौण निमित्तको कहते है— जोवोके मिध्यात्व अवस्थामें मिध्याभाव होते है और सम्यक्त अवस्थामें सम्यक् भाव होते हैं। सराग परिणाम और वीतराग परिणाममें बाह्य वस्तु तो निमित्त मात्र है।।१२९॥

विज्ञोपार्थ-कारणके दो भेद है-उगदान कारण और निमित्त कारण। जो वस्तु स्वयं कार्यख्प परिणत होती है उसे उपादान कारण कहते हैं और जो उसके कार्यरूप परिणतिमें सहायक हो उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे जब मिट्री स्वयं अपनेमे घट होनेरूप परिणामके अभिमुख होती है तो दण्ड, चक्र और कुम्हारका प्रयत्न वगैरह निमित्त मात्र होता है। किन्तु दण्ड आदि निमित्तोके होनेपर भी यदि मिट्री कंकरीली हो तो उसके अपनेमें स्वयं घटरूप होनेके परिणामकी योग्यता न होनेसे वह घटरूप परिणत नहीं होती । इसलिए मिट्री ही बाह्य दण्डादि निमित्तोकी अपेक्षापर्वक अपने अस्यन्तर परिणामके होनेपर घटरूप होती है, दण्ड वगैरह घटरूप नहीं होते । अत दण्ड आदि निमित्त मात्र होनेसे निमित्तकारण कहे जाते है और मिट्री उपादान कारण है। आजकल निमित्तके विषयमे विवाद चलता है। विवाद निमित्तके अस्तित्वकी लेकर नहीं है। निमित्त नहीं है ऐसा कोई नहीं कहता। निमित्त उपादानमें कुछ करता है इस विषयमे विवाद है। एक सिद्धान्त है कि जिस इव्यमें जो शक्ति नहीं है वह शक्ति अन्यके द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। अतः निमित्तके द्वारा उपादानमे कोई शक्ति तो उत्पन्न नहीं की जा सकती। अपने-अपने योग्य शक्ति तो उपादानमें रहती ही है। जब उपादान अपनी योग्यताके अनस्य कार्यरूप परि-णत होनेके अभिमख होता है तो जो उसमें सहायक होता है उसे निमित्त कहा जाता है। अकलंकदेवने अपने तत्वार्थवार्तिकमे उपादान और निमित्तकी इस व्यवस्थाको इसी प्रकार स्वीकार किया है-'यथा मद-स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामाभिम्रूष्ये, दण्डचकपौरुषेयप्रयस्नादिनिमित्तमात्रं भवति । यतः सत्स्विप दण्डादि-निमित्तेष शर्करादिप्रचितो मत्पिण्डः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामनिष्त्यकत्वात न घटीभवति । अतो मत्पिण्ड एव बाह्यदण्डादिनिमित्तापेक्ष बाम्यन्तरपरिणामसानिष्याद घटो भवति न दण्डादयः, इति दण्डादीनां निमित्त-भात्रत्वम ।

स्पक्ता अर्थ उत्तर जिल आये है। इसमे दण्ड चक्र और कुम्हारके प्रयत्नको निमित्त मात्र माना है किन्तु कब ? जब मिट्टी स्वयं अपने अन्दर्श पटक्य परिप्यनने अभिमूल हो। अत. उत्तराहानका परिणान निमित्ताचीन नहीं है उत्पादानका परिणामन उत्पादानके अचीन है। जब उत्पादान स्वयं कार्याभिमूल होता है तो निमित्त निमित्त होता है। अयबहार दृष्टिंग हुमें अले ही ऐसा लगे कि उपादानका परिणामन निमित्ताचीन

१. बत्थं निमित्तमित्ते आ० ।

बोबाक्कुरन्यायेन कर्मण तस्यैव फळ्युपदर्शवित गाथात्रयेणेति—
कम्मं कारणन्त्र वं बेहं कष्ठकं खु अक्ख बेहावो ।
अक्खाबु विसयरागं रागावि णिवक्स ते ति ।११३०।।
तेण चउनाइदेहें गेह लाइ पंचरप्यारियं जीवो ।
ेएवं ते पिह णंतो पुणो पुणो बंधवे कम्मं ॥१३१।।
इह बुव सिच्छिदिहो कम्मं संजणक्र कम्मभावेहि ।
जह बीयंकुरणायं तें तं अवरोप्परं तह य ॥१३२॥

है किन्तु परमार्थ रृष्टिसे अन्यका परिणमन अन्याधीन होता ही नहीं । यदि ऐसा हो तो वस्तुन्यवस्था हो गडबडा जायेगी । समयमारके कर्तृकर्म अधिकार की स्वार करते हुए टीकाकार अमृत-बन्दाबार्यने जिल्ला है यदि पुरानकर्म क्रोधादि जीवको क्रोधादिमां कथ्ये परिणमाता है य त्वयं परिणमतान के क्रांधि क्षा कथ्ये परिणमतान है या त्वयं परिणमतान की क्रोधादि आव कपेते परिणमतान है या त्वयं परिणमतान की क्रोधादि आव करते परिणमतान है जो कोई दूबरा तो परिणमतिने समर्थ हो नहीं सकता क्योकि जिल्ला के निही है अन्यके द्वारा बहु शक्ति उत्यक्त नहीं की आ सकती । यदि वह त्वयं परिणमतान है नो दूसरे परिणमते के स्वार्थ करेगा क्योकि करता । अप अविभे परिणमन जीत का मिल्ला को करेगा क्योकि करता । यदि वह त्ययं परिणमतान है नो दूसरे परिणमन जीति करता । यदि वह त्ययं परिणमान के तो परिणमन जीति करता मिल्ला को करेगा । अप अविभे परिणमन जीति कर सामिक है। उत परिणमन परिक होते औव जिस्त अपने परिणामको करता हे उसका उपादान करता वहीं जीव है, इत्यक्सेका उदय तो विभिन्तमान है। ऐसा हो सर्वत्र जानना चाहिए। उनो तरह सराग परिणाम और वीतराग परिणामिका उपादान कराण क्यों जीव है है। बाह्य वस्तु तो विभिन्त साम है। जब अन्तरगम सराग वारिणि होती है तो तम्म वीतराग परिणा मिल्ला का जानी है। अत अपने परिणाति होती है तो त्रम वीतराग परिणा की ता निम्त साम वीतराग परिणा होती है तो है हो निम्ति की अवस्वकता है। दूसरो-की श्रीविक्ष आवस्वकता है। दूसरो-की श्रीविक्ष आवस्वकता है। दूसरो-की श्रीविक्ष आवस्वकता ही है।

बीजाकुर न्यायसे कर्म और उसके फलको तीन गाथाओसे बतलाते हैं-

कर्म कारणमृत है, उमका कार्य शरीर है। शरीरमे इन्द्रिगों होनी है। इन्द्रियोसे विषयोमें राग होता है उससे रागाविका बन्ध होता है। इस नवीन बन्धमे जनुर्गतिमे जीव ओदारिक, वैकिषिक, आहारक, तैजन और कार्माणके येरसे पात्र प्रकारके शरीरको प्रहण करता है। इस तरह उसका प्रहण करता हुआ जीव पुन: पुन: कर्मका बन्ध करता है। ऐसे ही मिध्यादृष्टि कर्मसे कर्मको उत्पन्न करता है। जैसे बीजाकुर न्यायमे बीजसे अकुर उत्पन्न होता है और अकुरसे बोज उत्पन्न होता है बेसे ही कर्मके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए ॥१३०-१३२॥

१. एयतं कः त्सः युः । २. हह एव अः युः जः । ३. बीयंकुर णेय अः कः तसः जः युः । 'जो बात्रु संवारत्यो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो । परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिमुगदौ ।। गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते । तेहि दु विसयगाहणं तत्तो रागो व दोसो वा ।। जायदि जीवस्सेवं भावो संवारचनकवालिम्म । हदि जिणवरहि सणिदो अणादिनिषणो सणिषणो वा ।।१२८-१३०। — पद्मास्तिः ।

धर्माधर्मयोः परमार्थव्यवहारकाळयोश्च स्वरूप प्रयोजनं शावध्ये---

ैकोयपमाणसमुत्तं अचेयणं गमणस्त्रक्तणं वस्मं । तप्पडिकवमयस्मं ठाणे सहयारिणं णेयं ॥१३३॥ <sup>3</sup>कोयालोयविभेयं गमणं ठाणं च<sup>8</sup>जाण हेर्द्वाह् । जद्द णहु ताणं हेऊ किह लोयालोयववहार ॥१३४॥

मिलता है जसमें इन्द्रियों होती हैं। इन्द्रियोंसे विषयोंका यहण करता है उससे रागद्वेष करता है, रागद्वेषसे पुन. नदीन कर्मबन्ध होता है। इस तरह जैसे बी जाकुरको सन्तान अनादि कालसे चलो आती है वैसे ही जीवके कर्मबन्ध सत्तान भी अनादि कालसे चलो आती है। इसको समास करनेका एक ही उपाय है जैसे बी जोवके कर्मबन्ध सत्तान भी अनादि कालसे चलान हो जाती है वैसे ही कर्मच्या बीजको भी यदि सर्वया नहा हो जाती है वैसे ही कर्मच्या बीजको भी यदि सर्वया नहा कर होजा जाये तो उससे नया जन्म लेना नही पड़ेगा। नया जन्म चारण न करनेसे नया बारण नही हो होगा। नया परोर न होनेसे उसमें इन्द्रियों, उससे विषय प्रहण, विषयप्रहणसे होनेसाल। रागदेव ये सब समात हो आयंगे। इनके समात होनेसे लगा कर्मबन्ध ही नही होगा। इसीका नाम मुन्ति है।

धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य और परमार्थकाल तथा व्यवहारकालका स्वरूप और प्रयोजन कहते है—

धर्मद्रव्य लोकाकाशके बरावर प्रमाणवाला है, अमूर्तिक है, अचेतन है, जोव और पुर्गलो के गमनमे सहायक होना उसका लक्षण है। उसीके समान अधर्मद्रव्य है किन्तु वह चलते हुओंके ठहरनेमे सहायक है।।१३३॥

विद्रोपार्थ — भर्मद्रम्य और अपर्मद्रव्य ऐसे ज्या है जिन्हें जैनवर्ममें हो इस रूपमें माना गया है। ये योनो ह्य्य आकाशकी तरह ही अमूर्तिक और अवेतन हैं। किन्तु आकाशकी तरह सर्वव्यापक नहीं हैं केवल लोकाकाशमें ही ज्यापक है तसे बाहर नहीं हैं। है। किन्तु आकाशकी तरह सर्वव्यापक नहीं हैं केवल लोकाकाशमें ही ज्यापक है तसे बाहर नहीं है। है। ये तो केवल मिनित्त मान होंगा। चन्ने और चलने चलने चलने वहर्मकी शिक्ष तो जीव और पुरान्जोमें ही है। ये तो केवल मिनित्त मान है। अते सङ्क हमें चलने से सहायक होती हैं वह हमें चलाती नहीं है। हम यदि चलना न नाहें तो वह चलनेको प्रेरणा नहीं करती। चलना चाहें तो सहायक होती है। इसी तरह ग्रीप्मसर्पुत सङ्कके किनारे वह हुए युलोकी छाया प्रिकाले ठहरने सहायक होती है। वह जबरदस्ती किमीको ठहराती नहीं है। वह जो ठहरता नाहें उनकी निमित्त हो जाती है। इसी तरह लोकाकाशमं सर्वत्र जीव और पुरान्लोके चलने और ठहरोने सहायक मात्र धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य है।

आगे इन दोनी द्रव्योका प्रयोजन बतलाते हैं-

लोक और अलोकका भेद तथा गमन और ठहरना ये सब बिना कारणोके नही हो सकते। यदि इनका कोई कारण न होता तो लोक अलोक व्यवहार कैसे होता? ॥१२४॥

विशेषार्थ — प्रत्येक कार्यका कोई कारण अवस्य होता है। गमन और गमनपूर्वक स्थिति भी कार्य है अर्त उनका कोई कारण होना चाहिए। यो तो इन दोनों कियाओं के उपादान कारण तो चलनेवाले और चलते हुए ठहरनेवाले जीव और पूर्वगत हो है तथािंप कोई खागरण निमित्त भी होना चाहिए। उसने कीरन कोई कार्य होता नहीं है। अर्त उसमें निमित्त धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य है। इस प्रयोजनके सिवाय इन दोनों द्रव्योका एक प्रयोजन और भी है। जैनधर्मे अखण्ड आकाशके दो विभाग माने गये हैं — लोकाकाश

१. व्याचष्टे । २. 'बम्मित्वकायमरसं अवण्यांचं आहमण्यातं । लोगोगाई पुटुं पिहुलमसंसादिययदेस ॥८२॥ उदयं जह मण्डाणं ममणाणुमाह्यरं हबदि लोए । तह जीव पोगालाणं धम्मं दव्यं विदार्णीह ॥८५॥ जह हबसि धम्मदक्यं तह संजाणेह चम्पप्यम्यस्यातं । ठिरिकिरियाजुनाणं कारणभूप तु पुढवी व ॥८६॥ —पश्चास्तित । ३. 'जादो कलोण लोगो जींस सम्यादये य गमणठिरो । दो वि य मया विभक्ता लोगसेता त्राविभक्ता लोगसेता ॥८॥ —पश्चास्तित । ४. च ताण ज० ।

एयपएसि अमुसो अचेयणो बहुणागुणो कालो । ेलोयायासपएसे बक्का ते रयणरासिस्य ॥१३५॥ ैपरमत्यो जो कालो सो चिय हेऊ हवेद्द<sup>3</sup>परिणामे । पज्जयिति उवयरिजो वबहारादो य णायस्वो ॥१३६॥

और अलोकाकाय । जितने आकाशमें सब दृज्य पाये जाते हैं उत्तने आकाशको लोकाकाश कहते हैं और उससे बाहरके शुद्ध आकाशको अलोकाकाश कहते हैं। छहाँ द्रव्योमें जीव और पुद्गलद्रव्य हो कियाबान् हैं शेष सब निष्क्रिय हैं। यदि गतिमें सहायक धर्मद्रव्य और स्थितिमें सहायक अध्यद्रव्य न होते तो जीव और पुद्गल लोकाकाशके बाहर भी चले जाते और लोक अलोकाकाशक बाहर भी चले जाते और लोक अलोकाकाशक वाहर भी चले जाते और लोक अलोकाकाशक वाहर भी चले जाते और लोक अलोकाकाशक वाहर पाये चित्र के लिए से अलोक होना अवस्य चाहिए। जेले ज्याहण के बाहरणेत स्वित्यादिका बोध होता है, अनस्य कहनेसे अस्यके भिन्न गर्वभक्त बोध होता है ऐसे हो अलोकसे भी लोकसे भिन्न कोई होना चाहिए। अतः धर्मद्रव्य और अध्यद्वव्यक्त प्रयोजन लोक और स्वीत स्वीक्तिका विभाग भी हैं।।

आगे परमार्थकालका स्वरूप कहते है-

कालद्रथ्य एक प्रदेशी है, अमूर्तिक है, अनेतन है, वर्तेनागुणवाला है। कालद्रव्यके वै अणु रस्तोंको राशिको तरह लोकाकाशके प्रदेशोपर स्थित है।।१३५॥

विशेषार्थ—कालद्रव्यका लक्षण वर्तना है। जैसे जीवमे चेतना मुख्य गुण है वैमे ही कालद्रव्यका विशेष गुण वर्तना है। प्रत्येक द्रव्यमे प्रतिसमय जो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप सत्ताका वर्तन हो रहा है उसीका नाम वर्तना है। यह वर्तना प्रतिक्षण प्रत्येक द्रव्यमे होती रहती है यह बात अनुमानमे भी सिद्ध है जैसे बट-लोईमें पकनेके लिए चावल डाले और आधे घण्टेमें पके तो उससे यह मतलब नहीं लेना चाहिए कि २९ मिनिट तक वे चावल वैसे ही रहे और अन्तिम क्षणमे प्रकार तैयार हो गये। जनमे प्रथम समयसे ही सुक्ष्म पाक बरावर होता रहा है। यदि प्रथम समयमे पाक न हुआ होता तो दूसरे-तीसरे आदि समयोमे भी नही होता और इस तरह पाकका ही अभाव हो जाता । इसी तरह प्रत्येक द्रव्यमे प्रतिसमय वर्तना होती रहती है। यह वर्तना द्रव्योका स्वभाव है काल उसका मुख्य कारण नही है, वह तो निमित्तमात्र है। काल-द्रव्य भी घर्म-अधर्म और आकाशद्रव्यकी तरह अचेतन और अमूर्तिक है, किन्तु एक नहीं है, अनेक है। उसे पुद्गलपरमाणुकी तरह अणुरूप माना है। पुद्गलके परमाणु तो परस्परने बँधकर एक भी हो जाते है। किन्तु कालाणु तो रत्नकी तरह एक एक ही रहते हैं। लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक कालाणु सदा स्थित रहता है। जितने लोकाकाशके प्रदेश होते है उतने ही कालाणु है। कालको अणुरूप माननेके कई कारण हैं। काल यदि सर्वत्र आकाशकी तरह एक होता तो सर्वत्र परिणमन भी एक-सा ही होता। किन्तु विभिन्न क्षेत्रोमे विभिन्न प्रकारके कालका परिणमन देखा जाता है। दूसरे, कालका सबसे छोटा अग समय है। आकाशके एक प्रदेशपर स्थित पुद्गलका अणु मन्दगतिसे, चलते हुए उससे लगे दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमे पहुँचे उतने कालका नाम समय है। यह समय पर्यायरूप समय है इसे व्यवहारकाल भी कहते है। समय जैसा ही सूक्ष्म कालाणु निश्चयकालद्रव्य है। निश्चयकालद्रव्यके अणुरू हुए बिना उसकी समयरूप सूक्ष्म पर्याय सम्भव नहीं है। इसलिए भी कालद्रव्यको अणुरूप माना है।

आगे परमार्थकालका प्रयोजन कहते है ---

यह जो परमार्थं या निश्चयकाल है वह परिणामका कारण है। पर्यायको स्थिति उपचरित-काल है और वह ब्यवहारसे जाननी चाहिए ॥१३६॥

श्लोगागासवदेसे एक्केक्क जे द्विया हु एक्केक्का। रसणाणं रासी इब ते कालाणु मुणेयव्या ॥५८८॥'
 गो० जीव०। २. 'कालो परिणाममयो परिणामा दलकालसंभूतो। दोष्ट्र एस सहावो कालो लगभंगुरो णियदो॥१००॥' — पद्मास्ति०। ३. परिणामो अ० आ० स्व० सु० स्व०।

उक्तं च---

एयम्मि पएसे खलु इयरपएसा य पंच णिहिट्टा । ताणं कारणकज्जे उहय सरूवेण णायव्यं ॥ पुग्गस्ममन्नात्योयं कालाणु मुक्खकारणं होई । समजो अरूवि जहाग पुग्गस्मुत्ता नेमख्तो ह ॥१३७॥ समयाबस्रि उस्सासो योवो स्व णालिया मुहत्त विणं । पक्षे च मास वरिसं जाण इमं सयक बक्हारे ॥१३८॥

विदेशपार्थ— वर्तना निश्चयकालका लक्षण है और परिणाम व्यवहारकालका लक्षण है। अपनी जातिको न छोष्टते हुए द्रव्यमें जो परिवर्तन होता है—पूर्वपर्यायको निवृत्ति और उत्तरपर्यायको उत्पत्ति होती है उसे परिणाम कहते हैं। निश्चयकाल इस परिणाममें हेतु होता है। वेसे परंद्रव्य गतिमें और अधर्मद्रव्य स्थिति हेतु होता है। परिणाम शक्ति तो द्रव्योगे स्वाभाविक हैं काल उसमें निमित्तमात्र होता है। उसका आश्रय पाकर सब द्रव्य अपनी पर्यायन्त्र स्वतः परिणामन करते हें। एक पर्याय सुद्धन्यसे एक क्षण तक रहती है। यह सब उपवरित्त या व्यवहारकाल है। व्यवहार, विकल्प, भेद, पर्याय ये सब शब्द एकार्यक हैं। व्यवहारके अस्यानकालको व्यवहारकाल कहते हैं। समय, घडी, पण्टा, मिनिट, दिन रात यह सब व्यवहारक कालके ही भेद हैं।

आगे ग्रन्थकार प्रमाणरूपसे एक गाथा उद्घृत करते हैं-

एक प्रदेशमें रोप पांची इन्सीके प्रदेश कहे हैं अर्थात् वर्महन्य अवर्गहन्य, जीवहन्य, पुद्गलहन्य और कालहन्यके प्रदेश एक ही आकाशप्रदेशके साथ रहते हैं। सब आपसमें हिले-मिले हानेपर भी अपना-अपना स्वभाव नहीं छोडते। उनका कारण और कार्य दोनों ही अपने-अपने स्वभावके अनुसार ही जानना चाहिए। जिसका जो कार्य है वह वहीं कार्य करता है और उसमें वहीं कारण होता है, अन्य द्रव्य नहीं।

पुद्रान्त्रोके सध्यमं स्थित कालाणु मुरूप कारण है क्योंकि कालद्रव्य अमूर्तिक है। और पुद्रान्द्रवय मृर्तिक है इसल्ए वह मुख्य कारण नही है ॥१३७॥

बिहोपार्थ — पुरुत तो समस्त लोकमें भरे हुए हैं। उन्होंके बीचमें कालाणु भी अवस्थित है। किन्तु परिणमनमें मुख्य कारण कालद्रव्य है, पुरुत्तल द्रव्य नहीं। बयोकि पुरुत्तलद्रव्य मूर्तिक है और कालद्रव्य-अमृतिक है। जो द्रव्य केयल तहायकके रूपमें माने गये हैं वे सभी अमृतिक हैं जैसे आकारा, वर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य हैं वैगे हो काल भी हैं।

आगे व्यवहारकालको कहते हैं —

समय, बावली, उच्छ्वास, लब, नाली, सुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, यह सब व्यवहार-काल है।।१३८॥

बिझोषार्थ — व्यवहारकालका सबसे छोटा अंश समय है। असस्यात समयोकी एक आवली होती है। संस्थात आवलीका एक उच्छ्यास होता है। सात उच्छ्यासका एक स्तोक होता है। सात स्तोकका एक लब होता है। सात अवक्रका एक नाली होती है। दो गालीका एक मूहर्त होता है। २० मूहर्तका एक विन-रात होता है। एन्ट्रह दिन-रातका एक पक्ष होता है। दो गणका एक मास होता है। १२ मासका वर्ष होता है बह सब व्यवहारकाल है। इस व्यवहारकालका मूल समय है। अनः आगे समयका परिमाण बतलात हैं—

१. 'आवस्ति असं' समया संक्षेण्जाविष्ठसमूहमृस्साक्षो । सत्तुस्साक्षा बोबो सत्तत्योबो लया भणियो ॥५७३॥ अट्टतीसद्धलवा नाली वे मालिया मृद्धुतं तु । एमसमयेण हीणं मिण्णमृहुनं तदो सेस ॥५७४॥—मो० चीच० ।

समयकालप्रदेशसिद पर्यमाह—

णहएयपएसत्यो परमाणू मंदगइपवेट्टंतो ।

बीयमणंतरत्रेलं जावियं जावि तं समयकालं ॥१३९॥

जैत्तियमेतं त्रेलं अणुगा रुढं खु गयणवरुवस्स ।
तं ख पएसं भणियं जाण तुमं सक्वदरसीहि ॥१४०॥

गगगदीनां द्रव्यपयांवयः काणपुक्ता लोकस्य कार्यन्तं प्रतिद्यापयि—

गयणं दुषिहायारं घम्माधम्मं च लोगवो णेयं ।

विविहा पोगणजीवा कार्ल परमाणृमिव भणियं ॥१४१॥

सन्द्रीसं पञ्जाया लोगे जवलोह्या हु णाणीहि ।

तद्या लोगं कुर्णं कारणभुदाणि दव्यणि ॥१४२॥

आकाशके एक प्रदेशमें स्थित पुद्गरू परमाणु मन्दगतिसे चलता हुआ जितने कालमें अपने अनन्तरवर्ती प्रदेशमे जाता है उसे समय कहते है ॥१३९॥

आगे प्रसंगवश प्रदेशका परिमाण बतलाते है--

आकाशके जितने क्षेत्रको पुद्गलका परमाणु रोकता है अर्थात् पुद्गलका एक परमाणु आकाशके जितने क्षेत्रमें रहे उतने क्षेत्रको सर्वज्ञदेवने प्रदेश कहा है ऐसा तुम जानो ॥१४८॥

आकाश आदिके द्रव्य और पर्यायके कारणको बतलाकर बागे लोकका कार्यपना सिद्ध करते हैं---

आकाशह्य्यके दो प्रकार है—एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। लोकमें धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य, अनेक प्रकारक पृद्गिल और अनेक प्रकारके जीव रहते हैं। कालद्रव्यको परमाणुकी तरह अणुरूप कहा है।। जानी सर्वेजदेवने सब द्रव्योकी पर्यायोंको लोकमे देखा है इसलिए लोक-कार्य है और द्रव्य कारणरूप है।।१४९-१४९।।

१. पलोट्टंतो अ० आ० क० स० ज०। गो० जीवकाण्डं गायेय क्षेपकरूपेणास्ति सम्यस्त्वमार्गणाप्रकरण। २ इयमपि गाया जीवकाण्डं क्षेपकरूपेणास्ति पाठमेदेन—'तं च पदेसं भणियं अवरावरकारण जस्स ।' ३ हत्वयपीवाकारमुस्त्वा अ० त्रल. सु० ज०। ४ प्रतिष्ठयति आ०। ५. धर्माधर्वादीनि यत्र लोक्यन्ते स लोकः। —सर्वार्थास्त, ५-१२। 'दीसित जत्य जत्या जीवादीया स प्रण्यदे लोजो।'—स्वा० का० अञ्च०, गा० २९३। 'काल' पञ्चास्तिकायास्य सप्रपञ्चा इहाखिलाः। लोक्यन्ते येव तेनायं लोक इत्यभिलप्यते।।।।। हरि० पु०, ४ सर्ग।

तत्र जीवपुदगळयोः पर्यायभेदमभिष्ठानं चाह---

सञ्दर्य अस्य खंघा बावरसुहुमा वि लोयमञ्झाम्म । थावर तहेव सुहुमा तसा हु तसनाडिमञ्झाम्म ॥१४३॥

त्रसनाल्युत्सेधं छोकस्वरूपं चायष्टे—

अह्र विदेष्ठ कोयंता चउरंसा एक्करञ्जूपरिमाणा। वैचयहरञ्जूच्छेषा कोयं सयतिष्णितयालं ॥१४४॥ वैदागयसिरो कडिहरूयो ताडियजंघो जुवाणरो उड्डो। तेणायारेण ठिओ तिविहो कोगो मुणेयव्यो ॥१४५॥

उठाकर लोककी ऐसी अपुरात्ति की है कि उसमें कोई दोष नहीं आता। सर्वज्ञने सब द्रव्योंको पर्यायोको जहाँ देखा यह लोक। सब हब्य तो लोकमें ही हैं लोकके बाहर नहीं हैं। जब सह व्यूटपित दोषहोंन हैं। जब छह द्रव्योंके समुहका नाम लोक है तो लोक कार्य हुआ और द्रव्य उसके कारण हुए। किन्तु यह कार्यकारलभाव अयसहारमुलक ही है क्योंकि लोककी रचना सादि नहीं है अनारि है। फिर भी पर्यायदृष्टिसे लोकको कार्य कहा जा सकता है।

आगे जीव और पुद्गलको विभिन्न पर्यायोका तथा उनके अवस्थानका कथन करते है-

लोकके मध्यमें सर्वत्र बादर और सुक्ष्म स्कन्व रहते है। उसो तरह सूक्ष्म और बादर स्थावर जीव तथा त्रमजीव भी रहते है। किन्तु त्रसजीव त्रसनालीमे ही रहते है॥१४३॥

विहोषार्थ—लोकमं पुराल और जीवहम्य भी रहते हैं। दोनों ही हथोकों संख्या अननत है। पुरालकों स्कन्यरूप पर्याय बादर भी होती है और मुख्य भी। सुदम और बादरस्कम्य समस्त लोकके भरे हुए हैं। ससारों जीव स्थावर और जगके भेंदसे दो प्रकारके हैं। स्थावर भी बादर और सुक्त होते हैं। किन्तु प्रयजीव बादर ही होते हैं। बादर और पूस्त स्थावर भी पुराल स्कन्योकी तरह समस्तलोक्से रहते हैं। किन्तु जसजीव केवल जसनालोसे ही रहते हैं।

आगे त्रसनालीको ऊँचाई और लोकका स्वरूप कहते हैं —

निचेसे लंकर ऊपर लोकके अन्तपर्यन्त त्रसनाली है। वह चौकोर है, एकराजु उसका बिस्तार है और चौबहराजु ऊँचाई है। तथा लोकका क्षेत्रफल ३५३ राजु है।१४४।। एक युवा मनुष्य सिर ऊँचा करके दोनों पैरोंको फेलाकर और दोनो हाथोको कमरपर रखकर खड़ा हो, उसका जैसा आकार होता है वैसा हो आकार तीन प्रकारक लोकना जानना ॥१४५॥

बिज़ीयार्थ — लोकका आकार दोनों हाषोको दोनों ओर कटिप्रदेशपर रखकर तथा पैर फैलाकर बड़े हुए मुन्यके समान बतलाया है। गायामें 'विगयसिरो' पाठ है उसका वर्ष सिररहित होता है क्योंकि विगतका वर्ष रहित प्रसिद्ध है। किन्तु ऐसा वर्ष लागम विरुद्ध है क्योंकि लोकका आकार सिरसहित पुरुषके साकारकी तरह कहा है। स्वागेंके उत्तर जो नो वैदेयक है वे लोक पुरुषको ग्रीया (गर्दन) के स्वानयर पहते हैं इसलिए उनका नाम भैवेयक है। और सिद्ध विलग्न सरतकाका पडती है। अतः हमने विगतियरका

१. उद्वितिलोयंता—म॰ स॰ सु॰। 'लोयबहुमक्बदेते तर्हाम्मसारं व रुज्युपदरजुदा। तेरसरज्युस्तेहा कि-चूणा होदि तत्वणाली ॥६॥'—िविकोषयण्णीत्, १ अ० । 'लोयबहुमक्बदेते दक्क्षे सारव्य रज्युपदरजुदा। वीहसरज्जुत्ता तसणाली होदि गुणणामा ॥१४३॥'— त्रिकोकसार। २. चउदह सा उच्छेषे आ० अ० अ०। ३. 'कटिस्यकरयुग्मस्य वैद्याखस्यानवर्तिनः। विभत्ति पुरुषस्यायं संस्थानमचलस्यिते.।।८॥'—इिन् पु०, ४ सर्ग।

# मृज्यक्षेत्रकालमावैदय स्वमावा द्रष्टव्या—

# दस्ते खेते काले भावे भावा फुडं पलोएज्जा। एवं हि थोवबहुगा णायक्वा एण मग्गेण ॥१४६॥

एवं द्रव्याधिकार समाप्तः।

अर्थं सिर ऊँचा करके किया है क्यों कि कोशमें 'विगत' का अर्थ सावधान भी है। सावधान मनुष्यका सिर तना हुआ होता है। अस्तु, लोकके तीन भेद हैं अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। पैरोके तलसे लेकर कटिप्रदेशसे नीचेका भाग अघोलोक है। कटिप्रदेशका भाग मध्यलोक है उसमे ऊपरका भाग अर्घ्वलोक है। लोक १४ राजु ऊँचा है। लोकके नोचे उसका विस्तार मात राजु है फिर क्रमसे घटने-घटने मध्यलोकके पास उसका विस्तार एक राजु है। इसके ऊपर क्रमसं बढ़ने-बढ़ते ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गके गमीप उसका विस्तार पौच राजु है। फिर उससे ऊरर कमसे घटते-घटते लोकके अग्रभागमे विस्तार एक राजु है। यह पूरब पिष्यम विस्तार है। दक्षिण उत्तरमें सर्वत्र सात राजु मोटाई है। इसका क्षेत्रफल इस प्रकार जानना चाहिए-अधोलोकका विस्तार नीचे सात राजुह ऊपर सात राजुकी ऊँचाईपर विस्तार एक राजुहै अतः ७ + १ = ८  $\div$  २ = ४ × ७ × ७ = १९६ राजु अधोलाक का क्षेत्रफल होता है । अधोलोक के ऊरर विस्तार एक राजु है और ऊर्ध्वलोकके मध्यमे ३१ राजुकी ऊँचाईगः विस्तार पाँच राजु है। अन ५+१=६-२  $= 3 \times 3 \times 9 = \frac{23}{3}$  आये अर्ध्वलोकका क्षेत्रफल हो 11 है । पूरे उर्ध्वलोकका क्षेत्रफल १४७ राजु है । १४७ राजुमे १९६ जोडनेसे समस्त लोकका क्षेत्रफल ३४३ राजु होता है। लोकके सध्यमे एक राजु चौडी और १४ राजु ऊँची त्रसनाली है। त्रमजीब उसीमें रहते हैं। केवल उपपाद और मारणान्तिक समृद्घात जवस्थामे ही त्रसंजीव त्रसनालीके बाहर पाया जाता है। त्रसनालीसे बाहरका कांई एवेन्द्रिय जीव त्रस-पर्यायका बन्ध करके, मृत्युके परचान बसनालीमे जन्म लेक्के लिए गति करता है तब उसके श्रम नाम कर्मका उदय होनेसे उपपादकी अपेक्षा त्रसकीव त्रसनाठोकं बाहर पाया जाता है। जब कोई प्रमनाठीका त्रसजीव एकेन्द्रिय पर्यायका बन्ध करके त्रसनालीमे बाहर एवेन्द्रिय पर्यायमे जन्म लेनवाला हाना है और मारणान्तिक समदघात करता है तब त्रमपर्यायमे होते हुए भी उसके आत्मप्रदेश त्रमनाठीके बाहर पाये जाते है। इस तरह त्रसजीव त्रसनालीमे हो पाये जाते हैं। किन्तू १४ राज् उत्जी परी त्रमनालीमे त्रसजीय नही पाये जाते। इसीसे त्रिलोक प्रज्ञप्तिमे यसनालीको कुछ कम तेरह राजुऊँची कहा है। उसका कारण यह है कि जितनी लोकर्ज। ऊँचाई है उसनी ही असनालीकी ऊँबाई है। जसमे-से सातवें नरक के नी बे एक राज्मे निगोदिया जीव ही रहते हैं। अत एक राजु कम होनेसे तेरह राज हो रहते हैं। उसमे-से भी सातवी पथ्वीके मध्यमें ही नारणी रहते हैं नीचेकी २९९९ वोजन पृथ्वीमें कोई अस नहीं रहता है। तथा ऊर्ध्वलोकमें सर्वार्थिसिद्धि-विमान तक ही त्रसजीव रहते हैं। सर्वार्थिसिडिसे ऊपरके क्षेत्रमें कोई त्रसजीव नहीं रहता। अत. सर्वार्थ-सिद्धिसे लेकर आठवी पृथिवी तकका अन्तराल १२ योजन, आठवी पृथिवीकी माटाई ८ योजन और आठवी पृथिबीके क्रपर ७५७५ धनुप प्रमाण क्षेत्र त्रसर्जा बोसे शून्य है। अत. नीचे और ऊपरके उक्त धनुषोसे कम १३ राजु प्रभाण त्रसनालीम वसजीव जानने चाहिए ॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल और मावके द्वारा स्वभावोके चिन्तनकी प्रेरणा—

द्रब्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा भावोकी स्पष्ट रूपसे जानना देखना चाहिए। इस प्रकार इस मार्गसे भावोका अल्पबहुत्व भी जानना चाहिए।।१४६॥

इस प्रकार द्रव्याधिकार समाप्त हुआ।

सर्वेषामस्तित्वं कायत्वं पद्मातो प्रदेशसंक्यां बाह— सन्देतिंस अस्यित्तं णियणियपुणपक्कप्रहि संजुतं । पंचेय अस्यिकाया जबविद्वा बहुपरेसावो ॥१४०॥ जीवे धम्माधम्मे हुंति पदेसा ह संख्यपिहीणा । गयणे णंताणंता तिविहा पुण पोगगळे लेया ॥१४८॥ हति पम्नास्किन्याः।

सब इत्योका अस्तित्व तथा पौच इथ्योके कायत्वका कवन करते है— अपने-अपने गुणपर्यायोंसे संयुक्त सभी द्रव्य अस्तिरूप हैं। किन्तु उनमें-से पौच द्रव्योंको ही अस्तिकाय कहा है क्योंकि वे बहुप्रदेशी है।।१४७।।

बिहोषार्थ — अस्तित्व वास्तवमें हत्यका स्वभाव है, क्योंकि यह परितरपेत है, जनादि-अनन्त है, अहेतुक है। यद्यपि ह्रय्य और उसके विस्तदयों भाव और भाववान्कों अपेक्षा भेव है— इस्तित्व मात्र है और हत्य भाववान है तथापि दोनोंने प्रदेश भेद नहीं है—इस्थक और अस्तित्वके प्रदेश जूदे-जूदे नहीं है जीर हत्य भाववान है तथापि दोनोंने प्रदेश सेव नहीं है जार इसके हाया उसका एकत्य है। ऐसी स्वित्तचे उसे हत्यका स्वात्तव कर्मों नहीं माना जाया। अवश्व हा भावा जाया। अवश्व हत्य हो माना जाया। अवश्व हत्य वेदी हसरे हत्य में नहीं है। किन्तु एक ही द्रव्य और उसके गुण तथा पर्यायोक्ता अस्तित्व जुदा-जुदा नहीं है, उन सबका एक ही अस्तित्व है क्योंक वे पर पर प्रदेश हैं उनमें से परि एक न हो तो येव दो भी नहीं हो सकते। इसी प्रकार उत्याद अय्य प्रीव्यक्त और इसमें है उत्तम हे तही है क्योंक उत्याद अय्य प्रीव्यक्त और इसमें है उत्तम हो है है क्योंक उत्याद अय्य प्रीव्यक्त अपर प्रीव्यक्त अपर है अपर है है। हत प्रकार हत्य अस्तित्वस्य या सत्यक्त है। ऐसे हत्य छह है किन्तु उनमेनी कायकप पाँच हो है, काय अर्थात प्रीरंग तरह जो हों। असे यारी पुराज परमाणुबोका समृहक्त होता है वैसे हो समं अपर्यं, आकाश, और कोर पुराज ये पाँच हत्य बहु-प्रदेशी होते है इसिलए उन्हें काय कहा है। अस्ति (सत् ) और काय दोनोंको मिलाकर रन्हें अस्तिकाय मही है हा कालहत्य भी सरस्वकण्य तो है किन्नु काय नहीं है उनके कालाणु सदा सल्य-बन्ता हो है। पुराज परमाणुबोको तरह वे कभी परस्व नहीं हो तो होति है स्विल्य के अस्तिकाय नहीं हो हो हो हो हो हो हो हो हो हमिला विस्ता विस्ता करान है हो है।

आगे प्रत्येक द्रव्यकी प्रदेश संख्या बतलाते हैं-

जीवहळा, धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यमें असंख्यात प्रदेश होते हैं । आकाशमे अनन्तानन्त प्रदेश है और पद्गलमे सख्यात असंख्यात तथा अनन्त प्रदेश जानना चाहिए ॥१४८॥

विशेपार्थ —एक जीवहन्य, पर्मंडव्य और अध्मंहत्य प्रत्येकके ससंस्थात सर्वस्थात प्रदेश होते हैं। यह पहले बतला आये हैं कि धर्माद्रव्य और अध्मंहत्य तो लोकच्यापी है। और एक परमाणु जितने आकाशको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं अतः धर्माद्रव्य और अध्मंहत्य लांस्थात प्रदेशी हैं। एक जीव भी लोकाकाशके सरावर में होने से असंस्थात प्रदेशी है। आकाश सर्वत्र ज्याम है अत वह अनन्तानन्त प्रदेशी है। पुर्गकका परमाणु एक प्रदेशी है। आकाश सर्वत्र ज्याम है अत वह अनन्तानन्त प्रदेशी है। पुर्गकका परमाणु एक प्रदेशी है। दीन परमाणुओंके मेलसे बना स्कन्य तीन प्रदेशी है। इसी तरह संस्थात परमाणुओंके मेलसे बना स्कन्य असंस्थात प्रदेशी है। इसी तरह संस्थात प्रदेशी है। असंस्थात प्रदेशी है। इसी तरह संस्थात प्रदेशी है। इसी तरह संस्थात प्रदेशी होता है।

इस प्रकार पंचास्तिकार्योका कथन समाप्त हुआ।

१. जेंडि बत्यसहाबो गुणेहि सह पज्बएहि बिबहेहि। ते होति बत्यकाया णिप्पण्णं जेंहि तदलुक्कं ।।५।।—पञ्चारिकः। 'धंति जदो तेणेदे बत्यित प्रणेति जिणवरा जन्हा। काया इव बहुदेसा तम्हा काया प्र कत्यकाया य ।।५।।।—द्वरूपस्कं। २. 'हॉति वधंता वीचे बन्मायम्मे वर्णत आयाते। मृत्ते तिविह पदेशा कारकरेसो ण तेण सो कावो ।।२५।। '—द्वरूपसं ।

#### इदानीं प्रवचनसाराभिप्राय. कृष्यते, तत्त्वसंक्यासुपदिस्य तस्यैव भेदं स्वमावं व्याव्याति— जीवाजीव तहासव बंघी संबरण णिज्जरा मोक्सो । एदेहि सत्ततच्चा सवित्यरं पवयणे जाण ॥१४९॥

आगे प्रवचनसारके अभित्रायको कहते हैं । तत्त्वकी संख्या बतलाकर उसके भेद तथा स्वभावका व्याख्यान करते है—

जीव, अजीव, आस्त्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सात तत्त्वोंको विस्तारपूर्वक आगमसे जानना चाहिए।।१४९।।

विशेषार्थ-जो अर्थ जिस रूपसे अवस्थित है उसका उसी रूपसे होनेका नाम तत्त्व है दूसरे शब्दो-में सारभूतको तत्त्व कहते है। मुमुखुके लिए सारभूत तत्त्व सात है जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संबर, निर्जराऔर मोधा। जो चैतन्यस्वरूप है वह जीव है। और जो चैतन्यस्वरूप नहीं है वह अजीव है। सुभ बौर अशुभ कर्मोके आनेके द्वारको आस्रव कहते हैं। जात्मा और कर्मके प्रदेशोंके परस्परमें अनुप्रवेशको बन्ध कहते हैं। आसवके रोकनेको संवर कहते है। बन्धे हुए कमोंके एकदेश क्षयको निर्जरा कहते है। बौर आत्माक समस्त कर्मबन्धनसे छट जानेको मोक्ष कहते हैं। इन सात तत्त्वोमे सबसे प्रयम जीवका नाम आता है क्यों कि यह सब कथन उसी के लिए है वही जाता द्रष्टा है। संसार दशामे अजीव जीवका सहकारी है। यदि दोनोंका मेल न होता तो संसार हो न होता । अत. जीवके बाद अजीवका नाम आता है । जीव और अजीवके मेलसे आलव होता है। अत उनके बाद आलवका नाम आता है। आलवपूर्वक ही बन्ध होता है अतः आस्त्रवके बाद बन्धका नाम आता है। सबर बन्धका विरोधी है। सबर होनेपर बन्ध नहीं होता अतः बन्धका प्रतिपक्षी बतलानेके लिए बन्धके बाद सवरका नाम आता है। सवरके होनेपर निर्जरा भी होती है अत. सवरके बाद निर्जराका नाम आता है। और सबके अन्तमे मोशको प्राप्ति होती है इसलिए अन्तमे मोश का नाम आता है। यो तो सभी तत्व जीव और अजीवमे गर्भित हो जाते है क्योंकि आस्त्रव बन्त्र सवर निर्जरा और मोक्ष या तो जीवरूप हो सकते हैं या अजीवरूप हो सकते हैं। जीव और अजीवमें बाहर तो कुछ है ही नहीं। फिर भी इन सबको अलग-अलग कहनेका एक उद्देश्य है। तत्त्वोके विवेचनका उद्देश्य है मोक्ष और वह होता है ससारपर्वक । संसारके प्रधान कारण है आस्त्रव और बन्ध तथा मोक्षके प्रधान कारण है सबर और निर्जरा। इस तरह समार और मोक्षको प्रक्रियाको जाननेके लिए सातो तत्त्वीका स्वरूप जानना आवश्यक है। इसको योडा और स्पष्ट कर देना उचित होगा। आसव करनेवाला और जिसका बासव होता हैं ये दोनो आसव है। बन्ध करनेवाला और जो कर्म बन्धता है ये दोनो बन्ध है। सबर करनेवाला और जिस कर्मका सबर होता है ये दोनो सबर है। निर्जरा करनेवाला और जिसकी निर्जरा होती है ये दोनो निर्जरा है। छटनेवाला और जो छटता है ये दोनो मोक्ष है। दूसरे शब्दोमें भावास्रव-द्रथ्यास्रव, भावबन्ध-द्रव्यबन्ध, भावसवर-द्रव्यसंवर, भावमोक्ष-द्रव्यमोक्ष ये आलव बन्ध संवर निर्जरा और मोक्षरूप हैं। और दोनो जोव और अजीव है। तत्त्वार्यमुत्रमे इन्ही सात तत्त्वांके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है और समयसारमें इन्ही सात तत्त्वोके भूतार्थनयसे परिज्ञानपूर्वक श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है । इन दोनो कथनोमें क्या दृष्टिभेद हैं यही विवचनीय है। यह तो स्पष्ट है कि उक्त तत्त्व अकेले जीव या अकेले अजीवके नहीं हो सकते। अब यदि जीव और प्द्गलको अनादि बन्ध पर्यायको लेकर बाह्यदृष्टिसे दोनोको एक अनुभव करें सब सो वे भूतार्थप्रतीत होते हैं। किन्तु यदि एक जीवद्रव्यके स्वभावको लेकर अनुभव करें तो उक्ततस्य अभूतार्थ हैं। इसलिए भूतार्थनयसे इन तत्त्वोम एक कीव हो दृष्टिगोचर होता है। तथा अन्तर्दृष्टिसे ज्ञायकमाव

 <sup>&#</sup>x27;जीवाकीयाशावा पृण्णं पाव च आसवं तेसि । सवर णिज्जरवंधो मोनखो य हवंति ते बट्टा ॥१०८॥
 पद्मास्ति । 'आसव वंघण संवर णिज्जर मोनखा सपुण्णावा जे । बोवाजोबविसेसा ते वि समासेण पभणामो ॥२८॥'—वृद्यसं ।

भणिया जीवाजीवा पुज्यं जे हेउ आसवाईणं। ते आसवाइ तच्चं साहित्जं तं णिसासेह ॥१५०॥ डुविहं आसवसमां णिहिट्सं वज्यभावभेदीहं। मिच्छताइचाउचकं जेवे भावासवं भणियं॥१५१॥ पेठदुष्पा तर्गणमिस्तं जोगं जं पुगालं पदेसत्यं। परिणमिस्तं कामक्कं तें ति ह वज्यासवं जोवे॥१५२॥

जीव है, जीवक विकारका कारण अजीव है। आस्रव संवर बन्य निर्जरा मोक्ष ये केवल जीवक विकार नहीं है किन्तु अवीवके विकारसे जीवके विकारसे कारण है। ऐसे ये सात तत्त्व जीवहच्यके स्वभावको छोड़कर स्वपरिनिमत्तक एक ह्व्यपर्यायरूपसे अनुभव किये जानेपर तो भूतार्थ है और सब कालोंमें स्वक्षित न होनेवाले एक जीवहच्य स्वभावको किर अनुभव किये जानेपर अभूतार्थ है। इसिलए इन तत्त्वोमें भूतार्थयसे एक जीव ही प्रकाशमान है। इस तरह दृष्टिभेदसे कथन जानना चाहिए। दोनोंका आन्तरिक उद्देश्य एक ही है। तत्त्वार्थपूत्रमें तत्त्वका बोच करानेको दृष्टिसे व्यवहारकी प्रयानता है और समयसारमें तत्त्वकी प्राप्तिको दृष्टिसे निक्क्यवारी प्रयानता है अन्य कोई भेद नहीं है।

पहले जो जीव अजीव आस्रव आदिके हेतु कहे थे उन आस्रवादि तत्त्वोको साधते हैं उसे सुनें ॥१५०॥

आगे आस्त्रवंके भेदपूर्वक भावास्त्रवको कहते है-

द्रव्यास्रव और भावास्त्रवके भेदसे आस्त्रवमागं दो प्रकारका कहा है। जीवमे पाये जानेवाले मिथ्यात्व अविरति कषाय और योगको भावास्त्रव कहा है॥१५१॥

बिहोबार्थ — जीवके जिस भावका निमित्त पाकर कमोंका आलव होता है उसे भावालव कहते हैं। वे भाव है निय्याद्य, जियरित, कराय और योग । यद्यपि तत्वायंसूत्रमें योगको आलवका कारण कहा है और योगवहित सिष्याद्य आविरति, कराय और योग। विद्यपित त्वायंसूत्रमें योगको आलवका कारण कहा है। कीर योगवहित सिष्याद्य होता है वही आगे को कारण रहते हैं और जारी है वही अविरति होती है सिष्याद्य नहीं होता वहीं भी आगे के सब कारण रहते हैं। अत. जहीं जितने कारण होते हैं वे कभी आणे-अपने निमित्तते होनेवाले कमों के आलवमें कारण होते हैं। कुछ कमें प्रकृतियों ऐसी है सिष्याद्य के उदयमें ही जिनका आलव होता है। इसी तरह कुछका अमुक-अमुक कपायके उदयमें ही आलब होता है। वित मिष्याद्य आदिकों आलवका कारण कहा है। वेसे आठ प्रकारक कमों के आलवका कारण कियाद वे मोह है। ये सामें अलावका कारण कियाद वे मोह है। ये सामें अलावका कारण कियाद वे मोह है। यो है अलाव अलावका सामें सामें उत्यम्भ है आत्या और जानकी तरह तहां हा स्वत्य में हो है। किन्तु जजानी जीव कोषादिभावोंकों भी बैसा ही अपना मानता है असा जानादिकों मानता है। विदक्ताल से सामें उत्यम होता है जो वह निःशंक होकर कोष करता है, या करता है, मोह करता है। ऐसा करनेते सवीन कमोंका आलब होता है। इसमें जो जीवके राग हैया में हक्य पात है से यहा वाल वाल है। उत्तम कारण साम है के अलाव कारण होता है। इसमें जो जीवके राग हैया में हक्य पात है से साम करते हैं। वित्र कार्यों को पीदपालिक इय्यक्ती आलब होता है। इसमें जो जीवके राग हैया मोह क्यों वाल वार्य करते हैं।

उन मिथ्यात्व आदिरूप जीवके भावींका निमित्त पाकर जीवके प्रदेशोमे स्थित कर्मरूप होने योग्य जो पूद्गळ कर्मरूपसे परिणत होते हैं वह द्रव्यास्त्रव है ॥१५२॥

१. दहुण । २. 'ब्रास्टवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेत्रो । भावासको जिणुक्तो कम्मासवर्ण परो होदि ।।२९॥'—क्रवयसं० ।

उक्तं च---

अप्पप्तसा मुत्ता पुगानसत्ती तहाविहा णेया । अण्णोणणं मिललेता बंधो खलु होइ णिखाइ ।। "कम्मावपर्वसाणं बण्णोष्णपर्वसाणं कसायादो । बंधो खडिकहो खलु ठिबिचयिडपर्वसबणुभागा ॥१५३॥ "कोगा पर्याद्यदेसा ठिबिअणुभागा कसायदो होति । एवं बंधसक्त्वं णायव्यं जिणवरे मण्णिं ॥१५४॥ ठिचिय छिद्दसहस्तं जलजाणं जह जलं जुणासवि । सम्बन्धात्वसभावे तक अवि संवरो होई ॥१५५॥

ग्रन्यकार अपने कथनके समर्थनमें अन्य ग्रन्थका प्रमाण उद्घृत करते है-

आत्माकं प्रदेशोमे और मूर्त पुद्मलोंमें इस प्रकारकी शक्ति जाननी चाहिए कि दोनो परस्परमें मिल-कर स्मिग्च आदिकी तरह बन्धको प्राप्त होते हैं।

कर्म और आत्माके प्रदेशोंका परस्परमे प्रवेशक्प बन्धकथायसे होता है वह बन्ध चार प्रकारका है—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागगन्ध और प्रदेशबन्ध ॥ प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगसे होते हैं और स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्ध कथायसे होते है। इस प्रकार जिनेन्द्रभगवान्के द्वारा कथित बन्धका स्वरूप जानना चाहिए ॥१५३-१५४॥

विशेषार्थ-यह पहले लिख जाये हैं कि संसारी जीव अनादिकालसे मूर्तिक कमोंसे बंधा है अतः वह भी कथंचित मुर्तिक हो रहा है। उसके जो नये कर्म बैंघते हैं एक तरहसे वे कर्म जीवमे स्थित मृतिक कमोंके साथ ही बैंघते हैं क्योंकि मृतिकका मृतिकके साथ बन्ध होता है। इससे पहले कर्मपुद्गल जीवकी योगशक्तिके द्वारा आक्रष्ट होते हैं और रागद्वेषरूप भावोका निमित्त पाकर आत्मासे बँध जाते हैं। इस तरह आत्माकी योगशक्ति और कथाय, ये दोनो बन्धके कारण हैं। इनसे होनेवाला बन्ध चार प्रकारका होता है-प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध । स्थाभावको प्रकृति कहते है । जैसे नीम कडुआ होता है और गुड़ मौठा होता है। इसी तरह ज्ञानावरणका स्वभाव है अर्थका बोध न होना। दर्शनावरणका स्वभाव है अर्थका दर्शन न होता। इस प्रकारका कार्य जिसका हो वह प्रकृतिबन्ध है। कर्मरूपसे परिणत प्राप्त स्कन्बोंकी संख्याका अवधारण परमाणु रूपसे होना कि कितने परमाणु कर्मरूपसे परिणत हुए, प्रदेशबन्ध है। कर्मीका अपने-अपने स्वभावरूपसे अमुक समयतक स्थिर रहना स्थितिबन्ध है। जैसे बकरी, गाय, भैंस आदिके दूषका अपने माधुर्यस्वभावसे विचलित न होना स्थिति है। और कमोंमे फलदानकी शक्तिका होना अनुमाग-बन्ब है। जैसे बकरी, गाय, भैस आदिके दूधमे कमती या अधिक शक्ति होती है वैसे ही कर्मपुदनलोमें जो सामर्थ्यविशेष होती है वह अनुभागबन्ध है। आत्मासे बँधनेवाले कर्मोमे अनेक प्रकारका स्वभाव होना सबा उनकी परमाणुजोंको संख्याका कम अधिक होना योगका कार्य है। तथा उनका आत्माके साथ कम या अधिक कालतक ठहरे रहना और तीव्र या मन्द फल देनेकी शक्तिका होना कथायका कार्य है। इस तरह प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्य योगसे और स्थितिबन्य अनुभागबन्य कथायसे होते हैं।।

संवरका स्वरूप कहते है-

जैसे जलपान ( नाव ) के हजारो छिद्रोंको बन्द कर देनेपर उसमें पानो नही आता, वैसे ही मिथ्यात्व आदिका अभाव होनेपर जीवमें संवर होता है ॥१५५॥

१. मृदिवप्रती 'बप्पपएसा मृता' इति गाचा मृरुक्रणेण 'कम्मादपदेसाण' इति गाचा च 'उक्तं च' रूपेण वर्तते । 'कम्मादपदेसाणं अण्णोणपदेसणं इदरो ॥३२॥'—व्रव्यसं० । २. 'पयडिट्टिविअणुमागप्पदेसभेदाडु चुर्जुवबी-बंचो । जोगा पयडिपदेसा ट्रिविअणुमागा कसायदो होति ॥३३॥'—व्रव्यसं० ।

विशेषार्थ-कमौंके आखवकी रोकनेका नाम संवर है। संवरके भी दो भेद हैं-भावसंवर और द्रव्यसंवर । आत्माका जो भाव कर्मोंको रोक्नेमें कारण होता है वह भावसंवर है और द्रव्यक्रमोंके रुक्नेका नाम द्रव्यसंबर है। भावसंबरपूर्वक ही द्रव्यसंबर होता है। अत जिन आत्मभावीका निमित्त पाकर द्रव्यकर्मी-का आसव होता था उनको रोकनेसे ही द्रव्यकर्मीका आसव रुक सकता है। इन्द्रियाँ, कपाय और संज्ञा (बाहार, भय, मैथन, परिग्रह) ये भाव पापाखव है। इनका जितने अधामे जितने कालतक निग्रह किया जायेगा उतने अंशमें उतने कालतक पापालवका द्वार बन्द रहेगा। किन्तु सुख-दू.खमे समभाव रखनेवाले जिस संयमी साधुके सभी पदार्थों राग होय और मोह नहीं होता उसके गुभ और अशभ कर्म नहीं आते, किन्तु उनका संवर हो जाता है इसलिए मोह राग और द्वेपरूप परिणामीका रुकता भावसंवर है। और उसका निमित्त पाकर योगके द्वारा आनेवाले पुद्गलोका शुभाशभ कर्मस्य न होना द्रव्यसंदर है। जिस मुनिके जब पुण्यरूप गुभौपयोग और पापरूप अश्भोपयोग नहीं होता उसके शभाशभ कर्मका संबर होता है। इस तरह संवरके लिए राग द्वेष और मोहरूप भावोको रोकना आवश्यक है और उनको रोकनेके लिए मुलकारण भेद-विज्ञान है । भेदविज्ञानके बिना इनको नहीं रोका जा सकता । भेदविज्ञानका एक उदाहरण इस प्रकार है-बात्मामें ज्ञान भी हैं और क्रोधरूप भाव भी हैं। दोनों ही बनादि हैं। इसीसे बजानी जीव जैसे ज्ञानको अपना मानता है कोपको भी अपना मानता है। ऐसा व्यक्ति जैसे ज्ञानरूप परिणत होता है वैसे ही कपायके उदयमे कोघरूप परिणत होता है। जब उसे यह ज्ञान होता है कि ज्ञान तो मेरा स्वरूप है वह कही बाहरसे नहीं आता किन्तु को व तो कर्मजन्य विकार है वह मेरा स्वरूप नहीं है अतः कवायका उदय होनेपर भी मुझे उस रूप परिणत नहीं होना चाहिए। इस भेदविज्ञानके होते ही वह उससे निवृत्त हो जाता है। और इस तरह उसकी आत्मामें सवरका द्वार लुळ जाता है। शास्त्रोमे जो गृप्ति, समिति, दस धर्म, बारह भावना, बाईस परीपह जय और चारित्रको संबरका कारण कहा है वह सब उक्त प्रकारकी आन्तरिक और बाह्य परिणतिमें हो सहायक होते हैं । इसीसे वे सबरके हेतू कहे है । भेदिबज्ञानसे शुद्धात्माको प्रतीति और उप-लब्धि होती है। और शुद्धात्माको उपलब्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व आदि भावरूप परिणमन नही करता और उससे नवीन कमोंका संवर होता है। बन्धके कारण आगमने पाँच कहे हैं--- निध्यास्व, असंयम, प्रमाद, कषाय और योग । ज्यो-ज्यो इनका अभाव होता जाता है त्यो-त्यो इनकी प्रधानतासे होनेवाला कर्मास्रव रुकता जाता है। आगे यह विचार करते हैं कि किस गुणस्थानमें किम कर्मका संवर होता है---पहले मिथ्या-दृष्टि गणस्थानमे मिथ्यादर्शनकी प्रधानतासे जो कर्म आता है, उस मिथ्यात्वका निरोध हो जानेपर आगेके सासादन सम्यादष्टि आदि गणस्वानोंमे उसका संवर होता है। वे कर्म है--मिध्यात्व नपसकवेद नरकाय. नरकगति, एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय जाति, हण्डकसस्थान, असम्ब्राप्तामुपाटिका सहनन, नरक-गत्यानुपर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्यासक, साधारणशरीर ये १६। दूसरा कारण है असयम । उसके तीन भेद है- अनन्तानबन्धी कवायके उदयमें होनेबाला असयम, अत्रत्याख्यानावरण कपायके उदयमें होने-वाला असयम, और प्रत्याख्यानावरण कपायके उदयमें होनेवाला असंयम । उस-उस असंयमके अभावमे उस-उसके कारण होनेवाले कर्मास्रवका निरोध हो जाता है। निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगद्धि, अनन्तानु-बन्धी क्रोध मान माया लोभ, स्त्रीवेद, तियंचाय, तियंचगति, मध्यके चार संस्थान, चार सहनन, तियंच-गत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्र। ये प्रवीस कर्मप्रकृतियाँ अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमे होनेबाले असयमकी प्रधानतासे आती हैं। अतः एकेन्द्रियसे लेकर सासादन-सम्यादृष्टितक उनका बन्ध होता है। आगे उसका अभाव होनेसे उन प्रकृतियोका भी सवर होता है। अप्रत्यास्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, मनुष्याप, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकअगोपांग, बज्ज-र्षभनारा वसंहतन, मनष्यगत्यानपूर्वी ये दस प्रकृतियाँ अप्रत्याख्यानावरणकषायके उदयमे होनेवाले असयमकी प्रधानतामे आती हैं अत. एकेन्द्रियसे लेकर चौथे असयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानपूर्यन्त इनका बन्ध होता है। आगे उसका अभाव होनेसे उनका संबर होता है। प्रत्याख्यानावरण कोच मान माया लोग, ये चार प्रकृतियाँ चिरबद्धकम्मणिवहं जोवपदेसा हु जं च परिगलह । सा णिज्जरा पउला दुविहा सविपक्क अविपक्का ॥१५६॥ सयमेव कम्मगलणं इच्छारहियाण होइ सत्ताणं । सविपक्क णिज्जरा सा अविपक्कमुवायकरणादो ॥१५७॥

प्रस्थाख्यानावरण कवायके उदयमे होनेवाले असंयमकी प्रधानतासे आती है। अत: एकेन्द्रियसे लेकर पाँचवें संयतासंयत गुणस्थानपर्यन्त उनका बन्ध होता है । आगे उसका अभाव होनेसे उनका संवर होता है । प्रमाद-की प्रधानतासे जिन कर्मप्रकृतियोंका आस्रव होता है. छठे प्रमत्तस्यतगणस्थानसे आगे प्रमादका अभाव होनेसे जनका सबर होता है। वे प्रकृतियाँ हैं — असाताबंदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशम, और अयश कीर्ति। देवायके बन्धके आरम्भका हेतु प्रमाद भी है और अप्रमाद भी है अत. अप्रमत्तसयत गुणस्थानसे आगे उसका संवर हो जाता है। जिस कर्मके आव्यवका कारण केवल कवाय है, प्रमाद नहीं है, उसका निरोध होनेपर उसका आसव रुक जाता है। वह प्रमाद आदिसे रहित कषाय तीव मध्यम और जधन्यके भेदसे तीन गुण-स्थानोमे पायी जाती है। उनमे-से बाठवें अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम संख्यातवे भागमे निद्रा और प्रवला बॅंघती है। उससे आगेके सख्यातवे भागमे तीस प्रकृतियाँ बॅंघती है—देवगति, पंचेन्द्रियजाति वैक्रियिक-शरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणदारीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अगोपांग, आहारक अंगोपाग, वर्ण, गम्ब, रस, स्पर्श, देवगत्यानपर्वी, अगस्त्रघ, उपचात, परचात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्थर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर । उसी गुणस्थानके अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय, जगप्साका बन्ध होता है। इन सभी प्रकृतियोका तीव्रक्रवायमे आस्त्रव होता है। अन अपने-अपने बन्धवाले भागमे आगे उनका संबर है। उसमे पहलेके गुणस्थानोमे तो उनका बन्ध यथायोग्य होता ही है। नौवें अनिवृत्ति बादर माम्पराय गणस्थानके प्रथम समयमे लेकर सख्यात भागीम परुपवेद और क्रोध संज्वलन वैधते हैं। उससे आगेके संख्यात भागोंमें मानसज्वलन और मायासज्वलन बँचते हैं। उसीके अन्तिम समयमे लोभसंज्वलन बँघता है। इन प्रकृतियोका आखव मध्यमकषायस होता है अत. निर्दिष्ट भागसे आगे उनका संबर जानना । पाँच जानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, यश -कीर्ति, उच्चगोत्रका बन्ध मन्दसंज्वलनकषायके उदयमें दसवें गणस्थानतक होता है आगे उनका सवर है। केवल योगसे केवल एक सातावेदनीय ही बँधती हैं। अनः तेरहयें गणस्यानसे आगे उसका सबर होता है। संक्षेपमे यह सवरको प्रक्रिया है।

निजराका स्वरूप और भेद--

जोवके प्रदेशोंके साथ चिरकालसे वैंधे हुए कमैसमूहको परिगलना (झडना) का निर्जरा कहते हैं। उस निर्जराके दो भेद हैं—सिवगक निर्जरा और अविपाक निर्जरा॥ इच्छाके बिना प्राणियोंके जो स्वय हो कमें विगलित होते है वह सर्विपाक निर्जरा है। और उपाय करनेसे जो कमौंकी निर्जरा होती है वह अविपाक निर्जरा है। ॥१५६-१५७॥

विशेषार्थ — बंधनेके परचात् कर्म आत्माके साथ रहते हैं। जब वे उदयमे आकर अपना फल देते हैं और फल देकर झड जाते हैं उसे हो निजंदा कहते हैं। उस निजंदाके दो मेद हैं — सिवपाक निजंदा और अविपाक निजंदा। सिवपाक निजंदाको स्वकाल प्राप्त निजंदा भी कहते हैं क्योंकि बेंचे हुए कर्म उदयकाल आनेपर ही अपना फल दंकर सह जाते हैं। अत अपने समयपर ही झडनेके कारण उसे स्वकालप्राप्त या सिवपाक निजंदा कहते हैं। सिवपाक अर्थात विपाककाल जानेपर होनेवाली निजंदा सिवपाककाल ती बेसे वृवपार लगा हुआ जासका फल अपने समयपर पक्कर टायक पडता है। जिस कर्मका विवाककाल तो नहीं जाया, किंगु तपस्या आदिके द्वारा वलपूर्वक उदयमें आकर खिदा दिया गया उसे अविपाक निजंदा कहते हैं। जैसे कच्चे आमोको पालमें दवाकर समयने पहले पका लिया जाता है। पहली निजंदा तो सची

### जं जप्पसहावादो मूलोत्तरपयडिसंचियं मुयद् । तं मक्खं अविरुद्धं दुविहं खलु बञ्चभावगयं ॥१५८॥

जीवोंके यथा समय होती रहती है क्योंकि बौधे गये कर्म अपना-अपना उदयकाल आनेपर फल देकर झड़ जाते हैं। किन्तु दूसरी निर्जरा बतथारियोंके ही होतो है क्योंकि वे तपस्याके द्वारा कर्मोंको वलपूर्वक उदयमे लाकर नष्ट कर सकते हैं। निर्जराके भेद भावनिर्जरा और द्रव्यनिर्जरा भी है। शभ और अशम परिणामी के रोकनेको संबर कहते है। जो संबर और शुद्धोपयोगसे युक्त होता हजा छह प्रकारके अन्तरंग तप और छह प्रकारके बाह्य तपको करता है वह बहुत कमौकी निजरा करता है। अत यहाँ कर्मकी शक्तिको नष्ट करनेमें समर्थ और बाह्य तथा अन्तरग तथोंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त जो शृद्धोपयोग है, वह भाव निर्जरा है और उसके प्रभावसे नीरस हए कर्मण्दगलीका एकदेश क्षय होना द्रव्यनिर्जरा है। जीवके परिणाम ज्यो-ज्यो विश्वद्धताकी बोर बढते जाते हैं त्यो-त्यो कभौंकी निजरामें भी वृद्धि होती जाती है। जैसे जब मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमीपराम सम्यक्तवकी प्राप्तिके अभिमल होता हुआ अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवित्तिकरण नामक तीन करणों (परिणामो ) को करता है तो उस समय उसके आयकर्मके सिवा शेष सात कमोंकी बहुत निर्जरा होती है। जब वह सम्यग्दष्टि हो जाता है तो उसके पहलेसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर जब वह श्रावक हो जाता है तो उसके सम्यग्दष्टिसे भी असंख्यातगणी निर्जरा होती है। श्रावकसे जब वह सप्तमगुणस्थानवर्तो मुनि होता है तो उसके श्रावकसे भी असल्यातगुणी निर्जरा होती है। जब वह मान होकर अनुन्तानबन्धी कथायका विसयोजन करता है तो उसके मनिसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर जब वह दर्शनमोहका क्षय करता है तो उसके पहलेसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर जब वह उपशम श्रेणी चढता है तो उसके दर्शनमोह क्षय कालने भी असंख्यात गणी निर्जरा होती है। उसके बाद जब वह समस्त मोहनीय कर्मका उपश्रम करके स्थारहवें उपशान्त कथाय गुणस्यानवाला होता है तो उसके उपशम अवस्थासे भी असंख्यात गणी निर्जरा होती है। वही जब नीचे गिरकर पुनः क्षपक श्रीणपर बढ़ता है तो उसके उपशान्त कपाय अवस्थासे भी बसंख्यात गणी निजंस होती है। वही जब समस्त मोहनीय कर्मका क्षय करके क्षीण कपाय हो जाता है तो उसके क्षपक अवस्थासे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वही जब सब चानिया कमोंको नष्ट करके केवली हो जाता है तो उसके क्षीण कषायसे भी असल्यात गणी निर्जरा होती है। इस तरह उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विश्वद्ध परिणाम होनेसे निर्जरा भी अधिक-अधिक होती है। वह सब अविपाक निर्जरा है। यही मोक्षका कारण है।

आगे मोक्षका स्वरूप और भेद कहते है-

जो आत्म स्वभावसे, सचित मूल और उत्तर प्रकृतियोसे छुटना है। उसे मोक्ष कहते है वह मोक्ष आत्मस्वभावके अविरुद्ध है जर्थात् आत्मस्वभाव रूप ही है। उसके भी दो भेद है—द्रथ्य मोक्ष और भाव मोक्ष ॥१५८॥

विशिषार्थ—आत्माका समस्त कर्म बन्धतोसे सर्ववा छूट जानेका नाम मोल है। वह मोल दो प्रकार है—इन्यमोल कीर भावमोल । आत्माका जो परिणान समस्त कर्मबन्धनोके क्षयमे कारण है वह मावमोल है और आत्माके समस्त कर्मोक अत्यान कि ती जाना इन्यमोल अपोन के कीर आत्माके समय होता है। वह मोका आत्मान्यकर हो है। जी से मुक्कि मानिक को मानिक जो का मानिक कीर मानिक की

नवपदाधंग्वरूप निगम तस्यैव स्वामित्वमाह गाधा ज्युष्टेषन— जीवाइ सत्तत्त्व्वं पण्णतं जं जहत्यरूवेण । तं चेव णवपद्या सपुष्णपावा पुणो होति ॥१५९॥ ैतुहवेदं सुहागेदं सुहणमं सुहाउनं हवे पुण्णे। सन्विवरोपं पातं जाण तुमं वयत्रावसेवेहि ॥१६०॥

उसके ज्ञान मुख ब्रादि मृण वीर त्यक उठने हैं। सागर अवस्थामे इन्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियजन्य सुच होता मांजों कि एक तरहमें पराशोन होनसे दुसक्य हो या। इन्द्रियोक्तो पराशीनताके मिट जानेसे मुचावस्थामें स्वाधीन स्वाशीयक अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते।

आगे नौ पदार्थोंका स्वरूप कहकर चार गाथाओस उसके स्वामित्यको बतलाते है—

यथार्थरू सं जा जीवादि सात सत्त्व कह है उन्होंमे पुण्य और पापको मिलानेसे नी पदार्थ

होते है ॥१५९॥

विहोषाथ---आवार्य कुन्दकुन्दने दर्शन प्राभृत (गावा १९) मे छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और सात तत्त्व कहें हैं। अर्थात् जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य है। इनकी द्रव्य संज्ञा है। द्रश्य शब्दसे जिनागम में इन्होंका बोध होता है। इनमे-से काल द्रव्यको छोडकर शेय पानोको अस्तिकाय कहते हैं ज्यों कि ये पांची द्रव्य बहन्नदेशी है जैसे शरीर बहन्नदेशी है। यद्या पुद्गलका परमाणु एकप्रदेशी है किन्तू अन्य परमाणुओं के साथ बैंगकर वह भी बहुप्रदेशी कहलाता है इसलिए उन्चारमें उसे भी बहुप्रदेशी कहा है। किन्तु कालद्रव्य सदा एकप्रदेशी ही रहता है। यद्यपि कालाणु असस्पात है किन्तु वे आपसमे परमाणुकी तरह कभी बँधते नहीं है, रत्नोकी तरह सदा अलग-अच्य ही रहते हैं इर्यालए वे काम नहीं है। जीव अभीव आस्त्रव बन्ध सवर निर्श्नरा सीक्ष ये सात तत्त्व है और इनसे पुण्य और पापको मिला देनेसे नौ पदार्थ कहे जात है। उत्तरकालीन समस्त शास्त्रोम यही कथन किया गया है। यदापि नियममारमे **आचार्य कुन्दहुन्दने** नाबादि छह द्रव्योको भी 'तत्त्वार्थ' अब्दसे कहा है किन्तु तत्त्व बाब्द जीवादि गानके अर्थमे हो रूढ है। मुल्बस्तु है 'अथ', उसका ब्युत्पत्ति मिद्ध अर्थ होना है-जिसका निरचय किया जाये अर्थात् ज्ञानके विषयमृत पदार्थ । कुन्दकुन्दने ही प्रवानसारके ज्ञीयाधिकारके प्रारम्भने अर्थको द्रव्यमय कहा है । और द्रव्यको गुणमय कहा है। उनमे पर्याय होती है। इस तरह द्रव्य सज्ञा गृणपर्यायात्मकताको मुचक है। किन्तु तत्त्वार्थ मज्ञा--- जो अर्थ जिस माम अवस्थित है जमका उसा रूपमे भवन तत्त्व है और तत्त्वसे विशिष्ट अर्थको तत्त्वार्थं कहते है। तत्त्वार्थमे जीव और अजीव ये दो मल पदार्थ है जिनका अस्तिस्व भी भिन्न हें और स्वभाग भी भिन्न है। यहाँ अजावसे मुख्यतया पद्गलका ही ग्रहण किया गया है। क्यों कि जीव और पुर्गण्यः सयोग और वियोगमे ही बाकीके पीच तत्त्वोकी या सात पदार्थोकी रचना हुई है। अस्त मुम्क्षके लिए सारभृत तस्त्र सात ही है। किन्तु उनम पुष्य और पापको मिला देनेसे उनकी सज्ञा पदार्य क्यों हो जाती है ये किसी आचार्यने स्पष्ट नहीं किया। उससे इतना तो स्पष्ट है कि पुण्य और पाप तत्त्वभूत नहीं है, याफिर आस्त्रत और बन्धमे उनका अन्तर्भाव हो जाताह अत तत्त्व दृष्टिसे या तो वे आस्त्रवरूप है या बन्धरूप है।

शुभ वेदनीय सुन गोत सुन नाम और शुभ आयु ये पुण्य कर्म हैं और उसके विषरीत अर्थात् अर्भुन वेद अर्थु। गात्र अर्थुभ नाम और अर्थुभ आयु पाप कर्म है। ये कर्म द्रव्य और भावके भेदसे भेदरूर हैं।।१८०।।

१ 'जीवाजीया भावा पृष्ण पाव च बामच तीत । सक्षरणिज्यवंधी मोक्स्तो य हवंति ते अट्टा ॥१०८॥ —पञ्चास्ति । 'छहुत्व णव पयत्या पचत्यो मत्त तच्च णिहिद्वा'—दर्शनाग्रास्ट्रत १९ गा । २, 'सद्वेद्यगुभा-युनीमनात्राणि पुष्पम् ॥२७॥ अतीऽन्यरपापम् ॥३८॥'—तस्त्रार्थस्य, अ०८। अहवा कारणभूवा तेसि वयअवयाई इह भणिया । ते खळु पुण्णे पावं जाण इसं पवयणे भणियं ॥१६१॥ अज्जीव पुण्णपावे असुद्धजीवे तहासवे श्रंथे । सामी सिन्छाइट्टी सम्माइट्टी हबवि सेसे ॥१६२॥ सम्यग्भृतस्य विषयणः फट दर्शयति— सामी सम्मादिटी जीवे संवरणणिज्जरा मोवजो ।

सामी सम्मादिट्टी जीवे संवरणीणज्जरा मोक्को । ेसुद्धे चेवजरूवे तह जाण सुणाणपच्चक्कं ॥१६३॥

बिद्रोपार्थ — आठ कभोंमेले चार धार्त कर्म तो पार कर्म हो है। बोर बार अधारि कर्मों हो पूष्य-पारक्ष भेद है। जैसे बेहनीय कर्मके हा भेद हैं — सात बेहनीय शहर समित है हो ने से सात बेहनीय प्रकृष कर्म है और असात बेहनीय पार कर्म है। इसो तरह गोनक्में हो भोरोम-से उच्चगोत्र पुष्य कर्म है और नोव नोव जाय पार कर्म है। इसो तरह गोनक्में हो भोरोम-से उच्चगोत्र पुष्य कर्म है कीर तोव तोत आग्र पुष्य कर्म है है। नाम कर्मके भोरोम-मे मनुष्याति, देवति, पंचीन्द्रयज्ञाति, वांच स्तरीर, तीन अंगोधंग, समचतुरल संस्थान, बच्चभंभगाराचर्महनन, प्रशस्त वर्ण गण्य रस स्तर्श, मनुष्यगत्यानुष्वी, देवगत्यानुष्वी, अगृक्ष्य, परपात, उच्छश्त, आत्य, उच्चोन, प्रमच्छित हो स्तर सात्र प्रमुख्य, अदि स्तर, क्रावर, प्रमुख्य, अदि स्तर, विभाव और तीर्यकर वर्ण गण्य रस स्तर, प्रयोक्त होने, दिवर्यनाति, चार जाति, अत्यक्त पार कर्मान, तिर्यचर्गाति, चार जाति, अत्यक्त पार कर्मान, पार क्रावर, प्रश्त, हम्बर, अपाद, अपाद, अपाद, प्रमुख्य, अपात, वांच सहनन, अप्रस्तर, अपाद, साधारण प्रश्ति, अपाद, अपात, प्रमुख्य, अपात, क्षित्र से पार कर्मान, प्रस्ति, साधारण प्रशिर, अस्तर, अगुम, दुर्भग, दुस्य, अपात्र, अपात, क्षित्र से पारकर्म है। अपाद, प्रस्त कर्म दिवस से प्रकृत है। और जोवक राग-द्रप्य अपात क्षित्र से पारकर्म है। इस्तर अपाद, प्रश्ति, साधारण प्रशिर, अस्तर, क्षित्र हो। जो पुद्रप्त प्रसाण ओवक भावोक्ष निमित्त पाकर कर्मच्य परिणत हुए है उन्हे उच्चवर्म कहते है। और जोवक राग-द्रपत्र मानकर्म एत्तर है। इस्त प्रकृत है। इस्तर अपित। रोगोक्त पानकर्म प्रविच्य स्तर साव्यक्ष है। होता और भावकर्म के विना इय्यक्स नही होता। रोगोक्त परिणत हाम विभाव मिला पान सावकर्म हिता। रोगोक्त परवर्ग मिला विभाव सावव्यक्ष है।

अथवा उन कर्मोक कारणभूत जो अन अव्रत आदि यहाँ कहे है उन्हें पुण्य और पापरूप जानों, ऐसा आगमम कहा है ॥१६१॥

विशेषार्थ — तत्त्वार्धसूत्रके सातवे अध्यायमे प्रतोका वर्णन है। उसकी सर्वार्धसिद्धि नामक टोकामे प्रवम मुत्री उत्यानिकामे टीकाकार पूज्याद स्वामीने कहा है कि 'आसव पदार्थका व्यावसा हो चुका। उसके प्रारम्भमें हो वहा है कि शुभ्योगसे पृथ्यकर्षका आस्त्रव होता है। यह सामान्यसे कहा है उसी विश्वेष प्रत्ये ज्ञान कराने कि एक शुभ बना है यह कहते हैं। 'इसके बाद इसी प्रथम सूत्रको टीकामें यह शका को गयी है कि प्रता आसवका हेनु बतलाना ठोक नहीं है उसका अन्तर्भाव तो संवरके काराणोम विया गया है। आगे नीवें अध्यायमें 'सवश्वे हेतु गृप्ति समिति आदि कहें है। उनमेसे दन धर्मोमेने संयम धर्में व्रतीका अन्तर्भाव होता है।' इसके उत्तर्थों पृथ्यवाद हमायीने कहा है कि संवरका अक्षण तो निवृत्ति है। किन्तु वत तो प्रशृत्तिचष है—हिंगा, झूड, बोगे आदिको त्यागकर आहिसा, सरयव वन, दी हुई बलुका प्रहण आदि प्रतृत्ति मूर्णक कियाकी प्रतीति वतींसे होती है। अत. प्रत. पृथ्यकमें हेतु है और अवत—प्रतोका पालन न करमा पाप कर्ममें हेतु है। इसलिए ग्रन्थकारका कहना है कि यहाँ पुण्यसे पुण्यके हेतु अतोंको और पापने पापके हेतु अवतोंका भी ग्रहण होता है।

आगे इन सात तत्त्वोंके स्वामियोका कथन करते है-

अजीव, पुण्य, पाप, अशुद्धजीव, आस्रव और बन्यका स्वामी तो मिथ्यादृष्टि है और शेपका स्वामो सम्यग्दृष्टि है ॥ शुद्ध चेतनरूप जीव, संवर, निजंरा और मोक्षका स्वामी सम्यग्दृष्टि है । ऐसा सम्यग्जानसे प्रत्यक्ष जानो ॥१६२-१६२॥

१. सुद्धो चेयणरूवो अ० क० ख॰ सु॰ ज॰।

विरोपार्थ — 'यह मेरा है' इस प्रकारके अधिकार मूलक भावको म्यामित्व कहते है। मिध्यादृष्टिको एर्म आस्मबुद्धि होती है । इसीसे पराधी वस्तुको अपना माननेवाला मिध्यादृष्टि कहा जाता है और अपनीको अपनी माननेवाला सम्प्यदृष्टि कहा जाता है। अजीव तत्त्वमें पौद्गिलक जमीन जायदाद मम्पत्ति आदिके साथ पौद्गिलक कमों भी आते है । और पौद्गिलक कमों के उद्यक्ति होनेवाले राग द्वेष आदिकर मान भी आते है। सब पर है कि और पौद्गिलक कमों के उद्यक्ति होनेवाले राग द्वेष आदिकर मान भी आते है। सब पर है कि तोर पौद्मिल कमों के अपना मानता है। इसी तरह पुष्प और पाप, आलब और वन्त्र तथा जीवकी अपनुक्षप पौर्णित भी कमंकृत होनेसे पर है । मध्यादृष्ट इस सबको अपना मानता है। उसे स्वपर्यिक न होनेसे कमी, शरीरमे और अपनी विभावकप परिणति में दिस सिंह है। स्वाप्ति भीस कमीस अपनी विभावकप परिणति में स्वाप्ति है। उसे स्वपर्यिक न होनेसे कमीस, शरीरमे और अपनी विभावकप परिणति में दह मैं है। या 'ये मेरे हैं' ऐसी उसकी भावना रहती है।

समयसारमे कहा है कि आत्माको नही जाननेवालोको विभिन्न घारणाएँ पायो जाती है—कोई शरीर-को ही जीव मानता है, कोई कर्मको या कर्मजन्य वैकारिक भावोको जीव मानता है किन्तु ये सब तो पुद्गल द्रब्यके परिणाम है या कर्मरूप पुद्गल द्रब्यके निमित्तसे हुए है। अत अजीव पदार्थ पुद्गल और चेतन जीव एक कैसे हो सकते है। वस्तुत जीवका लक्षण तो चेतना है। और पुद्गलका लक्षण रूप रस गन्ध और स्पर्ध है। जीवमे रूपादि नहीं होते और पुद्गलमें चेतना नहीं होती। ये दोनो दो स्वतन्त्रद्रव्य हैं। किन्तु ससार अवस्थामे अनादिकालसे इन दो द्रव्योका मेल चला आता है उसके कारण जीव और पुद्गलके मेलसे भ्रम पैदा होता है और व्यवहारनयसे ऐसा कह दिया जाता है कि जीवमे वर्णाद है किन्तु यथार्थमे चैतन्य भाव ही जीवरूप है दीप सब भाव राग, द्वेष, मोह, कर्म, शरोर, आसव, बन्च, उदय आदि जीवरूप नहीं है। जीवकी मोह राग द्वेयरूप प्रवृत्तिके निमित्तने जा पुण्य या पाप कर्मोका आस्वव और बन्ध होता है वह भो जीवरूप नहीं है। यथार्थमे जीवके रागद्वेष मोहरूप भाव ही आस्त्रव भाव है। उनका निमिन्न पाकर पौद्गलिक कमोंका आस्वव होता है और आस्वव पूर्वक बन्ध होता है। बन्ध किस कारणसे होता है इसे स्पष्ट करनेके लिए समयसारमे एक उदाहरण दिया है। एक पहलवान शरीरमे तेल लगाकर धूलभरी भूमिमे व्यायाम करता है, वृक्षीको काटना हे उत्पाइता है इससे उसका शरीर धूलसे भर जाता है। अब विचारनेकी बात यह है कि उसका गरीर घुलसे लिस क्यो हुआ, क्या उसने वृक्षोंका काटा इसलिए घुलसे लिस हुआ या धुल भरी भूमिमे स्थित होनेसे उससे धुल चिपटी। किन्तु यदि वही तेल लगाये विना यह सब करता है तो उसका अग घूलते लिम नहीं होता। अत स्पष्ट है कि उसके शरीरमें लगा तेल ही उसके घल धूमरित होनेका हेतु है । इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव रागादिमे युक्त होकर जो चेष्टाएँ करता है उसीस उसके कर्मबन्ध होता है। अत जीवकी अगुद्ध परिणति तथा आस्त्रव, बन्यको अपना माननेवाला मिथ्यादृष्टि है और संबर निर्जरा मोक्ष तथा जीवको शुद्धपरिणातिका अपना माननेवाला सम्यग्दृष्टि है। संवरका अर्थ है एकना। रागादि भावोंको रोकना सवर है उसके होनेमे कमोंका आना भी रुक जाता है अत वह भी सवर है। पहलेका नाम भावसवर हे और दूसरेको बन्यसवर कहते है। कमौरु झडनेका नाम निर्जरा है। यो तो प्रत्येक सत्तारी जीवके पूर्ववद्ध कर्मोको निर्जरा होती रहती है। जिन कर्मोकी स्थिति पूरी हो जाती है वे अपना फल देकर झड जाते हैं। किन्तु वह निर्जरा मोशका कारण नहीं हैं। सवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्षका कारण है। सम्यय्दृष्टि संवर और सवर पूर्वक निर्जरा तथा मोक्षको ही अपना मानता है। उसको यह दृढ़ प्रतीति होती है कि रागादिभाव आत्माका स्वपद नहीं है, क्योंकि वे सब विकारी भाव है, इसीलिए शास्वत नहीं है, आत्मस्वभावके विरुद्ध है, एकमात्र ज्ञानस्वभाव ही आत्माका स्वयद है क्योंकि आत्मा ज्ञानस्वभाव है, इसीसे वह स्थायी है, शास्वत है उसीके आश्रयमे मुनिकी प्राप्ति होतो है, उसके बिना महान् तपस्या करनेपर भी मृक्तिसंभव नहीं है। अत सम्यग्दृष्टि समस्त विभावोको अपना नही मानता इसीसे वह किसो भी परभावको इच्छा नही करता। इसीसे कर्मके मध्य रहकर भी वह कर्मसे लिस नही होता जैसे सुवर्ण की बड़मे पड़ा रहकर भी उससे लिस नहीं होता उसमें कोई विकृति पैदा नहीं होती।

णच्या वस्वसहावं जो <sup>भ</sup>सद्धाणगुणमंडिजो णाणी । चारित्तरयणपुण्णो पच्छा सो णिच्चुवि लहई ॥१६४॥ इति पदार्थाधिकारः ।

तीर्थस्वामिनं नमस्कृत्व युक्तिस्यास्यानार्थमाह —

वीरं विसयविरसं विगयमलं विमलणाणसंजुत्तं । <sup>3</sup>पणविवि वीरजिणिदं पमाणणयलक्लणं वोच्छं ॥१६५॥

आगमादेव पर्याप्ते कि युक्तिप्रयासेनेति तं प्रत्याह--

जस्स ण तिवग्गकरणं णहु तस्स तिवग्गसाहणं होई। वग्गतियं जद्द इच्छह ता तियवगं मुणह पढमं ॥१६६॥ णिक्खेव णय पमाणं छट्टबं सुद्ध एव जो अप्पा। तक्क पवयणणामं अज्ञापं होइ ह तिवग्गं ॥१६७॥

इस तरह जो द्रव्योके स्वभावको जानकर श्रद्धागुण (सम्यग्दर्शन) से सुशोभित हुआ ज्ञानी चारित्ररूपी रत्नसे परिपूर्ण होता है, अर्थात् सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्रको धारण करता है वह मोक्षको प्राप्त करता है ॥१६४॥

#### पदार्थाधिकार सम्पूर्ण ।

वर्तमान घर्मतीर्थं के स्वामी भगवान् महावीरको नमस्कार करके प्रमाणनय रूप युक्तिका व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा करते हैं—

कर्मोंको जीतनेसे बीर, विषयोसे विरक्त, कर्ममलसे रहित और निर्मल केवलज्ञानसे युक्त जिनेन्द्र महावीरको नमस्कार करके प्रमाण और नयका लक्षण कहुँगा ॥१६५॥

आगम ही पर्यास है, युक्तिको जाननेके प्रयाससे क्या लाभ  $^{2}$  ऐसा माननेवालेको लक्ष्य करके ग्रन्थकार कहते है—

जो त्रिवर्गको नही जानता वह त्रिवर्गका साधन नही कर सकता । अतः यदि त्रिवर्गको इच्छा है तो पहले त्रिवर्ग को जानो ।।१६६।।

आगे त्रिवर्गका कथन करते हैं---

निक्षेप नय और प्रमाण तो तर्क या युक्ति रूप प्रथम वर्ग है, छह द्रव्योंका निरूपण प्रवचन या आगम रूप दूसरा वर्ग है और शुद्ध आत्मा अध्यात्मरूप तीसरा वर्ग है इस प्रकार यह त्रिवर्ग है ॥१६७॥

बिहोपार्थ —आगममं कहा है कि जो पदार्थ प्रमाण नय और निशेपके द्वारा सम्यक् रीविसे नही जाना जाता, बहु पदार्थ युक्त होते हुए भी अयुक्तकी तरह प्रतीत होता है और अयुक्त होते हुए भी युक्तकी तरह प्रतीत होता है। अर्थान् प्रमाण नय और निशेपके द्वारा परार्थका सम्यक् आलोचना करना हो जिब्द है, उसके बिना यथार्थ वस्तुक्ते प्रतीति नहीं होती। इन तीनीको प्रन्यकारने तर्क या युक्ति कहा है। अकलकदेवने भी लगीयस्त्रयंथ प्रमाण नय और निशंपका कथन करनेको प्रतिज्ञा करते हुए कहा है — आनको

१. जो सुद्धाणगुण झ० क० ल० ल०। जो सहहणगुण सु०। २. न्याह बीरसिति झ० सु०। ३. पणवेवि झा०। पणविमि ज०। पणवेवि झा०। ४. प्रमाण-नयमिक्षणेयोऽम्यो नामसिमीह्यते । युक्तं कायुक्तवद्भाति तस्यायुक्तं च युक्तवत् ।।'—भवला, पु० १, पु० ३६। 'जो ज पसमीणगरिह जिबलेवेण जिल्लादे अर्था। तस्सानुत्तं जुल जुलमजुत्तं च पिंडहाइ।।'—निक्लोयपण्णित् ।

प्रम णश्वरूपं प्रयोजनं भेदं विषयं चाह— कज्ज संयक्षसम्यं जीवो साहेह बत्युगहुणेण । बस्यू पमाणसिद्धं तह्या तं काण णियमेण ॥१६८॥ गेह्युड बत्युसहायं अविरुद्धं सम्मरूच जं णाणं । भणियं सु तं पमाणं पचबस्त्वपरोक्सभेएहि ॥१६९॥

प्रमाण कहते हैं उपायको निक्षेप कहते हैं और जाताके अभिप्रायको नय कहते है । इस प्रकार युक्तिसे अर्थात् प्रमाण नय और निक्षेपके द्वारा पदार्थका निर्णय करना चाहिए। ती एक त्रिवर्ग तो प्रमाण नय निक्षेत्र है और दूसरा त्रिवर्ग यक्ति आगम और अध्यात्म है : ऊपर ग्रन्थकारने कहा है कि त्रिवर्गको जाने बिना त्रिवर्गन का साधन नहीं कर सकता । सो प्रमाण नय निक्षेपको जाने बिना तर्कया युक्ति आगम और अध्यात्मकी साधना करना संभव नही है। तर्क या युक्ति तो प्रमाणमूलक होनी है, अन प्रमाणको जाने बिना युक्ति या तर्कका प्रयोग अथवा उसे समझना संभव नहीं है। ग्रन्थकारने प्रवचन या आगम और अध्यात्मका अन्तर भी रुप्ष्ट कर दिया है। आजकल इस अन्तरको न जाननेमे भी बहुत विसवाद फैला हुआ है। आगम या प्रवचनमें तो सहो द्रव्योकी चर्चारहती है। वहाँ गुद्ध द्रव्य या अगृद्ध द्रव्यको लेकर एककी सन्य और दूसरेको मिथ्या बतलानेको दृष्टि नही है। किन्तु अध्यात्मका मुख्य प्रयोजनीय विषय गुरु आत्मा है। वही ... उसकी दृष्टिमे सत्य और उपादेय हैं। जब आगम प्रकारान्तरसे उसी बातको कहता हूँ तब अध्यात्म सीधी तंग्हमे उस बातको कहना है। उदाहरणके लिए तत्त्वार्थमुत्रमे भी सात तत्त्रो या नौ पदार्थोका कथन है और समयसारमे भी उन्हीका कथन है। किन्तु मुत्रकारका उद्देश उनका स्वरूप मात्र बोध कराना है परन्तु समयसारके कर्ताका उद्देश केन्द्रमे शुद्ध आत्माको रखकर उसकी दृष्टिसे सात तत्त्वी या नौ पदार्थोंकी प्रक्रिया-को बतलाना है। तत्त्वार्थ मूत्रका उद्देश तत्त्वार्थका अधिगम बाँग कराता है और समयसारका उद्देश भेद विज्ञान कराना है कि जीव और अजीव ये दोनो दो स्वतंत्र भिन्न स्वभाववाल पदाथ है और जीय और पुद्गल के सबोगसे ही शेष आलव आदिको रचना हुई है। इस लिए उसमें से उपादेय केवल एक गुद्ध जीव ही है। वह शृद्ध जीव निश्वयनयका विषय है। निश्चयनय शृद्ध द्रव्यका निरूपण करता है और व्यवहार नय अशुद्धद्रव्यका निरूपण करता है। जैसे रागपिरणाम ही आत्माका वर्म है। वही पृण्य पाप रूप है, आत्मा राग परिणामका ही कर्ता है उसीका ग्रहण करनवाला है और उसोका त्याग करनेवाला है यह निश्चयनयकी दृष्टि है । पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुष्य पाप रूप है, आत्मा पुद्गल परिणामका कर्ता है उसी-को ग्रहण करता है और छोडता है यह व्यवहार नयका दृष्टि है। ये दोनो हा नय मत है क्यों कि शद्धता और अगद्भता दोनो रूपसे द्रव्यकी प्रतीति होती है किन्तू अध्यात्ममे साधकतम हानेमे निश्चयनयको प्रहण किया गया है। क्योंकि साध्यके गुद्ध होनेसे द्रव्यकी शुद्धताका खातक निश्चयनय ही साथकतम है, अगुद्धता-का चोतक व्यवहारनय नहीं । अध्यातमकी यह दृष्टि हैं । आगमको दृष्टि केवल बस्तुस्त्रकृत बोधक है, प्रापक नहीं है। अतः प्रमाणनय निक्षेप रूप तर्कक द्वारा भागसन प्रतिपादिन वस्तुनन्य हो जानकर अध्यात्मके द्वारा उसमें से शुद्धआत्माको प्राप्त करना चाहिए ।

. आगे प्रमाणका स्वरूप भेद और प्रयोजन कहते हैं---

जीव वस्तुका ग्रहण करके सकल समर्थ कार्यका मिद्ध करता है। और वस्तुकी सिद्धि प्रमाणके द्वारा होती है इनलिए उस प्रमाणको नियमसे अवश्य जानना चाहिए ॥१६८॥ जा जान वस्तुके यथार्थ स्वरूपको सम्यक्रूपसे जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। उसके दो मेद हैं—प्रस्यक्ष और परोक्ष ॥१६९॥

विशेषार्थ—वस्तुके सच्चे जानको प्रमाण कहते हैं । शीपमें चौदोका अस होना या यह सोप है या चौदो, इस प्रकारका संशय रूप जान प्रमाण नहीं हैं । वहीं जान प्रमाण होता है जो सीपका सीप रूपके और चौदोको चौदों रुपसे जानता है । अत वस्तुके यदार्थ स्वरूपको प्रतीति प्रमाणके द्वारा ही होनी है। जब

## ैमइसुइ परोक्खणाणं ओहीमणं होइ वियलपञ्चक्खं। केवलणाणं च तहा अणोवमं सयलपञ्चक्खं॥१७०॥

बस्तुक यथार्थ स्वरूपको ग्रहण कर लिया जाता है तभी उससे जातनेवालेकी प्रवृत्ति होती है और तभी उससे कार्यकी सिद्धि होती है। जैसे प्यासा आदमी जब जान लेता है कि वहाँ पानी है तभी वह पानीके पास जाता है और जपनी प्यास मुहार है विद्यास लगाते हैं और जपनी पास वाहिए। यह सावार वया है, मेरा स्वरूप वे स्वरूप हो मेरा स्वरूप है। स्वरूप हो से स्वरूप है। स्वर

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं। अर्वाधज्ञान और मनःपर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष हैं तथा केवलज्ञान अनुपम सकल प्रत्यक्ष है।।१७०।।

विशेषार्थ-मन और इन्द्रियोकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते है । मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थमे मनकी सहायतासे जो विशेषकान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। ये दोनो ज्ञान इन्द्रियी-की सहायतासे उत्पन्न होते हैं इसलिए इन्हें परोध कहते हैं, क्योंकि इन्द्रियाँ प्रकाश, उपदेश ये सब पर है और परकी सहायतासे जो ज्ञान होता है वह परोक्ष है। प्रत्यक्षके दो भेद हैं— विकल प्रत्यक्ष या एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष । अविधान और मन पर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष है । और एक मात्र केवल ज्ञान सकल या पर्ण प्रत्यक्ष है। इन्द्रियादिकी सहायताके बिना केवल आत्मासे जो रूपी पदार्थीका एक देश प्रत्यक्षज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं। और दूसरेके मनमें स्थित अर्थका जो एकदेश प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे मन पर्ययक्तान कहते हैं। ये दोनो ज्ञान मूर्त पदार्थको ही प्रत्यक्ष जानते है उसकी सब पर्यायो को नहीं जानते, कुछ ही पर्यायोको जानते हैं। किन्तु केवलज्ञान समस्त ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयसे प्रकट होता है अत. वह सब द्रव्योंकी सब पर्यायोको एक साथ जानता है। इसीसे उसे अनुपम कहा है। उसके समान अन्य कोई ज्ञान नही है। असलमे ज्ञान जीवका स्वाभाविक गुण है। व्यूँकि हमारा ज्ञान परकी सहायतासे होता है अत. उसे परका गुण समझ लिया जाता है किन्दू वह तो आत्मिकगुण है, कमोंसे आज्छादित होनेके कारण उसे परकी सहायताकी आवश्यकता पड़ती है। कमीका जावरण हट जाने पर वह सूर्यकी तरह सर्व प्रकाशक हो जाता है। विश्वमें जो कुछ भी सत् हैं वह उसका क्रेय हैं, उसे वह जानता ही है। जो उसका ज्ञेय नहीं है वह वस्तु ही नहीं है। इसीसे कैवलज्ञानी अर्हन्त सर्ववर्श होते है। और उनके वचनोंको प्रमाण माना जाता है। वे अन्यवा नहीं कहते हैं। राग, द्वेष और मोहवश मनुष्य अठ बोलता हैं जिसमें राग-द्वेष और मोह न होने के साथ पूर्णज्ञान भी होता है उसके असत्य बोलनेका कोई कारण नही

मतिश्रुताविधमनः पर्ययक्षेत्रकानि ज्ञानम् ॥ तत्य्रमाणे । आद्यं परोक्षम् । प्रत्यक्षमन्यत् ।-तत्त्वार्यस्त्र १ अ०, स्० ९, १०, ११, १२ । 'प्रत्यक्षमिद्यानी वक्तव्यं तत् द्वेधा-देशप्रत्यक्षं सक्तव्यत्यक्षं च । देशप्रत्यक्षमविध-मनः पर्यवज्ञाने । सर्वप्रत्यक्षं केवलम् ।-----सर्वार्धासिद्धः ।

वत्यू पमाणविसयं णयविसयं हवइ वत्युएकंसं । जं बोहि णिण्णयट्टं तं णिक्खेवे हवइ विसयं ।।१७१॥

नययोजनिकाकममाह-

ैणाणासहाबभरियं वस्युं गहिऊण तं पमाणेण । एयंतणासणट्टं पच्छा णयज्ञं जणं कुणह ।।१७२।।

है। इसीसे सर्वज्ञके द्वारा प्रतिपादित वस्नुस्वरूप हो ययार्थहै। उसे सम्बक् रीग्रिसे जानना चाहिए। ज्ञान ही ऐसा एक गुण है जिसके द्वारा हम अपने को और दूसरोको जान सकते है इसलिए जीवनमें सम्बक्षानको उपासना अवश्य करना चाहिए।

आगे प्रमाण, नय और निक्षेपमे अन्तर बतलाते है—

बस्तु प्रमाणका विषय है और वस्तुका एक अंश नयका विषय है। और जो अर्थ प्रमाण और नयसे निर्णात होता है वह निक्षेषका विषय है ॥१७१॥

विशेषार्थ-प्रमाण पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है। अर्थात् धर्मभेदसे वस्तुको ग्रहण न करके सभी धर्मोंके समुच्चयरूप वस्तुको जानता है। और प्रमाणके द्वारा गृहीत पदार्थके एकदेशमे वस्तुका निश्चय कराने-वाले ज्ञानको नय कहते हैं । नय धर्मभेदसे वस्तुको ग्रहण करता है अर्थात वह सभी धर्मीके समृच्यय वस्तुको ग्रहण न करके केवल किसी एक धर्मके द्वारा ही वस्तुको ग्रहण करता है। जैसे द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमाण-का विषय है और केवल द्रव्यरूप या पर्यायरूप वस्त्वरा नयका विषय है। चैंकि नय एक धर्मकी मस्यतासे वस्तुको ग्रहण करता है किन्तु वस्तु उस एक धर्मरूप ही नही है उसमें तो अनेक धर्म हैं। इसलिए सभी नय सापेक्ष अवस्थामे ही सम्यक् होते हैं। जो किसी एक धर्मरूप ही वस्तुको स्वीकार करके अन्य धर्मोंका निषेध करता है वह नय मिथ्या है। आशय यह है कि नय जाननेवालेके अभिप्रायको व्यक्त करता है इसीसे ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहा है। नयमें ज्ञाताके अभिप्रायके अनुसार वस्तुको प्रतीति होती है। किन्तु प्रमाणसे यदार्थ पर्ण वस्तुकी प्रतीति होती है। इसीसे नय प्रमाणका ही भेद होते हुए भी प्रमाणस भिन्न है। जैसे समुद्रका अंग न तो समुद्र ही है और न असमुद्र ही है। वैसे हो नय न तो प्रमाण ही है और न अप्रमाण हो है। इस प्रकार नय और प्रमाणमें भेद है। नय और प्रमाणसे गृहीत वस्तूमें निक्षेप योजना होती है। निक्षेप-योजनाका उद्देश्य है अप्रकृतका निराकरण और प्रकृतका निरूपण । अर्थात किसी शब्द या वाक्यका अर्थ करते समय उस शब्दका लोकमे जितने अथॉमे व्यवहार होता है उनमे से कौन अर्थ बक्ताको विवक्षित है यह निष्वय करनेके लिए निक्षंप योजना की गयी है। जैसे 'जिन' शब्दका व्यवहार लोकमे बार क्योंने होता है। जो नाममात्रसे जिन है वह नाम जिन है। जिस मृति वगैरहमे जिनकी स्थापना की गयी है वह स्थापना जिन है। जो व्यक्ति आगे कर्ममलको काटकर जिन होनेवाला है वह द्रव्य जिन है। और जो कर्मापर विजय-प्राप्त करके जिन बना है वह भावजिन है। इसी तरह सब शब्दोंके चार निक्षेप होते हैं। इनके द्वारा जहाँ जो अर्थ विवक्षित होता है वह ले लिया जाता है इससे अर्थमे अन्थ नही हो पाता।

नययोजनाका कम कहते है-

अनेक स्वभावोसे परिपूर्ण वस्तुको प्रमाणके द्वारा ग्रहण करके तत्पश्चात् एकान्सवादका नाझ करनेके लिए नयोंकी योजना करनी चाहिए।।१७२॥

विशेषार्थ — ऊरर कह आये हैं कि प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एक अंशका प्राही नय है। वस्तु तो अनेक प्रमात्मक हैं। उन अनेक धर्मोंमें ऐसे भी धर्म है जो परस्र विरोधों प्रतीत होते हैं, जैसे सरक-प्रसन्स

१ प्रमाणं सकलादेशि नवादम्यहितं मतम्।'''स्वायंकदेशनिर्णाति लक्षणो हि नय<sup>ः</sup> स्मृत ॥४॥—**त०** स्कोकवार्तिक १–६–४ । २, 'नाना स्वभावसमुक्तं द्रव्यं आत्वा प्रमाणत । तच्च सापेशसिद्धघर्षं स्याप्नय-मिश्रितं कुरु॥'—आरूपप ० ।

#### उदतं च गाधात्रयेण---

सवियप्पं णिव्वियप्पं पमाणरूवं जिणेहि णिहिट्टं । तहविह णया वि भणिया सवियप्पा णिव्वियप्पा वि ॥१॥ —सन्मति सुत्र १।३५ ॥

कालस्तयसंजुत्तं दब्बं गिल्लेंड् केवलं णाणं । तस्य णयेण वि गिल्ल्ड्ड भूदोऽभूदो पवट्टमाणो वि ॥२॥ मणसहियं सवियप्पं णाणचन्त्रकः जिणेहि णिहिट्ठं । तिव्ववरीयं इयरं आगमनक्षिष्ठ णायव्वं ॥३॥

इति प्रमाणाधिकारः ।

एकत्व-अनेकत्व, नित्यत्व-अनित्यत्व बादि। इन धर्मोंको लेकर ही नाना दार्शनिकपन्य खडे हुए हैं। कोई वस्तुको सत्स्वरूप ही मानता है, कोई असत्स्वरूप ही मानता है, कोई एक रूप ही मानता है, कोई अनेक रूप ही मानता है। कोई नित्य ही मानता है, कोई अनित्य ही मानता है। इस प्रकार एक-एक धर्मको मानने-वाले एकान्तवादोंका समन्वय करनेके लिए नययोजनाका उपक्रम भगवान महावीरने किया था। उन्होंने प्रत्येक एकान्तको नयका विषय बतलाकर और नयोको सापेक्षता त्वीकार करके अनेकान्तवादको प्रतिष्ठा की थी। एकान्तोके समृहका नाम ही अनेकान्त है। यदि एकान्त न हो तो उनके समृहरूप अनेकान्त भी नहीं बन सकता । अत. एकान्तोकी निरपेक्षता विसवादकी जड है और एकान्तोकी सापेक्षता संवादकी जड़ है। अत. पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते और नाशको प्राप्त होते हैं, किन्तु इव्यदृष्टिसे न तो कभी पदार्थों का नाश होता है और न उत्पाद होता है वे ध्रव-नित्य है। ये उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य तीनो मिलकर ही द्रव्यके लक्षण है। केवल द्रव्याधिक या केवल पर्यायाधिक नयका जो विषय है वह द्रव्यका लक्षण नहीं है नयों कि वस्तु न केवल उत्पाद व्ययक्ष ही जैसा बौद्ध मानते है और न केवल धौव्यरूप ही है जैसा साख्य मानते हैं। अत अलग-अलग दोनों नय मिथ्या है। इस तरह वस्तुके एक-एक अंशको ही पूर्ण सत्य माननेवाले एकान्तवादी दर्शनोका समन्वय करनेके लिए नययोजना करना बावश्यक है। कहा भी है कि जितने वचनमार्ग हैं-- ज्ञाताओं के अभिप्राय है जतने ही नयबाद है और जितने नयबाद है जतने ही मत हैं। इन मतोका समन्वय सापेक्ष नययोजनासे ही सभव है। यदि प्रत्येक अभिप्रायको दूसरेसे जोड़ दिया जाये तो विसंवाद समाप्त हो जाता है। झगड़ा 'ही'का है। ऐसा ही है यह कहना मिथ्या है। ऐसा भी है यह कहना सम्यक् है।

आगे ग्रन्थकार अपने कथनके समर्थनमें तीन गाथाएँ अन्य ग्रन्थोसे उद्घृत करते है-

जिनेन्द्रदेवनं प्रमाणका स्वरूप सविकल्प और निर्विकल्प कहा है। उसी तरह नयों को भी सविकल्पक भी कहा है और निर्विकल्पक भी कहा है। केवलशान त्रिकालवर्तो द्रथ्यको ग्रहण करता है। तथा नय भी भूत-भविष्य और वर्तमानको ग्रहण करता है। जिनेन्द्रदेवने मनसहित चार ज्ञानोको सविकल्पक कहा है और मनरहितको निर्विकल्प कहा है, बागमरूपी नेत्रींसे उसे जानना चाहिए।।१-२॥

बिहोषार्थ — उक्त तीनों उद्धरणोमे से अन्तर्क दो उद्धरण किस प्रन्यके हैं यह नहीं जात हो सका । इसीसे उनका पूर्वापर सम्मन्य भी जात नहीं हो सका । प्रमाणको भी सर्विकल्प और निर्विकल्प कहा है और नयोंको भी स्विकल्प निविकल्प कहा है । तीयरी गायामे मनसहितको उविकल्प कहा है और मनरित्तको निविकल्प कहा है। तथा बार आनोंको सविकल्प कहा है। ये चार ज्ञान मति, भुत, अविधि मीर मनस्वर्यय होने चाहिए। इनमेंसे मति और भूउमे ती मनका व्यापार होता ही है। खबांच मन-तर्यय भी प्रारम्भमे

१. भूदो खन बट्टमाणो वि अ० ६०। भूदो पबट्टमाणो वि स्व०।

नयस्यरूपं प्रयोजनं तस्यैव समर्थनायं रष्टान्तमाइ— जं जाणीण वियप्पं मुवासयं बत्युअंससंगृहणं । तं इह जयं पउत्तं जाणी पुज तेण जाणेणुँ ॥१७३॥ जह्मा जैएल विजा हो ह ज जरस्स सियवायपदिवसी । तह्मा सो बोहच्यो एयंतं हंतुकामेण ॥१७४॥

मनोपूर्वक ही अपना व्यापार करते हैं। पंबाध्यायोकारचे इन दोनोकी देशप्रत्यक्ष कहनेमें यही हेतु दिया है कि इनमें मनका व्यापार भी रहता है इसीसे से सकल प्रत्यक्ष न होकर निकल प्रत्यक्ष कह जाते हैं। किन्तु केवल जाममें मनका व्यापार किंचित्र भी नहीं होता करने कवलाने निवंकरण होता है। किन्तु प्रमाल की तरह जो नयकों भी सविकरण और निवंकरण कहा है वह कित दृष्टिये कहा है वह कित दृष्टिये कहा है वह कित दृष्टिये कहा है वह कित होता है। किन्तु प्रमाल की तरह जो नयकों भी सविकरण आपार बराबर रहता है। यहीं यह स्वष्ट कर देना जीवत होगा कि केवलजानकों तरह यदापि नय भी विकालवर्ती वस्तुओं के अंशकों जानते हैं किन्तु वे केवलजानकों भेद नहीं हैं वार्षित केवलजान स्पष्ट होता है और नय अस्पष्टप्राही हैं। इसी तरह माति, वविष्क और मन-प्रयंगके विषयमं भी नयको प्रवृत्ति नहीं होती। नयोका मूल केवल प्रतृत्तान है। युत त्वार्ष भी होता है और नय परार्थ है। उसी तरह स्वत्व स्वार्थ भी होता है और नय स्वार्थ स्वार्थ स्वत्व स्वार्थ में होता है। झानात्मक खुत स्वार्थ है और ववनात्मक खुत परार्थ है। उसी की सेव सम भी स्वार्थ भी एता रार्थ होते हैं। इसी स्वार्थ की स्वत्व स्वार्थ और सन-प्रयंगके परार्थ होते हैं। इसी सनात्व स्वर्थ होते हैं और ववनात्मक खुत परार्थ है। उसी की स्वरंग में भी होता है। इसनात्मक खुत स्वर्थ है और ववनात्मक खुत परार्थ है। उसी की स्वरंग में भी होता है। इसनात्म खुत स्वर्थ है। उसी स्वरंग में स्वरंग होते हैं। इसी स्वरंग सन्ति स्वरंग है और ववनात्मक खुत परार्थ है। उसी स्वरंग में स्वरंग से स्वरंग होते हैं।

## प्रमाणाधिकार समाप्त हुआ ।

नयका स्वरूप, उसका प्रयोजन तथा उसीके समर्थनके लिए दृष्टान्त कहते हैं —

श्रुतज्ञानके आश्रयकां लिये हुए ज्ञानीका जा विकल्प वस्तुके अंशको ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। उस ज्ञानसे जो युक हांता है वह ज्ञानी है।।१७३।।

विज्ञोबार्थ—इस गायाके द्वारा प्रत्यकारने नयका स्वरूप बतलाया है। नय शुरतानका भेद है। इसलिए शुर्तके बाधारमे ही नयको प्रवृत्ति होती है। शुन प्रमाण होनेसे सकलप्राही होता है, उसके एक अंदा-को प्रहुण करनेवाला नय है इसीसे नय विकल्प रूप है।

नयके बिना मनुष्यको स्याद्वादका बोध नही हो सकता। इसलिए जो एकान्तका विरोध करना चाहता है उसे नयको जानना चाहिए।।१७४।।

विदीपार्थ — अकलंकदेवने लघीसत्त्रम (का० ६२) में कहा है कि शुतके दो काम है जनसेसे एकका नाम स्याद्वाद है और दूसरेका नाम नय है। सर्पूर्ण वस्तुके कथनको स्याद्वाद कहते है और वस्तुके एक देयके कथनको नय कहते हैं। बीर ममन्त्रम (आसमी० १०६) ने स्याद्वादके द्वारा गृहीत अनेकान्तास्यक प्रयापिक स्वान्ता का करानेकान्त्रम विद्यापिक स्वान्ता का स्वान्ता का स्वान्ता का स्वान्ता का स्वान्ता है। विद्यापिक स्वान्ता का स्वान्ता है। विद्यापिक स्वान्ता है। यह वह अन्य स्वान्ता है। यह वह अन्य स्वान्ता है। यह वह अन्य स्वान्ता है। व्यव्यापिक स्वान्ता है। यह सह अन्य स्वान्ता है। अन्य सापेक स्वान्ता स्वान्ता है। अन्य सापेक स्वान्ता है। अन्य सापेक स्वान्ता हो। स्वान्ता स्वान्त्र है। अप स्वान्ता हो। स्वान्ता स्वान्ता हो। स्वान्ता स्वान्ता हो। स्वान्ता हो। स्वान्ता हो। स्वान्ता हो। स्वान्ता स्वान्ता हो। स्वान्ता हो। स्वान्ता हो। स्वान्ता हो। स्वान्ता हो। स्वान्ता हो। स्वान्ता स्वान्ता स्वान्ता स्वान्ता स्वान्ता स्वान्ता स्वान्ता स्वान्ता हो। स्वान्ता हो। स्वान्ता हो। स्वान्ता स्वान्ता हो। स्वान्ता स

१ सुयभेयं अ० क० खब्सु०। २. तेहि णाणेहि अ० क० खब्सु० जक्र। ३. णाणेण **अ० क०।** ४. णायच्यो **सु**०।

प्तत्समर्थनार्थः दशन्तमाह--

जह सत्थाणं माई सम्मत्तं जह तबाइगुणणिलए । घाउबाए रसो तह णयमुलं अणेयंते ।।१७५॥

नैकान्तेन वस्तस्वमावः स्वार्धश्च सिद्धप्रतीत्वाह-

तच्चं विस्सवियप्पं एयवियप्पेण साहए जो हु। तस्स ण सिज्झड वत्य किंह एयन्तं पसाहेवि ॥१७६॥

अभिप्रायके अनुसार उसका कथन करता है अत. उसका कथन उतने ही अंशमे सत्य है सवींशमें सत्य नहीं है। दूसरा शाना उसी बस्तुको अपने अभिप्रायके अनुसार भित्रकस्पर्ये कहता है। उनके पारस्परिक विरोध-को स्पर्दृष्टि ही दूर किया जा सकता है। अतः वस्तुके यमार्थं स्वरूपके समझनेके साथ उसके सम्बन्धमें विभिन्न कलाओके विभिन्न अभिप्रायोको समझनेके लिए नयको जानना चाहिए।

आगे उक्त कथनके समर्थनमे दृष्टान्त देते है-

जैसे शास्त्रोंका मूल अकारादि वर्ण हैं, तप आदि गुणोंके भण्डार साधुमें सम्यक्त्व है, धातु-वादमें पारा है, वैसे हो अनेकान्तका मूल नय है ॥१७५॥

विहोपार्थ — यदि अकारादि अकार न हो तो शास्त्रोंकी रचना क्षीर केवल सम्मव नही है। इसी तरह कितना ही तपस्वी हो किन्तु ग्रदि वह सम्यवस्वसे रहित है तो उसकी तपस्या व्ययं है, सम्यवस्वके बिना उनकी कोई कोसत नहीं है। इसी प्रकार घानुओं पारा है। पारेंके योगसे हो अन्य घानुओं का शोधन आर्थि होता है। इसी तरह अवेकारतका मुक तय है जीबा पहने लिखा है।

आगे कहते हैं कि एकान्तके द्वारा वस्तु स्वभावकी भी खिद्ध नद्वी होती-

तत्त्व तो नाना विकल्प रूप है उसे जो एक विकल्पके द्वारा सिद्ध करता है उसको वस्तुकी सिद्धि नहीं होती। तब वह कैसे एकान्तका साधन कर सकता है।। १७६॥

विद्रोपार्थ — वस्तु एकान्तरूप है इसका मतलब होता है कि उसमें नावाममें नहीं पायं जाते । किन्तु एसानहीं है वस्तु तो नाना धर्मात्मक है और वे नानाममें परस्परमें विरोधी नहीं होते हुए भी परस्परमें विरोधी केंद्र ततीत होते हैं। यथा सत् है वह अपने दृष्य वेव वाज अपने वर्तमान पर्यायोधे सत् है वर ह्यादिये नहीं, जैसे घड़ा पार्षिय क्ष्मसे, इस क्षेत्र को रहा सालकों दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोधे सत् है ब्ययसे नहीं। यदि एसा न माना जाम तो यहा बानियत हथ्यादिय हथा विद्या करा का कि साल हो जाये यो इस वांत्र करीत करागत कालमें सि सत् हो जाये या इस वांत्र करीत करागत कालमें सा सत् हो जाये तो वह सर्वदेश सर्वकाल व्यापी और सर्वक्रम हो जायेगा। और ऐसा होनेसे जैसे वह इस वेव और कालमें हम लोगोंके प्रस्था है और कालमें इस लोगोंके प्रस्था है और कालमें हम लोगोंके प्रस्था है और कालमें हम लोगोंके प्रस्था है और कालमें हम लोगोंके प्रस्था है होना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक बस्तु स्वह्मण स्वाजे काल तथा सभी देशोंमें उसको प्रस्था तथा कार्यकार होना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक बस्तु स्वह्मण स्वाजे काल करी स्वाप्त की स्वाप्त होना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक बस्तु स्वह्मण स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त होना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक बस्तु स्वह्मण स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त होना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक बस्तु स्वह्मण स्वाप्त स्वाप्त काल होना साम वाल स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त होना चाल स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप होना वाल स्वाप्त हो। स्वप्त है। उसके बिना सम्यक् एकान सम्यक्त हो। है। अपने कथनके समर्वन स्वाप्त रहार स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त है। अपने कथनके समर्वन स्वाप्त रहार स्वाप्त स्वाप्त हो।

उक्तं च---

पंचवर्णात्मकं चित्रं तत्र वर्णेकग्राहकम् । क्रमाक्रमस्वरूपेण कथं गृह्णति भो वद ॥१॥ सर्वयेकान्तरूपेण यदि जानाति वास्तवम् । भरिधर्मात्मकं वस्त केन निश्चोयते स्फुटम् ॥

स्वार्थाभिलाषिणां स्वार्थस्य मार्गमुन्मार्गं च दर्शयति-

झाणं झाणभासं झाणस्स तहेव भावणा भणिया । मोत्तु झाणाभासं वेहि पिय संजुओ समणो ॥१९७॥ झाणस्स भावणे बि य ण हु सो आराहओ हवे णियमा । जो ण विजाणड वत्यं पमाणणयणिच्छयं किच्बा ॥१७८॥

उक्तं च--

प्रमाणनयनिक्षेपैयोंथीन्नाभिसमीक्षते । यक्तं चायकवद्धाति तस्यायक्तं च यक्तवत् ॥१॥

प्यरों चित्रमेनी एक रंगका ग्रहण करनेवाला कम या ब्रक्तम रूपसे कैसे ग्रहण कर लिना है। यदि सर्वया एकान्त रूपसे जानना वास्तविक है तो अनेक प्रात्मिक बस्तुका निक्य कैसे करते हो।। अर्थान् कैसे प्यरों चित्रमेने एक राका ग्रहण होता है वैसे हो अनेक धर्मात्मक वस्तुष्ट से जाता एक धर्मक्त ग्रहण करता है। यह मयके बिना सम्भव नहीं है। अत् एकान्तकी शिद्धिके लिए नयको अपनाना आदश्यक है।

आगे स्वार्थके अभिलापियोंको स्वार्थका मार्ग और कुमार्ग बतलाते है-

ध्यान, ध्यानाभास और ध्यानको भावना कहो है । श्रमणको ध्यानाभास छोडुकर ध्यान और ध्यानको भावना करना चाहिए । किन्तु जो प्रमाण और नयका निरुचय करके वस्तुको नही जानता वह ध्यानको भावना होनेपर भी नियमसे बाराधक नही है।।१७७-१७८।।

विशेषार्थ— मिध्या घ्यानको घ्यानाशास कहते हैं। या जो घ्यान तो नही होना किन्तु ध्यानको तरह लगता है वह भी घ्यानाशास है। घाष्टकार कहते हैं कि साधुको घ्यानाशास नहीं करना चाहिए, सम्यक् घ्यान करना चाहिए या उसकी भावना भागा चाहिए कि मैं अपूक-अपूक प्रकारते घ्यान करना चाहिए, आदि। किन्तु घ्यान तो व्यनुका किया जाता है और वस्तु स्वक्पका निर्णय प्रमाण और नयके द्वारा होता है। किन्तु जिसे प्रमाण और नवका ही जात नहीं है यह वस्तुका निर्णय कैसे कर सकता है और उसके बिना वह उसका घ्यान कैसे कर सकता है। इसलिए साधुको प्रमाण और नयका स्वक्त भी जानना चाहिए। यद्यपि ध्यानको सणना चारियके पेदोपे को है वसीके वह निवृत्तिकण है किन्तु वास्तवमे घ्यान जानगुणको पर्याव है। वेचल को जान कहते हैं और स्वयक्त घ्यान कहते हैं। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ब्याध्याय करते हुए जानको बारा चल रही है। कराचित् किसी एक विवयके चिनतमे यदि मन एकाछ हो जाता है तो वह घ्यानका हो प्रतिकण है। अत. प्यानके क्ष्यासीको प्रमाण नयका स्वरूप अवस्व जानना चाहिए।

कहा भी है-

जो प्रमाण, नय और मिक्षेक्वे वर्षको अलोभांति नहीं जानता, उसे युक्त व्यक्तको तरह प्रतीत होता है और व्यक्त पुक्तको तरह प्रतीत होता है। णिच्छिती बत्यूणं साहइ तह वंसणिम्म णिच्छिति । णिच्छयवंसण जीवो बोह्हं आराहको होई ॥१७९॥

एकान्तानेकान्तरस्वरूपं ती च प्रिय्वा सम्बगित्याह---एयंती एयणजो होड् ज्ञणेयंत्र तस्स संमूहो। तं स्तृ जाणवियप्पं सम्मं मिण्छं च णायव्यं ॥१८०॥ नयप्रिंगितानां दोष्शुद्धान्यं तस्यैव अदं विषयं स्वरूपं नाम् म्यायं च दर्शयति---

जे णयबिद्धिविहीणा ताण ण वत्यूसहावउवलिखः । वत्युसहाविवहणा सम्माविद्धो कहं हुंति ॥१८१॥

प्रमाण और नयके स्वरूपका निश्चय होनेपर वस्तुका निश्चय होता है और वस्तुका निश्चय होनेपर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है । इस तरह वस्तु स्वरूपके निश्चय और सम्यग्दर्शनके द्वारा जीव ध्यान और ध्यानकी भावनाका आराधक होता है ॥१७६॥

आगे एकान्त और अनेकान्तका स्वरूप तथा उनके सम्यक् और मिथ्या होनेका कपन करते है-

एक नयको एकान्त कहते हैं और उसके समूहको अनेकान्त कहते है। यह ज्ञानका भेद है जो सच्चा और मिथ्या होता है ।।१८०।।

विशेषार्थं — वस्तु अनेकान्तात्मक है वह नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, सत् भी है जोर असत् भी है, तर्दू भी है और अतदूप में है। इष्यरूपसे नित्य है, एक है और तदूप है, पर्याय क्षयं आनित्य है, अनेक है और अतदूप है। इष्यरूपसे जाननेवाओं दृष्टिका नाम इक्यांधिक नय है। और प्रायंक्ष्यकों जाननेवाओं दृष्टिका नाम पर्यायाधिक नय है। तथा इष्यपर्यायात्मक वस्तुकों केवल इक्यायकों हो ठीक मानता है या केवल पर्यायाकों हो ठीक मानता है यो केवल पर्यायाकों हो ठीक मानता है या केवल पर्यायाकों हो ठीक मानता है यो उनकी ऐसी मान्यता मिथ्या है क्योंकि वस्तु न केवल इक्यक्ष्य हो है जिए उपयंग्यायकों प्रधान और पर्यायकों गीण करके या पर्यायकों प्रधान और इक्यकों में एक स्वाया विषय पर्यायकों प्रधान केवल पर्यायकों में एक स्वयाया या पर्यायावकों प्रधान करता है वह सम्बक्त है क्योंकि वस्तुके एक पर्याया प्रधान केवल स्वाया प्रधान केवल स्वाया । अत. नयका विषय एकानत है व्योक्ति वस्तुके एक पर्याया है। सम्यक्त एकान्तों समूहका नाम ही अनेकानत है। वहीं पूर्ण सत्य है और अन्य निर्यक्ष होता है तो मिथ्या है। सम्यक्त एकान्तों समूहका नाम ही अनेकानत है। वहीं पूर्ण सत्य है।

नय दृष्टिसे रहित जनोका दोष बतलाकर नयके भेद, विषय, स्वरूप और नाम बतलाते है— जो नयदृष्टिसे विहोन है उन्हें वस्तुके स्वरूपका ज्ञान नही हो सकता और वस्तुके स्वरूपको न जाननेवाले सम्यादृष्टि कैसे हो सकते है ॥१८१॥

विहोपार्थ —सम्यग्दृष्टि बननेके लिए वस्तु स्वरूपका ज्ञान होना आवश्यक है और वस्तु स्वरूपके ज्ञान के लिए नयदृष्टिका होना आवश्यक है। नय दृष्टिकं बिना बस्तुकं स्वरूपको ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता। क्योंकि जैन खिदात्तमें वस्तु जनेक स्वभाववाली मानी गयी है। जो नित्य है वहीं अनित्य भी है और अवित्य वह नित्य भी है। हथाइपके स्वरूपके अर्थक वस्तु नित्य है, पर्यायक्ष्ये प्रत्येक वस्तु जित्य है। हसीते अवित्य ना सो हो है—हस्याधिक और पर्याधिक। हम्याधिक ना विषय वस्तुका हम्याध है और पर्याधिक ना वस्तु जन्दि हो स्वर्धी नयद्दि मुक्य स्वर्धी है तो दुसरी नाम विषय वस्तुका पर्याधा हो। ये दोनों परस्पर साथेक होते हैं। कभी नयद्दि मुख्य रहती है तो दुसरी नीण। दोनों नयोकी मुख्यता और गौणतावे हो जैन विद्यान्तमें तत्वका विवयन किया गया है। जैसे देवदत्त

१. त यस्य अ० क० । अणेयं णयस्य ख० । अणेयं तमस्य सु० । २. जोववियव्यं आ० । ३. मुह्दिय आ० ।

# णिच्छयस्वहारणया मूलिमभेया णयाण सव्वाणं । णिच्छयसाहणहेउं पञ्जयदव्यत्थियं मुणह ॥१८२॥

पिता भी है और पुत्र भी है। बब उसका पिता उसे पुत्र कहकर पुकारता है तो पुत्रविवक्षा मुख्य और पितृ विवक्षा भीण हो जाती है और अब उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता है तो पिता विवक्षा मुख्य और पितृविवक्षा भीण हो जाती है। उसी तरह इत्याधिक नयसे एक जीवहत्यकों नित्यताकों विवक्षा मुख्य और पितृविवक्षा भीण हो जाती है। उसी तरह इत्याधिक नयसे एक जीवहत्यकों नित्यताकों समय हत्यक्ष्म नित्यता गीण हो जाती है, बयोकि किस समय किस कमंकी विवक्षा (कहनेको इच्छा) होती है वह सर्म उस समय मुख्य हो जाता है। तथा यह जीव सासार जवस्थाम मिन्यात्व रागादि विभाव परिणामवत व्यवहार नयसे अधुद्ध है और पुद्ध हत्याधिक नयसे अस्पत्रत्ये वर्तमान अपने गुणोसे शुद्ध है। पंचासिककाय भाषा २७ में जीवके स्वरूपका कक्षम नयदृष्टि इस प्रकार किया है—गुद्ध निरुद्ध वर्तन विश्व तथा नयसे जीव हुए उसे तथा नयसा वृद्ध निरुद्ध प्राणिक ओ जीता है वह जीव है। और व्यवहार नयसे क्ष्म के उत्यसि उत्यन्त हुए प्रव्यावक्ष प्रमणिसे ओ जीता है वह जीव है। जीवहत्य अपनुत्र तथा उसके उत्यन्त हुए प्रव्यावक्ष व्यवहार नयसे कुप है किन्तु गुद्ध निक्य नयसे अपनुत्र है। इत्याधिक नयसे नित्य है, पर्यावको अपेका अनित्य है। गुद्ध हत्याधिक नयसे जीव पुष्य-पाप घट-पट आदिका अक्षति है। किन्तु अगुद्ध निरुद्ध नाम प्रमारका करा और अगुभोषयोगसे परिणत होनेपर पुष्प-पापका कर्ता और उनके फरका भीका है। इस तरह जिलामम प्रवेश तत्वका तत्वका प्रयाद नाम नयहिस किया सम्यवस्था प्राणि भी भीति विश्व विवक्ष तत्वक्ष मुख्य न्याप जान नही हो सकता और तत्वक्ष प्रयाद्ध नाम वहि हो सकता और व्यविवक्ष विवा स्वर्ध क्षाव्य ज्ञान नही हो सकता और व्यवक्ष व्यवश्व ज्ञानके विना सम्यवस्थलकों प्राणि महिता है हो सकती। इसिल्य सार्य ज्ञान न्याद अपन अववस्थ र ।

आगे नयोके मूल भेदोंको कहते है---

निश्चयनय और व्यवहारनय सब नयोंके मूल भेद है निश्चयके साधनमे कारण पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक जानो ॥१८२॥

विञ्लोषार्थ-नयके भेदोका कथन दो रीतिसे पाया जाता है। सिद्धान्त ग्रन्थोम नयके दो मूल भेद किये गये है--द्रव्याधिक और पर्यायाधिक तथा उनके नैगम आदि सात भेद किये गये है। किन्तू अध्यातम ग्रन्थोमं निश्चय और व्यवहार भेद पाये जाते हैं। कुन्दकुन्दाचार्यने अपने प्रवचनसार (२-२२) में तो द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयोकी दृष्टिमे विवेचन किया है। किन्तु समयसारमे मान तत्त्वोका विवेचन निश्चयनय और व्यवहार नयसे किया है। प्रवचनसारमे उन्होने कहा है, द्रव्याधिक नयमे सब द्रव्य अनन्य है और पर्यायाधिक नयसे अन्यरूप है। किन्तु आगे उसी प्रवचनसार (२।९७) में उन्होने कहा है−निरचनयसे यह बन्धका स्वरूप अर्हन्तदेवने कहा है, व्यवहार नयका कथन इसमें भिन्न है। इस गायाकी टीकामें अमृतचन्द्रजी महाराजने निश्चयनयको शुद्ध द्रव्यका निरूपक और व्यवहारनयको अशुद्ध द्रव्यका निरूपक कहा है। छह द्रव्योमे जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं जो अशुद्ध होते हैं। अन् निश्चयनय और व्यवहारनयको उपयोगिता इन्ही दोनोके विवेचनमें मुख्य इपसे हैं। और द्रव्याधिक पर्यायाधिक तो वस्तुमात्रके लिए उपयागी है। उनका मुख्य उद्देश्य वस्तुस्वरूपका विश्लेषण है इमीसे सिद्धान्त शास्त्रोम सर्वत्र उन्हीका कथन मिलता है। किन्तु अध्यात्मका वस्तु विश्लेषण आत्मपरक होनेसे आत्माकी गृहता और अगुहताके विवेचक निश्चय और व्यवहारको ही वहाँ तूती बोलती है। यञ्चपि उत्तरकालम गुद्ध द्रव्यार्थिक रूपसे निश्चयका कथन मिलता है। किन्तु कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रजीने इस प्रकारका निर्देश नहीं किया। निश्चय और व्यवहारके भेद भी उत्तरकालके ग्रन्थोमे ही देखे जाते है। कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थोमें और अमृतचन्द्रजीकी टीकामे उनका निर्देश नहीं है। ऊपर जी द्रव्याधिक पर्यायाधिकको निश्चयके साधनमें हेतू कहा है वह विशेष रूपसे व्यान देने योग्य है। द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयोंके द्वारा वस्तु तत्त्वको जाननेके बाद ही निश्चय दृष्टिसे आत्माके शुद्ध स्वरूपको जानकर उसकी प्राप्तका प्रयत्न किया जाना है। अत: ये

त्रयाणामुपनयानां नामोदेश प्रत्येकं भेदांश्चाह-

<sup>3</sup>सब्भूदमसब्भूदं उवयरियं <del>चेव</del> दुविह सब्भूवं । तिविहं पि असब्भूवं उवयरियं जाण तिविहं पि ॥१८७॥

दोनों नम निरुष्यके साधनमें हेनु है। अत इनकों भी जानना आवश्यक है। इसीसे ग्रन्थकार आगे इनका वर्णन करते हैं।

द्रव्याधिक और पर्यायाधिक ये दो ही मूल नय कहे हैं। अन्य असख्यात संख्याको लिये हुए उन दोनोंके हो भेद जानने चाहिए।।१८३॥

विद्रोपार्थ — जब वस्तु इत्यपयांपात्मक है और वस्तुके एक अंशको जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं तो रो ही मुल नय हो सकते हैं — वस्तुके हत्यांगको विषय करनेवाला इत्यापिक और पर्यायागको विषय करनेवाला पर्यायांपिक। इन्ही दोनो मुल नयोगे येग सब नयोंका अन्तर्भव हो जाता है। जितने भी वचन मार्ग है उतने ही नय है अन नयोको संख्या असंख्यात है वे असंख्यात नय इत्यापिक और पर्यायांपिक के हो भेद है क्योंकि उन सबका विषय मा तो इत्य होता है या पर्याय।

आगे सात नयी और तीन उपनयोकी कहते है-

नेगम, संग्रह, ब्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समिश्रह्य और एवंभूत (इन सात नयोंमें द्रव्याधिक और पर्यामाधिकको मिलानेसे) नी नय है तथा तीन उपनय हैं ॥१८४॥

डब्यार्थिक नयके दस भेद है, पर्यायार्थिक नयके छह भेद हैं। नेगम नयके तीन भेद हैं, संग्रह नयके दो भेद हैं। व्यवहारनय और ऋजुसूत्र नयके दो-दो भेद है। शेष शब्द, समित्रिक्ड और एवंभूत एक-एक ही हैं। इस प्रकार नयके भेद कहे। उपनयके भेद आगे कहते हैं ॥१८५-२८६॥

आगे तीन उपनयोके नाम और प्रत्येकके भेद कहते हैं-

उपनय तीन हैं—सद्भूत, असद्भूत और उपचरित। सद्भूतनयके दो मेद हैं, असद्भृत नयके तीन भेद हैं और उपचरितके भी तीन भेद हैं ॥१८७॥

विद्रोपार्थ — नयके साथ उननयका उल्लेख आचार्य समन्तमद्रने आसमीमांसाकी १०७वी कारिकार्य किया है। अकलंक देवने उसकी अस्टातीमें संग्रह आदिको नय और उनको शाला-प्रशासाओ नेय-प्रमोदीको उपनय कहा है। किन्तु उननयके नेदोंकी कोई चर्चा नहीं की। देवकीनाचार्यने आलापपद्रतिन मंत्री के निकटवर्तियोको उपनय कहा है। और उपनयके तीन भेद कहें हैं। उपनयके तीन भोदोकी चर्चा या उपनय

१. 'निगमसंग्रहण्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमिककृषेवभूता नयाः।' —तत्त्वार्यसूत्र १।३६। २. 'सल्तेते नियतं युक्ता निगमस्य नयत्वतः। तस्य त्रिमेदण्यास्थानात् कैरिकटुक्ता नया नव'॥२६॥—त० इस्रो० वा०। 'द्रथ्याचिकः, पर्यायाधिकः, नैगमः, संग्रहः, व्यवहारः, त्रश्चसूत्रः, शब्दः, समिकस्य एवंभूत इति नव नयाः स्मृताः।'—आकाष्यप् । ३. तक्यूयमसक्तृयं आ०।

बब्बस्यएसु बस्वं पञ्जायं पञ्जवस्यिए विसयं। सम्भूवासस्मूवे उन्वयरियं बहु णव तियस्यं ॥१८८॥ पञ्जयं गउणं किच्चा स्टब्बॅपि य जो हु गिल्ल्ड्स लोए। सो स्टब्बिय्य भणिजा तिवरोओ पञ्जयस्थिणजो ॥१८९॥ कम्माणं सन्त्रसग्दं जीवं जो गह्ड सिद्धस्तिस्यं अण्यद्व सो सुद्धणजो बल्लु कम्मीवाहिणिरवेक्को॥१९०॥

को चर्चा अमृत्वनदके अन्योमे नही है, देवसेन और अमृतवन्द्र छगभग समकालीन थे। देवमेनसे पहले उपनयो-की चर्चा हमारे देखनेमे नही आयी। जयसेनाचार्यने जो देवसेनके परचात् हुए है अपनी टीकाओमे उपनयोकी चर्चा की है।

आगे नयोका विषय कहते है-

द्रब्याधिक नयोका विषय द्रब्य है और पर्यायाधिक नयोका विषय पर्याय है। सद्भूत व्यवहारनयके अर्थ चार हैं, असद्भूत व्यवहारनयके अर्थ नी है और उपचरितनयके अर्थ तीन हैं॥१८८॥

विशेषार्थ-इन सबका कथन ग्रन्थकारने आगे स्वयं किया है।

द्रव्यायिक और पर्यावाधिकनयोका विषय कहते हैं-

जो पर्यायको गोण करके द्रव्यका ग्रहण करता है उसे द्रव्याधिकनय कहते है और जो द्रव्यको गोण करके पर्यायको ग्रहण करता है उसे पर्यायाधिकनय कहते है ॥१८९॥

विशेपार्थ — वस्तु इत्यापर्यागरमक या सामान्य विशेपारमक है। इत्य और पर्यायको या सामान्य और विशेषको देन जीने हैं — इत्यायिक और पर्यायाधिक। पर्यायाधिक दृष्टिको सर्वधा वस्त करके जब केवल इत्याधिक दृष्टिको सर्वधा वस्त करके जब केवल इत्याधिक दृष्टिको सर्वधा वस्त करके जब केवल इत्याधिक दृष्टिको होने से सर्व जीवत्यक्षक हो। प्रतिभागित होता है। और जब इत्याधिक दृष्टिको सर्वधा वस्त करके केवल पर्यायाधिक दृष्टिको देखते हैं तो जीवहरूयमें अवसंख्य तमान्य, तिर्व मृत्यूय, देव, सिद्धत्व पर्यायाधिक पृथक, पूर्व और जब इत्याधिक और पर्यायाधिक दृष्टियोको एक साथ खोलकर देखते हैं तो नारक, तिर्व मृत्यूय, देव और सिद्धत्व पर्यायाधिक दृष्टियोको एक साथ खोलकर देखते हैं तो नारक, तिर्व मृत्यूय, देव और सिद्धत्व पर्यायाधिक दृष्टियोको जात इत्याधिक व्यवस्थित नारक, तिर्व मृत्यूय, देव और सिद्धत्व पर्याया एक साथ दिखाई देती हैं। जतः एक दृष्टिको देखता एक देशको देखना है और दोनो दृष्टियोम देखना मन वस्तुको देलना है। इस नरह वस्तुको देलनेकी यह दो दृष्टियों है। जरीका नाम स्थ्याधिक त्री

आगे द्रव्याधिकनयके दस भेदोमे-से कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनयका लक्षण कहते है---

जो कर्मोंके मध्यमें स्थित अर्थात् कर्मोंसे लिस जीवको सिद्धोंके समान शुद्ध ग्रहण करना है उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय कहते हैं 119901

विशेषार्थ — संसारी ओवके साथ कर्मको उपाधि लगी हुई है अन यह बास्तवमें तो वर्तमान स्थामें कि होने समान सुद्ध नहीं है। किन्तु स्थम्पचे तो ससारी भी वेसा हो है जैसा सिद्ध ओव है, उस रूपकी प्रतीति करानेवाला नय कर्मार्थाधि निरदेश स्थापिक नय है। रमे हो अध्यात्ममें शुद्धनय या निश्चयनम् करते हैं। यह यस युद्धस्थ्यका स्टर्केड होनेसे यरमार्थमें उपयोगी है। इसके द्वारा शुद्ध आत्माकी प्रतीति करके ही उसे प्राप्त करतेकी चेसा करतेकी चेसा करतेकी स्थाप्त आती है।

१ 'इष्यमस्तीति मतिरस्य दृष्यभवनमेव नातोऽन्ये भावविकारा , नाप्यभावः तद्वपतिरेकेणानुपनन्वेतिरित दृष्यास्तिकः । पर्याव एवास्ति इति मतिरस्य जन्मादिमावविकारमेव भवन न ततोऽन्यद् दृष्यमस्ति तद्वपतिरेकेणानुपनन्वेतिरित पर्यायास्तिकः ।'—तत्त्वार्थया॰, १।३३ ।

उप्पादवयं गउणं किच्छा जो गहह केवला सत्ता।
भण्णह सो मुद्रणजो इह सत्तागाहजो समए ॥१९१॥
गुणगुणियाइचउक्ते बत्ये जो णो करेड खलु नेयं।
मुद्रो सो वक्वत्यो नेयवियप्पेण णिपवेक्त्रो ॥१९२॥
भावे सरायमावी सक्वे जोवासिह जो डु जंपेदि।
सो हु अमुद्रो उत्तो कम्माणउवाहिसावेक्क्षो ॥१९३॥

उत्पादन्ययसापेक्षाऽशुद्धद्रच्यार्थिकनयं सक्षयति —

<sup>3</sup>उप्पादवयविमिस्सा सत्ता गहिऊण भणइ तिरयत्तं । वन्वस्स एयसमए जो सो हु असुद्धको विरिको ॥१९४॥

आगे सत्ताबाहक शुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते है---

उत्पाद और व्ययको गौण करके जो केवल सत्ताको ग्रहण करता है उसे आगममे सत्ताग्राहक शद्ध द्रव्याधिकतय कहते है ॥१९१॥

बिडोपार्थ —संत् ह्रव्यका लक्षण उत्पाद व्यय झौका है। उसमेन्से उत्पाद व्यय तो पर्यायरूप होनेसे पर्यायाधिक नयके विषय है अत: उन्हें गौण करके सत्ता मात्रको प्रहण करनेवाला नय सत्ताप्राहक शुद्ध इच्याधिक नय है।

आगे भेदविकल्प निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नयका लक्षण कहते हैं-

गुण-गुणी आदि चतुष्करूप अर्थमे जो भेद नही करता, वह भेदिविकल्पनिरपेक्ष शुद्ध इच्यार्थिक नय है।।१९२॥

विज्ञोपार्थ — गुण और गुणों में, स्वभाव और स्वभाववान् में, पर्याय और प्यायोमें या धर्म और प्यामें में या धर्म और प्रामें भीर स्वभावोंसे अभिन्न है।

आगे कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते है-

जो सब रागादिभावोंको जीवका कहता है या रागादिभावोंको जीव कहता है वह कर्मो-पांचि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नय है ॥१९३॥

विज्ञोषाश्च — राग, देण आदि भाव होते तो जीवने ही है किन्तु कर्मजन्य है, सुद्ध जीवमे ये भाव करापि नही होते । इन भावोको जीव कहना कर्मावाधि सापेक अगुद्ध इत्याधिक नय है। कर्मको उपाधिको इसमें अपेका है इसकिए यह कर्मोपाधि सापेक्ष है और अगुद्ध इत्यको विषय करनेते इसका नाम अगुद्ध इत्याधिक है।

उत्पाद व्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते हैं---

जो नय उत्पाद व्ययके साथ मिली हुई सत्ताको ग्रहण करके द्रव्यको एक समयमें उत्पाद इन्नय झौब्यरूप कहता है वह अशुद्ध द्रव्याधिक नय है।।१९४॥

विद्रोपार्थ — इस्पाविक नयमं अगुडताके कारण दो हैं — एक तो यदि वह जोवके कमंत्रन्य अगुड भावोको जोवका कहता है तो वह अगुडताका पाहक होनेसे अगुड कहा जाता है दूसरे, अवण्ड वस्तुमे यदि वह भेद बृद्धि करता है तो वह अगुड कहा जाता है, क्योंकि इन्याधिकको दृष्टिमें अभेद गुड है और भेद अगुड है। तथा पर्यायाधिक मश्की दृष्टिमें भेद गुड है, अभेद कायुड है। इस तरह इन दोनो मूळ नयोंकी गुद्धि और अगुद्धिके अनेक भेद होते हैं उन्होंका यह कथन है।

 <sup>&#</sup>x27;भावेषु रायमावी सन्त्रे जीवंमि बो टु जंपेदि ।'—नवश्वक गा० २१ । २. कम्माणो वा हि—क० छु० ।
 'कर्मोपाधिसापेकोऽशुद्धद्रव्याधिको यथा क्रोधादिकर्मजभाव आत्मा ।'—आळापप० । ३. 'उत्पादव्यय-छापेकोऽशुद्धद्रव्याधिको वर्धकिस्मिन् समये द्रव्यमुत्पादश्ययध्रीव्यात्मकम् ।'—आळापप० ।

ेभेए सिंब संबंधं गुणपुणियाईहि कुणइ जो बच्चे । सो बि अमुद्धो बिट्टो सहित्रो सो भेयकप्पेण ॥१९५॥ णिस्सेससहावाणं बण्णपरूषेण सम्बद्धोहि । वैववहातं जहि जो सो बण्णपरकर स्थित्रो भणिओ ॥१९६॥ सहब्बाबिचाउक्षे संतं बच्चं सु गिक्कुण को है। णियवस्वाविस्तु गाही सो इयरी होड़ विवरीओ ॥१९७॥

अब भेद कल्पना सापेक अगुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते हैं-

जो नय द्रव्यमे गुण गुणो आदिका भेद करके उनके साथ सम्बन्ध कराता है वह भैद करुपना सापेक्ष अशद्ध द्रव्याधिक नय है क्योंकि वह भेद करुपनासे सहित है ॥१९५॥

दिशेपार्थ — इन्य और गुण अभिज है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्थात् जैसे बडेमे जल रहता है वैसे इस्यमें गुण नहीं रहते हैं। यह और जलके प्रदेश जुदे-जुडे हैं किन्तु गुण और गुणों इस्यमें प्रदेश जुदे-जुदे नहीं हैं। इस्य गुणमय है और गृण इस्यमय है। न गुणों सिम्न इस्यका अस्तित्व है और न इस्यक्षे मिन्न गुणमंत्र अस्तित्व है अदि इस्यम्भेत सब गुणोंकों जलका किया जा सकते तो इस्यके नामपर कुछ भी शेप नहीं बचेगा। ऐसी स्थितिमें भी जब हम इस्यके सबस्यका क्या करते हैं कि गुणोंकों समुदाय इस्य है। इस्से सुनेविलिक से तो प्रयोगे इस्त हो उनका क्या सम्या होनेसे कहते हैं कि गुणोंका समुदाय इस्य है। इस्त सुनेविलिक रोगा अपने होता है कि मानो इस्यते गुण जुरे हैं। इसीसे इस्यायिक नयको दृष्टिमें एसा मेंद क्यान गुद्ध नहीं है, अगुद्ध है। अत् गुण गुणं आदिमें भेदके बाहक इस्यायिक नयको बजुद्ध कहा है। और समेदयाही इस्यायिक नयको गुद्ध कहा है।

आगे अन्वय द्रव्याधिक नयका स्वरूप कहते है-

समस्त स्वभावोमे जो यह द्रव्य है इस प्रकार अन्वयरूपम द्रव्यको स्थापना करता है वह अन्वय द्रव्याधिक नय है।।१९६।।

विद्रोषार्थ — महृद्रव्यस्थान प्रकाशक नयचक देवनेनकं नयचकका लेकर रचा गया है इसमें अनेक गायाएँ देवसेनकं नयचककी भी है। अन्वय द्रव्याधिक ने वरूपको बतलानेवाली जो गाया द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नामक इस प्रत्यमें हैं उससे उपर्य स्वभाव प्रकाशक नामक इस प्रत्यमें हैं उससे उपर्य स्वभाव अर्थ स्वष्ट नहीं होता, किन्तु नयचकमें जो गाया है उससे अर्थ स्वष्ट हो जाता है अत क्रयरका अर्थ उसी गायाक लाघारमें किया गया है। द्रव्य गुणपर्याय स्वभाव है जीर गुण पर्याय और स्वभावमें पंतद्र द्रव्य है, यह द्रव्य हैं। इस प्रकाशकों अनुस्मृत प्रवृत्ति यह जिसका विषय है वह अन्यय द्रव्याधिक हैं।

आगे स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय और परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यायिक नयका स्वरूप कहते है---

जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमे बर्तमान द्रव्यको ग्रहण करता है बह स्व-द्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकत्त्य है। और जो परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावमे असत् द्रव्यको ग्रहण करता है वह पर द्रव्यादिग्राहकद्रव्याधिकनय है॥१९७॥

विशेषार्थ—प्रत्येक त्रव्य स्वत्रव्य स्वतंत्र स्वकाल और स्वभावकी अपेशा सत् है और परत्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परमावकी अपेशा असत् है। स्वद्रव्य, स्वशेत्र, स्वकाल और स्वभावको स्वचतुष्ट्य कहते हैं। स्वय द्रव्य तो स्वद्रव्य है, उस द्रव्यके जो असण्ड प्रदेश है बही

१ 'भेदकल्पना सापेक्षोऽयुद्धत्व्याचिको यथा आत्मनो दर्शनज्ञानायमे गुणा. ॥'—आक्राप० । २. विवहावणाव जो न्य० । विवहावणाहि ज० सु० । 'अन्वयद्व्याचिको यथा—गुणाय्योयस्वभावं द्रव्यम् ।'—आक्राप० । 'णिस्मेससहावाण अण्यस्व्येण द्रव्यद्ववेदि । दश्वठवणो हि जो सो अण्ययद्व्यत्विको यण्यिओ ॥२४॥'—मय-चक दंयसेन ।

गेह्नुइ दञ्बसहावं असुद्वसुद्धोवयारपरिचलः । सो परमभावगाही णायक्वो सिद्धिकामेण ॥१९८॥ ेअक्किट्टिमा अलिहणा ससिसूराईय पञ्जया गाहो । जो सो अणाङ्गणिक्चो जिलभणिओ पञ्चयत्वियणजो ॥१९९॥

उसका स्वक्षंत्र है, प्रत्येक द्रव्यामें रहने वाले गुण उसका स्वकाल है क्यों कि कालका मतलब है समय प्रवाह, गुण भी प्रवाही है, सदा द्रव्यके साथ अनुस्मृत रहते हुए सब कालमे प्रवाहित होते रहते है। और गुणों को अंश 'अविभागप्रतिच्छेव' है वह स्वभाव है। इसी स्वद्रव्यादि बतुष्ट्यसे बस्तु सत् है इसके विवाय जो अन्यद्रव्योकि स्वपनुष्ट्य है वह परस्व्यादि चतुष्ट्य है, उनकी अपेक्षा बस्तु असत् है। ऐसा होनेसे ही द्रव्यक्त व्यवता स्थिर है अन्यया सब द्रव्य एकमेक हो आयें। इनमेसे स्वयतुष्ट्यमे वर्तमान द्रव्यकी प्रहण करनेवाल परद्रव्यादि शहक द्रव्याविकनय है और परद्रव्यादिमें असत् द्रव्यको सहण करनेवाला परद्रव्यादि प्राहक द्रव्याविकनय है।

आगे परमभावप्राही द्रव्यायिकनयका स्वरूप कहते है-

जो अशुद्ध, शुद्ध और उपचरित स्वभावसे रहित परमस्वभावको ग्रहण करता है वह परम भाव ग्राही द्रव्याधिकगय है । उसे मोक्षके अभिलाधीको जानना चाहिए ॥१९८॥

विशेषार्थ-पहले लिख आये है कि जीवके पाँच भाव होते है-औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक । इनमेस औदयिक भाव बन्धका कारण है, औपशमिक भाव और क्षायिक भाव माक्षका कारण है। तथा पारिणामिक भाव बन्ध और मोक्ष दोनोका कारण नहीं है। उसे ही परम भाव कहते हैं। यहां प्रक्त हो सकता है कि जब पारिणामिक भाव बन्ध और मोक्षका कारण नहीं है तब मोक्षके अभिलापीको उसके जाननेको क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि पाँचो भावोमे शुद्ध पारिणा-मिक भाव तो द्रव्यरूप है और शेष चार भाव पर्याय रूप है। वैसे पारिणामिक भाव तीन है—जीवत्व, भन्यस्य और अभन्यत्व 🕴 उनमंस प्रक्तिरूप शुद्ध जीवत्व शुद्धद्रव्याधिकनयकी अपेक्षा निरावरण है उसे ही शृद्धपारिणामिकभाव कहते हैं। जब काललब्धिवश भन्यत्वशक्तिकी व्यक्ति होती है तब यह जीव सहजशुद्ध पारिणामिकभावरूप निज परमात्मद्रव्यके श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप पर्यायसे परिणमन करता है। उस परिणमनको आगमको भाषामे औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव रूपसे कहते हैं। और अध्यात्म-में उसे शुद्धात्माके अभिगुख परिणाम या शुद्धोपयोग रूप पर्याय कहते हैं। वह पर्यायशुद्ध पारिणामिक भाव रूप गृद्ध आत्मद्रव्यसे कथचित् भिन्न है, क्योंकि वह भावना रूप है। किन्तु शुद्धपारिणामिक भावनारूप नही है। यदि इसे शुद्धपारिणामिकसे सर्वथा अभिन्न माना जाये तो इस मोक्षके कारणभूत भावनारूप पर्यायका मोक्षम विनाश होने पर शुद्ध पारिणामिकका भी विनाश प्राप्त होता है । किन्तु शुद्धपारिणामिक तो नष्ट होता नही । अत. यह स्थिर होता है कि गुद्धपारिणामिक भावके विषयमे भावनारूप जो औपशमिक आदि तीन भाव है वे तो मोक्षके कारण है, शुद्धपारिणामिक नहीं है, इसीसे आगमने उसे निष्क्रिय कहा है। अर्थात् बन्धके कारणभूत जो रागादिपरिणतिरूप क्रिया हैन तो वह उस क्रिया रूप है और मोक्षके कारणभूत जो शुद्धभावना परिणति रूप क्रिया है न वह उस क्रिया रूप हो है। अतः शुद्धपारिणामिक भाव ध्येयरूप है। इसीसे मोक्षके अभिलाषीको उसे अवश्य जानना चाहिए। उसीके ग्राहकनयको परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय कहते है। (देखी, समयसार गाचा ३२० की जयसेन टीका)

आगे पर्यायाधिकनयके छह भेदोका कथन करते हुए पहले अनादि नित्यपर्यायाधिक नयका लक्षण कहते हैं---

जो अक्कत्रिम और अनिधन अर्थात् अनादि अनन्त चन्द्रमा सूर्य आदि पर्यायोंको ग्रहण करता है उसे जिन भगवानुने अनादिनित्य पर्यायाधिकनय कहा है ॥१९९॥

१. अनादिनित्यपर्यायाधिको यथा पुर्गलपर्यायो नित्यो मेशीदिः ।--आकापः ।

कम्मेखयादुप्पणो अविणासी जो हु कारणाभावे । इदमेवमुच्चरंतो भण्णह सो साहणिच्च णत्रो ॥२००॥ सत्तौ अमुक्सक्वे उप्पादवयं हि गिह णए जो हु । सो हु सहावाणिच्चो गाहो खलु सुद्वपञ्जाओ ॥२०१॥

अनित्याशुद्धपर्यायाधिकनयं कक्षयति---

जो गहइ एयसमये उप्पादम्बयधुवत्तसंजुत्तं । सो सब्भावाणिच्चो असुद्ध पॅज्जयत्यिओ णेओ ॥२०२॥

विशेषार्थ—चन्द्रमा, सूर्य, लोक आदि अनादि नित्य पर्याय है। इन्हें किसीने बनाया नहीं है, अनादिकालसे ऐसी हो चलो आ रही है और सदा चली जायेंगी। ऐसी बनादि नित्य पर्यायोको प्रहण करने वाला नय अनाधिनिया पर्यायाधिकनय है।

आगे सादि नित्य पर्यायाधिकनयका स्वरूप कहते हैं-

जो पर्याय कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हानेके कारण सादि है और विनाशका कारण न होनेसे अविनाशी है, ऐसी सादि नित्य पर्यायको ग्रहण करनेवाला सादि नित्य पर्यायाध्यकनय है ॥२००॥

बिहोषार्थ — ऐसी भी पर्धाय होती है जो सादि किन्तु नित्य होती है, जैसे सिट पर्धाय । जोवकी सिद्ध पर्धाय कमी के अपने उत्पन्न होती है अत. सादि है और फिर कभी नष्ट नहीं हाती, क्योंकि मुक्त जीव अन्तरा और बहिरा कांकलकसे मुक्त होता है। उसम पुन विकार उत्पन्न होने के कोई कारण नहीं है। इसलिए सादि होते हुए भी वह नित्य है। ऐसी सादि नित्य पर्धायको ग्रहण करनेवाला नय सादि नित्य पर्धायको ग्रहण करनेवाला नय सादि नित्य पर्धायाधिक नय है।

आगे अनित्य गुद्ध पर्यायाधिकनयका स्वरूप कहते हैं-

जो सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करता है उसे अनित्य स्वमावको ग्रहण करनेवाला गुद्ध पर्याथायिकनय कहते है ॥२०१॥

विद्रोपार्ध — सन्का लक्षण उत्पाद व्यय घोव्य है। प्रत्येक बस्तु प्रतिसमय उत्पत्र होती है, नष्ट होती है और श्रुव भी रहती है। इनमेसे जो नय घोव्यकां गीण करके प्रति समय होनेवाले उत्पाद व्ययम्प पर्योयको हो ग्रहण करना है वह अनित्य शुद्ध वर्षायाधिकनय है। वर्षायाधिक नयका गुद्ध विपय अर्थ पर्याय ही है। अत. पर्योगाधिक नयके अन्य भेद अशुद्धनाको लेकर हो बनते है।

आगे अनित्य अगुद्ध पर्यायाधिक नयका स्वरूप कहते है-

जो एक समयमे उत्पाद ब्यय और झोब्यसे युक्त पर्यायका ग्रहण करता है वह स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिकनय है ॥२०२॥

विशेषार्थ — यह नव पर्यावको उत्पाद व्ययके साथ धीव्यव्य भी देखता हं दसीलिए इसे अगुद्ध पर्यावाधिकनयका नाम दिवा गया है।

 सादिनित्यपर्यापाधिको यथा —सिद्धपर्यायो नित्य ।—आक्षापप० । -२. 'सत्ता गोणत्वेनोत्पादश्यसम्राहरू-स्वभावोऽनित्यशुद्धपर्यापाधिको यथा समय समय प्रति पर्याया विनाशिनः ।' —आक्षापप० । ३. —पुदस्त-एहि सजुत्त आ० । ४. अगुद्धओ पञ्जयन्त्रिण लो ल० क० जल सु० । 'सत्ता सापेक्षस्वभावोऽनित्याशुद्ध-पर्यायाधिको यथा—एकस्मिन् समयं जयात्मक. पर्याय. ।'—आक्षापप० । बेहीणं पञ्जाया मुद्धा सिद्धाण भणइ सारिच्छा । जो सो 'बणिच्चमुद्धो पञ्जयगाही हवे स णजो ॥२०३॥ भणइ वर्षाच्चामुद्धा चउगइजीबाण पञ्जया जो हु। होइ विभावनिक ममुद्रको पञ्जयनिक्षणो ॥२०४॥ णिप्पण्णमिन पर्यपद्धि भाविष्यस्थं जु जो अण्प्पण्णं। अप्यस्थे सह पर्यं भण्णाइ सो भाविणदृगमृत्ति णजो ॥२०५॥

आगे कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाधिकनयका लक्षण कहते हैं-

जो संसारी जीवोंको पर्यायको सिद्धोंके समान शुद्ध कहता है वह अनिस्य शुद्ध पर्यायार्थिक-नय है ॥२०३॥

बिझोपार्थ—संसारी ओवकी पर्याय तो अगुढ़ ही है नयोंकि उसके साथ कर्मकी उपाधि उसी हुई है। कर्मकी उपाधि हटे बिना पर्याय गुढ़ नहीं हो सकती। किन्तु यह नय उस उपाधिको अपेशा न करके संसारी ओवकी पर्यायको सिद्धोंके समान गुढ़ कहता है। इसीसे इसका नाम कर्मोपाधि निरपेक्ष गुढ़ पर्यायाधिकत्य है।

आगे कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिकनयका लक्षण कहते हैं-

जो चार गतियोंके जोवोंकी अनित्य अशुद्ध पर्यायका कथन करता है वह विभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिकनय है ॥२०४॥

बिहोपार्थ — जीवकी संसारी पर्याय अगृद्ध पर्याय है क्योंकि उसके साथ कर्मकी उराधि लगी हुई है। इसोसे उसे विभावपर्याय कहते हैं। स्वभावका उत्टा विभाव होता है। ऐसी पर्याय अनित्य तो होती हो है। तो चारो गतियांके संसारी जीवोको विभावक्य अनित्य अगुद्ध पर्यायको आनेवाला या कहतेवाला नय कर्मोपाधिसाय अनित्य अगुद्ध पर्यायाधिकत्य है। इस प्रकार पर्यायाधिकत्य अह हु सेंद होते हैं— अनादिनित्य पर्यायाधिक, सादि नित्य पर्यायाधिक, अनित्य गुद्ध पर्यायाधिक, अनित्य अगुद्ध पर्यायाधिकत्य कर्मोपाधिनित्येशअनित्य शुद्ध पर्यायाधिक और कर्मोपाधि सापेक अनित्य अगुद्ध पर्यायाधिकत्य स

नैगमनयके तीन भेदीमे-से भावि नैगमनयका उदाहरण देते है---

जो अनिष्पन्न भावि पदार्थको निष्पन्नको तरह कहता है उसे भाविनैगमनय कहते हैं। जैसे अप्रस्थको प्रस्थ कहना ॥२०५॥

बिज्ञेषार्थ—को अभी बना नहीं है उसे अनिष्णल कहते हैं। और बन जानेपर निष्णल कहते हैं। भाविमें भूतको तरह व्यवहार करना अर्थात् अनिष्णलभे निष्णल व्यवहार करना आर्थिनंगमनय है। जैसे कोई पुरुता है आप किस लिए जाते हैं? वह उत्तर देता है—प्रस्थ केने जाता हूँ। पुराने समयमें अनाज भापनेके लिए ककड़ीका एक पान होता था, उसे प्रस्य कहते ये। बनसे ककड़ी काटकर उसका प्रस्य बननानेका इसका संकल्प है, जो प्रस्य अभी बना ही नहीं है उसमें प्रस्थका ब्यवहार करके वह कहता है कि मैं प्रस्य केने जा रहा हूँ। इस प्रकारका वचन व्यवहार भाविनंगमनयका विषय है।

१. 'कर्मोपाधितरपेक्षस्त्रभावोऽतिस्यशुद्धपर्यायाधिको यथा—विद्यपर्यायसदृशाः गुद्धाः संसारिणा पर्यायाः ।
 —आकाप० । २. 'कर्मोपाधिसापेक्षस्त्रभावोऽतिस्याशुद्धपर्यापाधिको यथा—संसारिणामुत्तित्मरणे स्तः ।'
 —आकाप० । ३. -त्यं गरो अ-अ० ६० ९० छु० जं० । 'आविति भूतवत्क्षयं यत्र स भावितगमो यथा— आहंत सिद्ध एव ।'—आकाप० ।

णिव्यस्त्रस्यक्तिरया बहुणकाले तु जं समायरणं । तं भूदणदगरमण्यं जहेजविणं णिल्बुओं बीरो ॥२०६॥ पारदा जा किरिया पचणांवहाणांवि कहह जो तिद्धा । लोएसु पुच्छमाणो भण्णद्व तं बहुमाणण्यं ॥२००॥ अवदोप्परमिवरोहे सख्यं अस्थिति चुंद्धसंगहणं । होइ तमेव असुद्धं इंगिजाइविसेसगहणेण ॥२०८॥

आगे भूत नैगमनयको कहते हैं-

जो कार्य हो चुका उसका वर्तमानकालमे आरोप करना भूत नैगमनय है जैसे, आजके दिन भगवानु महावीरका निर्वाण हुआ था ॥२०६॥

चिहोषार्थ-अतीतमे वर्तमानका जारोप करना भूतनंगमनय है। जैसे प्रतिवर्ष दोपावलीके दिन कहते हैं कि आज गगवान् महाबोरका निर्वाण हुत्रा था। यह भूतनंगमनयका विषय है।

आगे वर्तमान नैगम नयको कहते है-

जो प्रारम्भ को गयो पकाने आदिको क्रियाको लोगोके पूछनेपर सिद्ध या निष्पन्न कहना है वह बर्तमान नैगमनय है ॥२०७॥

बिद्दोपार्थ — जैसे कोई आदमो भान पकानेको तैयारो कर रहा है। उसने कोई पृछता है क्या करने हो, तो वह उत्तर देता है — भात पकाता हैं। उस समय भान बना नहीं है किर भो वह प्रारम्भ की गयी भात पकानेकी कियामें निष्पन्नका-सा व्यवहार करता है, यह वर्नमान नगमन्यक विषय है। इस तम्ह नैगमन्यक तीन भेद है। साराश यह है कि एक इथ्य अपनी भून, भविष्यत् और वर्तवान पर्यायोमें पृषक् नहीं है किन्तु विकालवर्ती पर्यायोमें वर्तमानका में किन्दु विकालवर्ती पर्यायो के समूहका नाम इथ्य है। अन वो भून और भविष्यन् पर्यायोमें वर्तमानका में किर करता है या वर्तमानमें जो पर्याय पूर्ण नहीं हई, उमे पूर्ण मानना है, उसे नैगमन्य कहते हैं, उमीके उदाहरण अपर विषे हैं।

आगे संग्रह नयका कथन करते हैं---

संग्रहनयके दो भेद हैं—शुद्ध संग्रहनय और अशुद्ध सग्रहनय। शुद्धसग्रहनयमे परस्परमे विरोध न करके सत् रूपसे सबका ग्रहण किया जाता है। और उसको एक जाति विशेषको ग्रहण करनेसे बही अशुद्ध संग्रहनय कहा जाता है।।२०८।।

विज्ञोषार्थ — अपनी-अपनी जातिक अनुसार वस्तुओका या उनकी पर्यायोका परस्परमें विरोध रहित एक रूपसे संयह करनेवाले जान और वचनको मग्रहृत्य कहते हैं। और 'तत्' कहनेमें जो सन् है उन समीका ग्रहण हो जाता है। और इत्य कहतेसे सब इयोका ग्रहण हो जाता है। और क्राय कहतेसे सब अयोका असेर पुराक कहनेसे सब पूर्वाका महण हो जाता है। अपने कहतेसे सब अयोका और पुराक कहनेसे सब पूर्वाका हुए हो जाता है। इतमें ने जो समस्त उपाधियोभे रहित शुद्ध सम्मान का विषय करता है वह तो शुद्ध सग्रहम्म इंग्लिय मरात है वह तो शुद्ध सग्रहम्म इंग्लिय मरात है वह तो शुद्ध सग्रहम्म है। उसके प्रस्त प्रस्त करता है वह तो शुद्ध सग्रहम्म है।

न्यवहारनयं सक्षित्या भेदौ स्वयति-

जं संगरेण गहियं भेयह अत्यं अनुद्ध युद्धं वा। सो ववहारो बुविहो अनुद्धसुद्धस्यभेयकरो ॥२०९॥ जो एयसमयबट्टी गेष्ट्रणह बच्चे युवसपञ्जायं। सो <sup>3</sup>रिवमुत्तो सुद्धसो सम्बंदित सहं बहुत क्रांजयं॥२२०॥ मणुवाइयपञ्जाओ वणुसोत्ति सगदिवोसु बहुते।। जो भणह तावकालं सो युको होइ रिजमुत्ती॥२११॥

एक भेदको संग्रह रूपसे विषय करता है वह अबुद्ध संग्रहनय या अपर साग्रहनय है। संग्रहनयकी दृष्टिमें अभेद बृद्धि है और भेद अबुद्धि है। इसीसे आचार्य सिद्धतेनने सन्यतिसूत्रमें संग्रहनयकी प्ररूपणाके विषयको शृद्ध द्रव्याधिकनयकी प्रकृति कहा है।

आगे व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं-

जो संग्रहनयके द्वारा गृहोत शुद्ध अयवा अशुद्ध अर्थका भेद करता है वह ध्यवहारनय है। उसके भी दो भेद हैं—अशुद्ध अर्थका भेद करने वाला और शुद्ध अर्थका भेद करनेवाला ॥२०९॥

बिहोपार्थ —संप्रहर्मके द्वारा गृहीत अर्थका मेद करनेवाल नगको व्यवहारमय कहते हैं। व्यवहारमा अर्थ ही भेदक—भेद करनेवाला है। जैसे सत् या द्रव्य कहनेसे लोकस्थवहार नहीं चलता अतः व्यवहारन्यकी आवरयकता होती है। जो सत् हैं वह हव्य या गुण है। हव्य भी जीव है या अजीव। जीव और जानेव कहनेसे भी व्यवहार नहीं चलता, जतः उसके भी देव नारको आदि और पट-पट आदि भेद कियं जाते हैं। यह तय वहाँ तक भेद करता, जता उसके भी देव नारको आदि और पट-पट आदि भेद कियं जाते हैं। यह तय वहाँ तक भेद करता, जाता है जिससे जागे मेद ही हो सक्त मंदि कियं के भेद कर विवयभूत गुढ़ अर्थ पर है। गुढ़ संग्रहन्यके विवयभूत गुढ़ अर्थ पर है। गुढ़ संग्रहन्यके शिर लगुड अर्थ जीव आदिका भेद करनेवाला व्यवहारन्य कहाता है और लगुड अर्थ जीव आदिका भेद करनेवाला ज्यवहारन्य कहाता है।

अरुजुसूत्र नयका स्वरूप और भेद कहते है-

जो इध्यमें एक समयवर्ती अधुवपर्यायको ग्रहण करता है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं जैसे सभी शब्द क्षणिक है और जो अपनी स्थितिपर्यन्त रहनेवाली मनुष्य आदि पर्यायको उन्तने समय तक एक मनुष्य रूपसे ग्रहण करता है वह स्थलऋजुसुत्रनय है।।२१०-२११॥

बिद्रोपार्थे—इत्यक्ती भूत और आविषयियों को क्षोडकर जो वर्तमान पर्यापको हो ग्रहण करता है उस जान और बचनको अनुसूत्रनत कहते हैं। अत्येक बस्तु अति समय परिणमनशील है इसलिए बास्तवर्य तो एक पर्याय एक समय तक हो रहती है। उस एक समयक्तीं पर्यापको अपंपर्याय कहते हैं। वह अपंप्राय एक सुक्त अनुसूत्रनत्यका विषय है। किन्तु व्यवहारमें एक स्यूल्यर्याय जबतक रहती है तबतक लोग उसे वर्तमान पर्याय कहते हैं जैसे मनुष्य पर्याय आयुपर्यन्त रहती है। ऐसी स्यूल्यर्यायको स्यूलस्युक्तस्य सहण करता है।

१. 'संग्रह्मयाक्षितानामर्याना विधिपूर्वक्रमवहरणं व्यवहारः ।—सर्वार्थिसः ११३३ तरवार्थराजवा० ११३६ । तरवार्थराजे० ५० २०५१ । 'व्यवहारोऽपि द्वेषा । सामान्यतद्व्यहभेदको व्यवहारो यथा—प्रव्याणि जीवाजीवाः । विषेत्रसंग्रहभेदको व्यवहारो यथा—प्रव्याणि जीवाजीवाः । विषेत्रसंग्रहभेदको व्यवहारो यथा—जीवाः । या प्रवार प्रवार प्रवार प्रवार विवार विवार प्रवार प्य प्रवार प्

जो बहुणं ण सण्णद्व एयत्ये भिष्णांक्ष्मशाईणं। सो सहणजो भणिजो णेजो पुंचाहजाण जहा ॥२१२॥ जहुवा सिळे सहे कौरइ जं किपि जत्यवहारं। तं खलु सहे विसये जेवो सहेण जह वेबो ॥२१३॥ सहाकडो जत्यो जत्याकडो तहेव पुण सहो। भणद्व हह सर्मार्भेकडो जह ईब पुरंबरो सक्को ॥२१४॥

सूक्सऋजुसुत्रनयका उटाहरण देते हुए ऊपर गाधार्मे 'शब्बं पि सह जहा लिण्य' पाट है। किन्तु देवसेनके नयसककी गाषामे 'सह'के स्थानमे 'सह' पाट है। 'श्रह'का अर्थ शब्द होता है और 'सद'का अर्थ 'सत् होता है। 'सत्' पाट टोक प्रतीत होता है क्योंकि लिणकवादी बौद्ध सभी सत्को शिणक मानता है। इस तरह ऋजुसुत्रनयके भी दो भेद है।

आगे शब्दनयका लक्षण कहते है-

जो एक अर्थमें भिन्न लिए आदिवाले शब्दोकी प्रवृत्तिको स्वीकार नही करता उसे शब्द-न्य कहते हैं। जैसे पुष्य आदि शब्दोंमें लिगमेर होनेमें अर्थमेंद जानना चाहिए। अथवा सिद्ध शब्दमें जो कुछ अर्थका व्यवहार किया जाता है वह शब्दनयका विषय है जैसे देवशब्दसे देव अर्थ लिया जाता है ॥२१ २–२१३॥

बिद्रोबार्ध — लिंग, संस्था साथन आदिके व्यक्तिवारको दूर करनेवाले जान और वचनको गब्दनय कहते हैं। मिल लिंगबाले शब्दोंका एक ही बाच्य मानना लिंग व्यक्तिवार है, जैसे तारका और स्वातिका, अवगम और विचानता, बीणा और बावका एक ही बाच्या मानना । विभिन्न वचनोंने प्रयुक्त होनेवाले शब्दोंका एक ही बाच्य मानना वचनव्यभित्रार है। जैसे आप और जलका, तथा दारा और स्वीका। इसी तरह मध्यम पृक्षका कथन उत्तम पृक्षकी क्रियाके हारा करना पृक्ष व्यक्तिवार है। 'होनेवाला काम हो गया' ऐसा कहना कालक्ष्मिचार है स्थोकि हो यथा तो भूतकावको कहता है और 'होनेवाला' आगामो कालको कहता है। इस तरहका व्यभित्रार शब्दात्वारी हो येथा तो भूतकावको कहता है। जैसा शब्द कहता है बैसा ही क्षम मानना इस तथका विषय है। क्षार्य त्वात्त व्यक्तिवार तथा तथा विषय है। क्षार्य निकार क्षम मानना इस तथका विषय है। क्षार्य तथा तथा तथा विषय है। क्षार्य हो क्षार्य मानना इस तथका विषय है। क्षार्य हमान हम तथका विषय है। क्षार्य हमान हम तथका विषय है। क्षार्य हमान हम तथका विषय हमानता है।

समिम्बदनयका लक्षण कहते हैं-

जो अर्थको शब्दारूढ और शब्दको अर्थारूढ़ कहता है वह समिभक्दनय है। जसे इन्द्र, शक और पुरन्दर ॥२१४॥

बिहोषार्थ — समिम्ब्ड नयके थे अर्थ है जैसा मूलमे प्रत्यकारने भी बताया है। एक तो झनेक अर्थोंको छोडकर किसी एक अर्थमे मुख्यतामे कड होनेको समिम्ब्ड नय कहने हैं। जैसे 'मौ' शब्दके स्थारह

१ अत्यववहरणं अ० क० त० सु०। अश्यववहारणं ज०। 'लिङ्गसंध्यासायनादिव्यभिगारनिवृत्तिपरः 
राज्यन्य ।—सर्वायति ११३६। तरः।यं वा॰ ११३६। 'कालकारकिल्जाना भेदाचछस्दोऽपंभेवकृत्।' लवीय॰ 
का० ४४। 'कालादिभेदतोऽर्थस्य येद य प्रतिपारयेत् । सोऽत्र शब्दनयः शब्दप्रयानत्वादुदाहृतः ।'—तरबायक्को०, ६० २०२। (नानार्थसमीभरोहणात् समित्रहः) यतो नानार्थात् समित्रत्वेभर्यमामिमृत्येन 
क्द समित्रकः। —सर्वार्थसभ्याधाः, नरवायस्को० ।१३६। 'पर्यायभेदादिभर्वोऽर्थभेदकृत् ।'
—क्वधीय० का० ७२। 'नानार्थसमीभरोहणात्समित्रकः, इन्दनादिन्द्रः, शकनाच्छकः, पूर्वरिणात् पुरस्तर
इति ।'—ज्यथवस्त्राभागः १, ६० २३६।

जं जं करेड कम्मं बेही मणवयणकायचेठावो । तं तं जु णामजुत्तो एवंमूबो हवे स णजो ॥२१५॥ पढमतिया वक्वत्यो पर्क्यमाही य इयर जे अणिया । ते चतु अल्यपहाणा स्वरहाणा हु तिष्णेयरा ॥२१६॥ पण्णवण आजिभूदे अत्ये इच्छवि य बहुणं जो ता । स्वेतींस च णयाणं जवरि चलु संस्कोड्ज्जा ॥२१७॥ पण्णेवण साविभूवे बल्ये जो सो हु सेव्यच्जाओ । वह तं एवंभूदो संस्ववो मुणह अल्येस् ॥२१८॥

अर्थ होते हैं किन्तु वह सबको छोडकर 'गाय' के वर्षमें कड़ है। यह शब्दको अर्थाकड माननेका उदाहरण है। हुतरा—शब्द भेदसे अर्थका भेद माननेवाला समिक्क नम है। जैसे इन्द्र, शक्त और पुरन्दर ये तीनो शब्द स्वगंके स्वामी इन्द्रके वाचक है और एक ही लिगके हैं किन्तु समिक्क नमके अनुसार ये तीनों शब्द इन्द्रके भिन्न-भिन्न समोकी कहते हैं। वह आनन्द करता है इसिलए उसे इन्द्र कहते हैं, शक्तिशाली होनेसे शक्त और नमरोको ज्याबनेवाला होनेसे पुरन्दर कहा जाता है। इस तरह जो नम शब्दमेवसे अर्थभेद मानता है वह समिनस्वत्रमय है।

बागे एवभूतनयका स्वरूप कहते हैं---

प्राणी मन, वचन और कायकी चेष्टासे जो-जो क्रिया करता है उस-उस नामसे युक्त होता है यह एवभूतनयका मन्तव्य जानना चाहिए॥२१९॥

विहोपार्थ — निस शब्दका अर्थ जिस क्रियास्थ हो उस क्रियास्थ परिणये पदार्थको ही ग्रहण करने-बाका एक्षेत्रतम है। जेते, इन्द्र शब्दका अर्थ आनन्द करना है बदः जिस समय स्वर्गका स्वामी बानन्द करता हो उसी समय उसे इन्द्र कहना चाहिए, जब पूजन करता हो तो पूजक कहना चाहिए। यह एक्षेत्रत-नयका मराज्य है।

उक्त नैगमादिनयोगे इन्याधिक और पर्यायाधिकका तथा शब्दनय और अर्थनयका भेद करते हैं— पहलेके तीन नय इब्याधिक हैं बाकीके नय पर्यायको ग्रहण करते हैं। प्रारम्भके चार नय अर्थप्रधान है और शेष तीन नय शब्दप्रधान है।।२१६।।

बिहोषार्थ — जो द्रव्यकी मुख्यता में वस्तुको ग्रहण करता है वह द्रव्याधिक नय है अत नैगम संग्रह और व्यवहारनय द्रव्याधिकनम है। जो पर्याधको प्रधानताहे अर्थको प्रहण करता है वह पर्याधिकनम है। जो पर्याधको प्रधानताहे अर्थको प्रहण करता है वह पर्याधिक नय है। क्राजुम्न रावद, समिष्टिक और एवभूत पर्याधाधिक नय है। नमके ये भेद द्रव्यपर्यागासक बस्तुके एन-एक अंदा द्रव्य और पर्याधको केवर किये गये है। इसी तरह अर्थ ( परार्थ) और जब्दकी प्रधानताहे मो नमके सो भेद क्ष्यक्र और अर्थन्य और अर्थन्य अर्थ प्रवास नो अर्थ प्रधान ना क्ष्योधिक प्रधानताहे में सा अर्थ प्रधान होनेसे अर्थन्य और अर्थ प्रधान स्थाधको प्रदेश करते हैं जैसा उनके रुपलो स्थाधको प्रहण करते हैं जैसा उनके रुपलो स्थाध है जो पहले कह आये हैं, अदः वे शब्द नय है।

१. तिष्णिणया कः । 'बत्तारोऽर्थनया ह्यते जोनाव धंन्यपाध्यात् । तय शन्दनयाः सत्ययबिद्या समाध्यता ॥'
—कश्चंचः काः कः । 'इत्याचौं व्यवहारान्तः पर्यायार्थन्तता परा!' "तत्तर्नृतृत्रपर्यन्ताक्त्वरारोऽर्यनया मता. ।
त्रयः शक्दतयाः तेवा शब्दबाष्ट्यार्थगीचराः ॥ —त्यवायक्रोः एकः २६८, २०४। 'इत्यायिकप्रविभागादि
नेनमसंयहत्वहारा पर्यायाधिकप्रविभागाइनुसुत्तावयः ॥ तत्र ऋतुसुत्रपर्यनाव्यवारोऽर्यनयाः, तेवामर्यशमान्त्रात्वात् ॥ च्यायाध्याप्ताव्यत्वातः ॥ च्यायाः अति गरितः ।

गुणेपज्जयबोदय्ये कारकसक्भावदो य दव्येसु । सर्ण्णाईहिय भेयं कुणइं सक्त्यूयसृद्धियरो ॥२१९॥ दव्याणं सु पएसा बहुगा वयहारदो य एक्केण । अर्ण्णेण य णिच्छयदो भणिया का तस्य समु हुवे जुत्ती ॥२२०॥

### तदुच्यते--

व्यवहाराश्र्यावारच संस्थातीतप्रदेशवान् । अभिन्नात्मेकडीशत्वादंकदेशोऽपि निश्चयात् ॥१॥ <sup>3</sup> अणुगुश्देहतपाणो जवसंहारण्यसप्पदो वेदा । असमृहदो ववहारा णिच्छ्यणयदो असंबदेसो वा ॥२॥ एक्कपएले बळ्यं णिच्छ्यको भेयकप्पणारहिए । सक्भुएणं बहुगा तस्स य ते भेयकप्पणासहिए ॥२२१॥

णुद्धसद्भूत व्यवहार नयका स्वरूप कहते हैं—

शुद्धसद्भूत व्यवहारनय गुण और पर्यायके द्वारा द्रव्यमे तथा कारक भेदसे द्रव्योंमें संज्ञा आदिके द्वारा भेद करता है।।२१९॥

विद्रोषार्थ— मद्भृत व्यवहारनयके दो भेद है— शुद्धसद्भृत व्यवहारनय और अगुद्ध सद्भृतव्यवहारनय । सद्भृत व्यवहारनयका विषय एक ही द्रव्य होता है । शुद्ध गुण और शुद्ध गुणीमे, शुद्धपर्याय और शुद्ध पर्यायोगे भेद करनेवाला शुद्धसद्भृत व्यवहारनय हैं, जैसे जीवके केवलज्ञालादि गुण है । इसे अनुप्यिद्ध सद्भृत व्यवहार नय भी कहते है । और अगुद्धगृण अगुद्धगृणीमें तथा अगुद्धपर्याय और अगुद्धपर्यायोभे भेद करनेवाला अगुद्ध सद्भृतव्यवहारनय है । जैसे जीवके यित्ज्ञानादिगुण है । इसे उपचरित सद्भृतव्यवहारनय भी कहते हैं ।

कोई शकाकरताहै—

एक आचार्यने व्यवहारनयसे द्रव्योके बहुत प्रदेश कहे है। अन्य आचार्यने निश्चयनयसे द्रव्यके बहुत प्रदेश कहे है। इसमे क्या युक्ति है।।२२०।।

शंकाकार अपने कपन के समर्थन में दो प्रमाण उपस्थित करता है-

कहा भी है—ध्यवहारनयके आश्यसे जो असंस्थात प्रदेशी है वहीं निश्चयनयसे अभिन्न एक आरय-रूप होने से एक प्रदेशी भी है। समुद्धात को छोडकर व्यवहारनय से आरमा सकांच और विस्तार के कारण अपने छोटे या बड़े शरीर के बराबर है और निश्चयनयसे असंस्थात प्रदेशी है।

ग्रन्थकार इसका समाधान करते हैं---

भेदकल्पना रहित निञ्चयनयसे द्रव्य एक प्रदेशी है और भेदकल्पना सहित सद्भूत व्यवहारनयसे बहुत प्रदेशी है।।२२१॥

विद्रोषार्ध — जैनसिद्धान्तमे विविधनयोके द्वारा वस्तु स्वरूपका कथन किया गया है। यदि सय दृष्टिको न समझा जावे तो उस कथनमे परस्पर विरोध प्रतीत हुए बिना नहीं रह सकता। इसका उदाहरण सकाकारको उक्त शंका ही है कि किसी आचार्यने व्यवहारमध्ये ओवके बहुत प्रदेश कहे हैं और किसी आचार्यने निस्चयनसे ओवके बहुत प्रदेश कहे हैं। इसमें क्या युक्ति है क्यो उन्होंने ऐसा कहा है ? ग्रन्थकार उत्तर देते हैं कि यदापि जोव हम्य एक और अक्षण्ड है। किन्तु वह बहुप्रदेशी है तभी तो उसे छोटा या

१ गुणगुणिपञ्जयद्वे अ०क०स्वरु ज्ञाना नयकक (देवसेन) गा०४६। २. तो णाउणंभेयं स्वरु सुरु । तत्याऊणंभेयं ज्ञाना ३, द्रश्यसमृह गा०१०।

अणोंस अण्युणा भण्ड असन्त्रूय तिविह भेवोवि । सरुगाइ इयर मिस्सो नायस्थी तिबिहुभेवजुदी ॥२२२॥ वर्वयुण्यरुख्यायं ज्यारं ताण होत्र तिबहुभेवजुदी ॥२२२॥ वरुवे गुण्यरुक्याया 'गुण्डविद्यं होत्र स्वार्य गया ॥२२३॥ परुजाए वस्त्रपुणा जयपरियं वा हु बंधसंजुता । 'संबंधे संसित्तेस णाणीणं णेयमावीहि ॥२२४॥ विजातीय इस्ये विजातीयइस्वावरोगणा असद्भृतस्यवहार.—

विज्ञाताच द्रस्य विज्ञाताचद्रस्वावरापणा वस्त्युत्रस्यवहार ए यंवियाइवेहा णिब्वत्ता जे वि पोगाले काए। ते जो भणेइ जीवा ववहारो सो विजाईको ॥२२५॥।

विज्ञातिगुणै विज्ञातिगुणाबरोपणोऽसद्भूतध्यवहारः— ंयुत्तं इह मझ्णाणं मुत्तिसदक्वेण जण्णिको अह्या । जद्द णहु मुत्तं जाणं तो कि खल्जिको हु मुत्तेण ॥२२६॥

बहा जैसा शरीर प्राप्त होता है उसी में ज्यान होकर रह जाता है। वहा शरीर मिलने पर उसी जीव के प्रदेश फैल जाते हैं और छोटा शरीर मिलने पर संकुषित हो जाते हैं। किन्तु ऐसा होनेसे उसकी अवगाहना तो परती-बढ़ती हैं परनु प्रदेश नहीं परते-बढ़ते। जैसे रबड़की तानने पर वह फैल जाती हैं फिर सकुच जाती हैं किन्तु रबड़के प्रदेश उतने ही रहते हैं। इस तरह जीव असंस्थात प्रदेशों हैं किन्तु प्रदेश येद होते हुए भी जीव तो एक अलग्ड ही हैं। अतः भेद कल्पना निरपेश गृद्ध निश्चयमधे जीव एकप्रदेशी हैं। और भेद कल्पना सापेश सद्भुत व्यवहार नयसे बहुप्रदेशी हैं। इस प्रकार नयभेदसे उक्त कमनभेदका समन्वय कर लेना चाहिए।

आगे असद्भूत व्यवहारनयका लक्षण और भेद कहते हैं---

जो अन्यने गुणोंको अन्यका कहता है वह असद्भूत व्यवहारनय है। उसके तीन भेद हैं सजाति, विजाति और मिश्र तथा उनमें से भी प्रत्येकके तीन-तीन भेद है।।२२२॥

द्रव्यमें द्रव्यका, गुणमें गुणका, पर्यायमें पर्यायका, द्रव्यमें गुण और पर्यायका गुणमे द्रव्य और पर्यायका और पर्यायमें द्रव्य और गुणका उपचार करना चाहिए। यह उपचार बन्धसे संयुक्त अवस्था में तथा ज्ञानीका ज्ञेय आदिके साथ सम्बन्ध होने पर किया जाता है।।२२३-२२४॥

आगे बिजातीय द्रव्य मे विजातीय द्रव्यका आरोपण रूप असद्भृत व्यवहारतेयका कथन करते हैं— पौद्गालिक कायमें जो एकेन्द्रिय आदिके शरीर बनते हैं उन्हें जो जीव कहता है वह

विजातीय असद्भूत व्यवहारनय है ॥२२५॥

विहोषार्थ — शरीर पीर्मालक है — पुराल परमाणुओंसे बना है। उसमें जीवका निवास होनेसे तथा जीवके साथ ही उसका जन्म होनेसे लोग उसे जोव कही हैं किन्तु यथायोंने सो शरीर जीव नहीं हैं, जीवसे निम्म प्रथ्य है। जीव इस्म चेतन ज्ञानवान है और सारीर जह है, क्य रस गम्म पर्श्य गुणवाला है। अतः विजातीय इस्म प्राणवाला के साथ करने किनातीय इस्म प्राणवाला है। अतः विजातीय इस्म प्राणवाला के साथ करने विजातीय इस्म साथ करने किनातीय इस्म साथ किनातीय इस्म साथ करने किनातीय करने किनातीय इस्म साथ करने किनातीय इस्म साथ करने किनातीय इस्म साथ करने किनातीय करने किनातीय करने किनातीय इस्म साथ करने किनातीय करने किनात

आगे विजातीय गुणमे विजातीय गुणका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप

कहते हैं---

मितज्ञान मृतिंक है क्योंकि मृतिक द्रब्यसे पैदा होता है यदि मितज्ञान मृतंन होता तो मृतंके द्वारा वह स्वलित क्यों होता ॥२२६॥

१. गुणे दिवया पण्डमा अ० ६०। गुणदिवया २०। २, 'संबंधो संस्तिलेसो णाणीणं णाणणेयमादीहि— अ० ६० २०० २०। ३. 'विजात्यसद्भूतव्यवहारो यथा मृतै मतिज्ञानं यतो मृतैद्रव्येण जनितम्।'—आङाप०।

बिहोषार्थ — आरमा अमृतिक है अत. उसका जानगृण भी अमृतिक है। किन्तु जैसे कर्मबन्धक कारण अमृतिक आरमाको व्यवहारनथसे मृतिक कहा जाता है वैसे हो कर्मबद्ध आरमाके इंग्डियोकी सहायतासे होनेवाला मिल्लान भी मृति कहाता है क्योंकि वह मृते इंग्डियोसे पैदा होता है, मृते पदार्थोको जानका है, मृते के द्वारा उसमें बाजा उपस्थित हो आती है, यह विज्ञातीय गुण जानमें विज्ञातीय गुण मृत्तीका आरोप करनेवाला अवस्थान व्यवहारनथ है।

आरो स्वजातीयपर्यायमें स्वजातीय पर्यायका आरोप करनेवाला असद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं—

प्रतिबिम्बको देखकर यह बही पर्याय है ऐसा कहा जाता है। यह स्वजाति पर्यायमे स्व-जाति पर्यायका उपचार करनेवाला असदभत व्यवहारनय है।।२५७॥

विरोषार्थ —दर्गण भी पुरालको पर्याय है और उसमे प्रतिबिध्वत मुख भी पुरालको पर्याय है तथा जिस मुखका उसमे प्रतिबिध्य पर रहा है वह मुख भी पुरालको पर्याय है। दर्गणमे प्रतिबिध्यत मुझको देखकर यह कहना कि यह वही मुख हं यह स्वजाति पर्यायमे स्वजातिपर्यायका आरोप करनेबाला ससद्भुत व्यवहारनम है।

आगे स्वजाति विजाति द्रव्यमे स्वजाति विजातिगुणका आरोप करनेवाले असदमूत व्यवहारनयको कहते हैं—

ज्ञेय जीज भी है और अजीज भी है ज्ञानके विषय होनेसे उन्हें जो 'ज्ञान' कहता है वह असदभूत व्यवहारनय है ॥२२८॥

विशेषार्थ—जानके लिए जीव स्वजात हव्य है और जीवके लिए जान स्वजात गुण है क्यों कि जीव हव्य और जानगृष्य दोगे एक है। जानके बिना जीव नहीं और जीवके बिना जान नहीं। इसके विपरीत अजीव हव्य कीर जानगृष्य विजातीय है और जानगृष्य लिए अजीव हव्य विजातीय है क्यों कि दोनों में में एक जब है तो दूसरा चेवन है। किन्तु जान जीवका भी जानता है और अजीवको भी जानता है। इसिलए जानके विषय होनेसे औव जीर अजीवको जान कहना स्वजाति विजाति हथ्यमें स्वजाति विजातिमुणका आरोप करनेवाला असद्भूत व्यवहारनय है।

आगे स्वजातिहव्यमे स्वजाति विभावपर्यायका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहारतमको कहते हैं — जो एकप्रदेशो परमाणुको बहुघदेशो कहता है उसे द्रव्यमें पर्यायका उपचार करनेवाला असद्भूत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥२२९॥

१. 'स्वजातिविजारयसद्भृतव्यवहारो यथा शेये जोवेऽत्राथे ज्ञानिर्मातं कचन ज्ञानस्य विषयस्वात्' — आस्त्रायः । २. -यं वंपदे अ० क० सु०। 'स्वजारयसद्भृतत्यवहारो यथा परमाण्वंहप्रदेशीति कथनमिरसादि' — आस्त्रापः ।

स्वजातिगुणे स्वजातिवृश्याबरोपणोऽसत्भूतःबबहारः—
कवं पि भणाइ दक्षं ववहारो अञ्जवस्वसंभूवो ।
सेवो जाह पासावते गुणेसु दक्षाण उवधारो ॥२३०॥
स्वजातिगुणे स्वजातिगर्वाचारोजणोऽसत्भूतःबबहारः—
णाणं पि हु पञ्जादं परिणामसाणो हु तिह्नुए जहारा ।
ववहारो सल्हु जांपइ गुणेसु उवधारिययञ्जावो ॥२२१॥
स्वजातिवमावपर्याये स्वजातिवृश्यावरोपणोऽसत्भूतःबबहारः—
बट्टूमा जूलसंधं पुगालबब्बेस्त जांपए कोए ।
उवधारो पञ्जाए पुगालबब्बेस्त जांपए कोए ।
स्वजातिपर्याय स्वजातिग्रावरोणोऽसत्भूतःबबहारः—
बट्टूण जूलसंधं पुगालबब्बेस्त जांपए कोए ।
ववधारो पञ्जाए प्रगालबब्बेस्त अवह ववहारो ॥२३२॥
स्वजातिपर्याय स्वजातिगावरोणोऽसत्भूतःबबहारः—
बट्टूण बहुला विहास वर्णाते होइ उत्तमः क्वं ।
गुण उवधारो अणिको पञ्जाए परिव्य संवेहो ॥२३३॥

बिहोषार्थ —पुरालका एक परमाणु एक प्रदेशी होता है उसके दो आदि प्रदेश नही होते। किन्तु बही परमाणु अन्य परमाणुओंके साथ मिलने पर उपचारके बहुबदेशी कहा आता है। परमाणुओंके लेलके जो स्कन्य बनता है वह पुरालको विभावपर्याय है और परमाणु पुराल द्रव्य है। दोनों ही पौर्गलिक होनेसे एक जातिके है।

आगे स्वजाति गुणमे स्वजाति इत्यका आरोग करनेवाले असद्भृत व्यवहारनयको कहते है— अन्य अर्थमे होनेवाला व्यवहार रूपको भी द्रव्य कहता है जैसे सफेद पत्थर । यह गुणोंमें इत्यका उपचार है ॥२३०॥

विहोषार्थ — सफेद रूप है और परवर द्रश्य है दोनों ही पौद्गालिक होनेसे एकजातीय हैं। सफेद रूपमें पाषाण द्रश्यका उपचार करना स्वजातिगुणमें स्वजाति द्रश्यका उपचार करनेवाला असद्भूत व्यवहारनय है।

स्वजाति गुणमें स्वजाति पर्यायका आरोपण करनेवाले असद्भृत व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं—
परिणमनशील ज्ञानको पर्याय रूपसे कहा जाता है इसे गुणोमे पर्यायका उपचार करनेवाला असद्भृत व्यवहारनय कहते हैं।।२३१।।

विद्रोपार्थ-काल गुण है किन्तु वह भी परिणमनशील है अतः उदे ज्ञानपर्याय रूपते कहना गुणमें पर्यायका उपचार करनेवाला असद्भुत व्यवहारनय है।

आगे स्वजाति विभाव पर्यायमे स्वजाति दृष्यका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं---

स्यूल स्कन्धको देखकर लोकमें उसे 'यह पुदुगल द्वव्य है' ऐसा कहते हैं। इसे पर्यायमें पुदुगल द्वव्यका आरोप करनेवाला व्यवहारनय कहते हैं॥२३२॥

बिहोबार्थ — अतेक पुद्गल प्रमाणुओं के मेलले जो स्पूल स्कम्य बनता है वह पुद्गल इध्यक्ती विभाव पर्याव है। उन्ने पुद्गल इध्य कहना स्वजाति पर्यायमें स्वजाति इध्यका आरोप करनेवाला असद्भूत अ्थवहार-नय कहते हैं।

आगे स्वजाति पर्यायमे स्वजाति गुणका आरोप करनेवाछे असद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं— शरीरके आकारको देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि कैसा उत्तम रूप है, यह पर्यायमें गुणका उपचार है इसमें सन्देह नहीं ॥२३३॥

१. उवयारय---- अ० ६०। २. पुमालदव्वेमु आ० ज०। ३. देहसारं आ० ज०।

सख्बत्थ पञ्जयादो संतो भणिजो जिणेहि ववहारो । जस्स ज हवेइ संतो हेऊ बोह्धंपि तस्स कुदो ॥२३४॥ चउगड़ इह संसारो तस्स य हेऊ गुहागुह कम्मं । जड़ ता मिच्छा किह सो संसारो संखमित्र तस्समए ॥२३५॥ व्यद्धंवियाविवेहा जोवा ववहारवो य जिणविद्वा । हिसाविस् जिस पास स्व्यत्यवि किण्य ववहारो ॥२३६॥

बिहोषार्थ — सरीरका आकार तो पर्याय है और रूप गुण है। अतः सरीरके आकारको देवकर यह कैसा सुन्दर रूप है, ऐसा कहना स्वजाति पर्यापये स्वजाति गुणका आरोप करनेवाला असद्भृत व्यवहारनय है। इस प्रकार ये ऊपर कहें नौ भेद असद्भृत व्यवहारनयके जानना चाहिए।

आगे कहते हैं कि व्यवहार सर्वथा असत् नहीं है-

जिनेन्द्रदेवने सर्वत्र पर्यायरूपसे व्यवहारको सत् कहा है । जो व्यवहारको सत् नही मानता उसके मतमें संसार और मोक्षके कारण कैसे बनेगे ॥२३४॥

यह चार गतिरूप संसार है उसके हेतु शुभ और अशुभ कर्म हैं। यदि वह मिथ्या है तो उसके मतमें सास्यको तरह वह संसार कैसे बनेगा॥२३५॥

जिनेन्द्र देवने व्यवहारनयमे एकेन्द्रिय आदि जोवोंके शरीरको जीव कहा है। यदि उनको हिंसा करनेमें पाप है तो सर्वेत्र व्यवहार क्यो नही मानते ॥२३६॥

विशेषार्थ-द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिक नयको अध्यात्ममे निश्चयनय और व्यवहारनय कहते हैं।

असे हम्याधिकतपका विषय हम्य है वैसे ही निश्चयनयका विषय भी शुद्ध हम्य है और जैने पर्यायाधिकतयका विषय पर्याय है । अध्यक्ष स्वाय भी भेदव्यवहार है। व्यवहार प्रायक्ष वर्ष ही भेद करना है। अध्यक्ष स्वयुत्ते वरतुत भेद करना है। अध्यक्ष स्वयुत्ते वरतुत भेद करना के व्यवस्त में हैं । अध्यक्ष स्वयुत्ते वरतुत भेद करना के व्यवस्त हो निष्य स्वयुत्ते वरतुत भेद करना से व्यवस्त है । अध्यक्ष हो अधि आरमामे दर्शन जान और चारित्रगुण है। वर्षात् गुण और गुणी या हम्य और पर्यायके भेदसे अभिन्न वस्तुये भी भेदकी प्रतीति होती है। यह भेदव्यवहार भी व्यवहार प्रायक्त स्वयुत्ते के स्वयुत्त क्षित्र के स्वयुत्त के स्वयुत्त के स्वयुत्त के स्वयुत्त के स्वयुत्त है। वर्षात् होती है। यह भेदव्यवहार भी व्यवहारवायकी सर्वादक हो कहा करने से व्यवस्त के स्वयुत्त के स

१. 'सहत्यपण्यपादो—नयचक (देवसेन) गा॰ ६६। २. तं क॰। तहं स॰। तह सु॰। ३. 'अवहारो हि अवहारिणां म्लेण्डमायेव म्लेण्डमायेव परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोऽति तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्शीयतुं न्यात्य एव । तमन्तरेण तु अरोराज्जीवस्य परमार्थतो नेयदर्शनात् त्रसस्यावराणां मत्मन इव ति. त्रांकमुपमदेनेन हिसाभावाद् अवस्येव वन्यस्याभाव. ।' —समयसार॰ अस्तवण्ट्रद्रीका, गा॰ ४६। ४. जिण्टिहा ल॰।

# बंधेव सोम्ब्लहेऊ बण्णो ववहारदो य णायम्बो । णिच्छयदो णिय भावो भणिओ ऋलु सम्वदरसीहि ॥२३७॥

व्यवहारनयसे बन्धकी तरह मोक्षका हेतु भी अन्य जानना बाहिए। किन्तु निश्चयनयसे सर्वेदर्शी भगवानुने निजभावको बन्ध और मोक्षका कारण कहा है ॥२३७॥

विशेषार्थ-जो पराश्रित कथन है वह व्यवहारनय है जो स्वाश्रित है वह निश्चयनय है। अतः व्यवहारनयसे बन्धकी तरह मोक्षका कारण भी अन्य है और निश्चयनयसे बन्ध और मोक्षका कारण आत्मा-का भाव है। उदाहरणके लिए-एक परुष कारीरमें तेल लगाकर घलभरी भमिमें अनेक काम करता है. वृक्षोको काटता है, दौड-अप करता है तो उसका शरीर खुलसे लिस हो जाता है। और यदि वही मनुष्य शरीर में तेल न लगाकर उसी घलमरी भिममें वही सब काम करता है तो उसका शरीर घलसे लिस नहीं होता। इसपर विचार करनेसे जात होता है कि उसके शरीरमें लगा तेल ही उसके खुलसे लिस होनेमें कारण है। यदि धलभरी भिम कारण हो तो तैल नहीं लगाने पर भी उसका शरीर घलते लिस होना चाहिए। इसी तरह यदि दौड़ घप कारण हो तो तेलसे निलित होनेपर भी उसका घरीर बलसे लित होना चाहिए। इससे यही सिद्ध होता है कि उसके घारीरमें लगा तेल ही उसके विलिलिस होनेका कारण है। इसी तरह मिच्या दृष्टि जीव अपनी आत्मामें रागभावको करता हुआ, स्वभावसे ही कर्मयोग्य पुद्गलाँसे भरे हुए इस लोकमें मन, बचन, कायसे अनेक प्रकारकी प्रवत्तियाँ करता हुआ कर्मरूप चलिसे लिस होता है, तब विचारिए कि इस बन्धका कारण कीन है। स्वभावसे ही कर्मपदगलोंसे भरा हुआ लोक तो बन्धका कारण है नहीं, यदि हो तो लोकमे स्थित सिद्धोंके भी बन्धका प्रसंग आयेगा। मन, अधन, कायकी क्रिया रूप योग भी बन्धका कारण नहीं है यदि हो तो मन, वचन, कायकी क्रियावाले यथास्थात संयमियोके भी बन्धका प्रसंग प्राप्त होगा। सचित्त अभिन्त वस्तुओंका बात भी बन्धका कारण नहीं है यदि उससे बन्ध हो तो समितिमें तत्पर साधओंके भी सचित्त अचित्तके चातसे बन्धका प्रसंग आयेगा । अतः यही सिद्ध होता है कि उपयोग भूमिमें रागादिक-का करना ही बन्धका कारण है फिर भी व्यवहारने ऐसा कहा जाता है कि खेदन-भेदनसे बन्ध होता है, या मन, वचन, कायकी क्रियासे बन्ध होता है। परमार्थसे बन्धका कारण रागभाव ही है। इसी तरह परमार्थसे बन्धनसे मुक्तिका कारण भी आत्माका भाव ही है। आत्माके समस्त कर्मबन्धनसे छटनेका नाम मोक्ष है। अब प्रश्न होता है कि बात्सा और बन्धन दोनो अलग-अलग कैसे हों क्योंकि उसके हुए बिना मोक्स सम्भव नही है। इसका उत्तर है कि प्रज्ञारूपी पैनी छेनीके द्वारा आत्मा और कर्मबन्धको पृथक-पृथक किये बिना कर्म-बन्धनसे छटकारा नहीं हो सकता । उसके लिए आत्मा और कर्मके स्वरूपको जानना वाहिए । और इनके

जो चित्र<sup>ै</sup> जीवसहाबो जिष्क्रप्रदो होड् सख्बजीवाणं । सो चित्र<sup>ें</sup> भेडुब्यारो<sup>3</sup> जाण फुडं होड् बबहारो ॥२३८॥ भेडुव्यारं जिष्क्रप मिष्क्राबिट्टीण मिष्क्रस्वं खु । सम्मे सम्मा भणिया तेहि डू बंधो व मोक्खो वा ॥२३९॥

स्वक्यकी पहचान इनके लक्षणते होती है। आत्माका सवाधारण लक्षण चैतन्य है। यह लक्षण आत्माके सभी गुण पर्माचीमें स्थापक है। सत. आत्मा चैतन्यस्वरूप है। हिन्तु क्षण तो पुद्गल परमाणुओका स्कन्य है। इन दोनोका भेद प्रतीत न होनेसे कमेके उदयसे होनेवाले रागादि भावोको यह ओव अपना मानता है। यही भूल है। भेदलान होनेसर को चेतन स्कर्ण आत्मा है वह मैं है, खेद भाव मृशसे भिन्न है, इस प्रकार जानकर आत्माने हो सतत रमण करने है। साम भीति हो । उसने लिए सम्म भी भाग करता है, तम भी करता है किन्तु तुरूप को आत्माम है नहीं निक्चयने मोलका कारण है, स्थवहार होता हो है तभी वह तिक्चय निरुप्त स्थवहार होता हो है तभी वह निरुप्त मानिक स्थान है वहीं निक्चय किरा हो है। स्थान है। स्थान है होता हो है तभी वह निरुप्त मानवार है सम्म स्थान स्थान स्थान होता हो है तभी वह निरुप्त मानवार है स्थान स्थान स्थान होता हो है तभी वह निरुप्त मानवार है स्थान स्थान स्थान स्थान होता हो है तभी वह निरुप्त मानवार है स्थान 
निश्चयनयसे जो जीव स्वभाव सब जीवोमे होता है भेदोपचारसे वह भी व्यवहार है ऐसा स्पष्ट जानो ॥२३८॥

विशेषार्थ — जीवका जो नैर्चियक स्वभाव है जो सब जीवोमे पाया जाता है यदि उसमें भी भेदका 
यद्यार किया जाता है तो वह भी व्यवहारनवकी सीमामें हो जाता है। जत निरुच्यनयको दृष्टिमें आत्मामें दर्शन, ज्ञान और चारिकका भी भेद नहीं है। क्योंकि आत्मा जननत घर्मोका एक अखण्ड पिष्ट है किन्तु व्यवहारी मनुष्य मभोकी प्रचण्णाके बिना धर्मी आत्माको नहीं प्रमातने, जत उन्हें समझानेके लिए अभेद रूप बन्तुमें भी ममौका भेद करके ऐसा उपदेश किया जाता है कि बात्मामें दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। खतः बन्नेदेमें भेदका उपचार करनेते यह व्यवहार है। परमार्थंसे तो जननत गुण-पर्यायोको पिये हुए प्रत्येक हम्ब्य बनेद रूप ही है।

मिथ्यादृष्टियोका भेदरूप उपचार तथा निरुचय मिथ्या होता है और सम्यग्दृष्टियोका सम्यक् होता है । उन्होंसे बन्ध अथवा मोक्ष होता है ॥२३०॥

विक्रोवार्थ — जैसे सम्यय्धिका जान सक्या और सिध्याः हिष्का सान सिध्या होता है वैसे ही सिध्या दृष्टिका स्थावार अथवार और निक्त्यत्वय सिध्या होता है । साधारण तौरसे स्थवहारनयको असरवार्य और निक्त्यत्वय सिध्या होता है। विन्तु सिध्यादृष्टिका सम्यक् होता है। साधारण तौरसे स्थवहारनयको असरवार्य और निक्त्यत्वय भी सम्यक् होता है। इसका कारण यह है कि सिध्यादृष्टिको अब दृष्टि ही सिध्या है तो वह दृष्टि अवहार रूप हो या निक्स्यस्य कि सिध्या हो कही कि सिध्यादृष्टिको अब दृष्टि ही सिध्या है तो वह दृष्टि अवहार रूप हो या निक्स्यस्य कि सिध्या हो कही जायेगी और वह निक्षी एक नवके तथमें गिर कर अपने सिध्यात्वका परिचय दिये बिना नही रहेगा। किन्तु सम्यादृष्टिको दृष्टि — स्थवहार रूप भी तैर विश्वयरूप भी सम्यक् होनेसे वह आनता तो दोनो नथोको है किन्तु रोनोमें-से किही भी एक नवके तथको लेकर नहीं बैरता क्योंकि एक नयका सर्वया पद्ध प्रहण करनेसे सिध्यात्वर्थ मिछा हुआ पक्षका गण होता है। तथा प्रयोजनवश एक नयको प्रधान करके प्रहण करनेपर विश्वयाद्वर्थ सिखा हुआ पक्षका गण होता है। तथा प्रयोजनवश एक नयको प्रधान करके प्रहण करनेपर वारित्वसेहके पक्षसे राग होता है। किन्तु जब नयका पक्ष छोड़कर वस्तु स्वक्यको केवल जानता ही है हो उस समय वह वौतराको सामा होता है। है तो

१ २. विस् अ० क० सा० ज०। ३. भेटुवसारा अ० क० सा० ३० ज०।

ण मुणइ बत्युसंहावं अह बिबरीयं णिरवेक्सवो मुणई। तं इह मिक्छाणीणं विवरीयं सम्बेक्स सु ॥२४०॥ णो उवयारं कीरइ णामस्स बंसणस्स वा णेए। किह णिष्किसी गाणं अष्णींस होइ णियमेण ॥२४१॥

जो वस्तु-स्वरूपको नहीं जानता या निरपेक्ष रूपसे विपरीत जानता है वह मिथ्याज्ञान है और उससे विपरीत सम्यग्जान है।।२४०॥

विशेषार्थ - वस्तुके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानना या निरपेक्ष रूपले कुछको कुछ जानना मिध्याज्ञान है। मिथ्यात्वके पाँच भेदोमे एक अज्ञान मिथ्यात्व है और दूसरा विपरीत मिथ्यात्व है। मिथ्यात्वमूलक जो ज्ञान होता है वह भी मिथ्या कहा जाता है अतः बस्तू-स्वरूपको न जानना भी मिथ्याज्ञान है और निरपेक्ष रूपसे विपरोत जानना भी मिथ्याज्ञान है। जैसे प्रत्येक नय वस्तुके एक-एक धर्मको जानता है किन्तु वस्तुमे केवल एक ही धर्म नहीं होता, अनेक धर्म होते हैं। अब यदि कोई किसी एक नयकै विषयभूत एक धर्मकी ही यथार्थ मानकर उसोका आग्रह करने लगे और उसी वस्तुमें रहनेवाले अन्य धर्मीको जी दूसरे नयोंके विषय-भत हैं न माने तो उसका ज्ञान भी मिच्या कहा जायेगा क्योंकि वस्त केवल किसी एक धर्मवाली हो नही है। जैसे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुको द्रव्यकी प्रधानता और पर्यायकी अप्रधानतासे विषय करनेवाला द्रव्यार्थिकनय है और पर्यायकी प्रधानता और प्रव्यको गौणतासे विषय करनेवाला पर्यायार्थिक नय है। इस गौणता और मुख्यताकी दृष्टिको भुलाकर यदि कोई केवल द्रव्य रूप ही वस्तुको जानता है या पर्यायरूप वस्तुको ही जानता हैं और उसे यथार्थ मानता है तो उसका ज्ञान मिच्या है क्योंकि वस्तु न केवल द्रव्यरूप है और न केवल पर्यायरूप है। इसी तरह जीवकी अशद्ध दशाका प्राहक व्यवहारनय है और शुद्ध स्वरूपका प्राहक निश्चयनय है। इन दोनोमेसे यदि कोई एकको ही यथार्थ मानकर उसीका अवलम्बन करे तो वह मिथ्या है क्योंकि केवल व्यवहारका अवलम्बन करनेसे जीवके शद स्वरूपको प्रतीति त्रिकालमे भी नहीं हो सकती और उसके बिना उसकी प्राप्तिका तो प्रश्न ही नही उठता। जिसकी पहचान ही नही उसकी प्राप्ति कैसी ? इसी तरह यदि कोई निश्चय नयके विषयभत शद्ध स्वरूपको ही यथार्थ मानकर यह भूल हो जाये कि वर्तमान मेरी दशा अशुद्ध है तो वह उसकी शुद्धताके लिए प्रयत्न क्यो करेगा ? और प्रयत्न नहीं करनेपर वह अशुद्धका अशुद्ध ही बना रहेगा । अत सापेक्ष दोनो नयोसे वस्तु स्वरूपको जानना ही सम्यग्जान है ।

ज्ञान और दर्शनका ज्ञेयमे उपचार नहीं किया जाता । तत्र नियमसे अन्य पदार्थोंके निश्चय को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है ॥२४१॥

विहोषार्थ — जान गुण जीवका जीनोधजीवी गुण है। जब वह जेय पर पर आदिको जानता है तो अंगोपजीवी नहीं होता। अर्थान् जैसे परको जानते समय जान पर निरोष जीवका गुण हैं देसे हो घर आदिको नहीं जानते समय भी जान पर निरोध जीवका गुण है। आध्य यह है कि जयं विकल्सासक जानको प्रमाण कहा जाता है। जयं 'स्व' जीर 'पर' के भंदसे वो प्रकारका है जीर ज्ञानके तहुए होनेका नाम विकल्प है। यह लक्षण निरुषय दृष्टिसे ठीक नहीं है बचीकि सस्तामध्य निविक्त्यक होता है। किन्तु अवल्यवनके बिना विषय-रहित ज्ञानका कथन करना शक्य नहीं है। है स्विल्य पर नहीं है। इसिल्य पर, पर आदि ज्ञेगों आजल्य अवल्यवनके किना विषय-रहित ज्ञानका कथन करना शक्य नहीं होता। ज्ञेगों का ताता है। किन्तु वस्तुत ज्ञान जीवका भावासक गुण है उसका किसी भी काल्ये अभाव नहीं होता। ज्ञेगों एसा नहीं है कि घर, पर आदि बाह्य अर्थों होनेपर परज्ञान होता है और उनके अभावमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञेगों उल्ला गुणके बिना अस्तित्व नहीं वेसे हो ज्ञानगुणके बिना आस्माका अस्तित्व नहीं। जो जानता है वहीं ज्ञान है ज्ञार आत्मा ज्ञानत्व ज्ञार ही हो ज्ञान है ज्ञार ज्ञाला ज्ञानत्व ही है।

१. वस्यु सब्भावं आ ० । २. मिण्झदिही आ ० । ३. सम्मलस्यं सु आ ० ।

## असर्भूतब्यवहार.---

उवंधारा उवधारं सच्चासच्चेमु उहयअत्येषु । सज्जाइइयरिमस्तो उवधरिजो कुणइ ववहारो ॥२४२॥ वेसवई वेसंस्वो अत्यर्वेणिज्जो तहेव जंपंतो । मे वेसं मे बब्धं सच्चासच्चिप उहयद्यं ॥२४३॥ पुलाइबंचुवागं जहं च मम संपद्माइ जप्पंतो । उवधर्रिसकभूजो सजाइबच्चेमु जायको ॥२४४॥ काहरणहेम्बरणं चच्छावोधा ममेदि जप्पंतो । उवधरिसकभूजो चिजाइबच्चेसु जायको ॥२४५॥

आगे असद्भूत व्यवहारनयको कहते है-

सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्योमे तथा स्वजातीय, विजातीय और स्वजातिविजा-तीय पदार्थोमें जो एक उपचारके द्वारा दूसरे उपचारका विधान किया जाता है उसे उपचरिता-सद्भुत व्यवहारनय कहते हैं।।र४२॥

बिशेषार्थ — पहले असद्भृत व्यवहार नयके नव भेद बतलाये है। यहाँ उनके अतिरिक्त तीन भेद बतलाते हैं। असद्भृतका अर्थ ही उपचार है और उसमें भी जब उपचार किया जाता है तो उसे उपचरिता-सद्भृत व्यवहारनय कहते हैं।

आगे इन भेदोको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है---

देशका स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है, या देशमें स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा है या व्यापारी अर्थका व्यापार करते हुए कहता है कि मेरा घन है तो यह सस्य असस्य और सत्यासस्य उपचरितअसद्भुतव्यवहार नय है ॥२४३॥

पुत्र आदि बन्धुवर्गरूप में हूँ या यह सब सम्पदा मेरी है इस प्रकारका कथन स्वजाति उपचित्र असद्भूतव्यवहार नय है ॥२४४॥

विशेषार्ध—'पुत्र आदि बन्धुवर्ग रूप मे हैं इसमे 'मैं तो आत्माकी पर्याय और पुत्र आदि पर-पर्याय है। परपर्याय और स्वग्यांग्य साम्बन्ध कल्पनांक आधारपर उन्हें अपने रूप सानना या अपना कहना उपविस्तिभिचार रूप है तथा दोनों एकजातीय होनेस उसे स्वजाति-उपविस्ति-असद्भृतस्यवहार नय कहते हैं।

आभरण, सोना, रत्न और वस्त्र आदि मेरे हैं, ऐसा कथन विजातिद्रव्योमे उपचरित असद्भूत व्यवहारनय है ॥२४५॥

विशेषार्थ—वस्त्र रत्न आदि विजातीय हैं क्योंकि जड हैं। उनमे आत्मबृद्धि या समत्वबृद्धि करना 'यह मेरे हैं' यह विजाति उपचरित असद्भुतव्यवहार नय है।

१. 'उपचारः पृषम् नयो नास्तीति न पृषक् इतः । मृष्याभावं सति प्रयोजने निमित्ते बोपचारः प्रवर्तते । सोऽपि सबन्याविनाबावः, सःकेशः संबन्धः, परिणायर्गारणामो मंबन्धः, श्रद्धाश्रद्धेयस्वन्धः, ज्ञानजेयसंबन्धः, चारित्रवर्यासंबन्यस्वेत्यावि सर्वायं वस्त्यायं सत्यास्त्रयायंव्वेत्यसत्भृतस्ववहारत्यस्यापः'-आकाष्यः । २. देसरोही अ॰, देसरो मुही इ॰, देसलुही आ॰, देसलुही ज०। ३. बद्धवणिण्जो आ०, अटुव—अ०। 'देसवई देसरथी, अर्यवणिण्जो'—नयचकः ( देवसेन )। ४. उवपारास—अ० ख० छु०। <sup>"</sup>देसंव रज्जबुगां मिस्सं अन्नं च भनइ मम दस्बं । उहयत्ये उवयरिजो होइ मसस्मृदवदहारो ॥२४६॥

ह्रव्यमाभित्य युक्तिः फक्रवतीत्याह--

जोवादिवव्यणिवहा जे भणिया विविह्नभावसंगुता । ताण पद्यासणहेउं पमाणणदरुष्ट्यणं भणियं ॥२४७॥

अस्तित्वस्वमावस्य युक्त्या प्रधानस्यं तस्मादेव प्रमाणनवविषयं षादः — बठवाणे सहावाणं अस्पितः मुजसु परनसक्मावं । अत्यिसहावा सख्ये अस्यि वि य सख्यभावगर्य ॥२४८॥

जो देशकी तग्ह राज्य, दुर्ग आदि अन्य मिश्र-सजातिविजाति द्रव्योंको अपना कहता है उसका यह कथन सजाति विजाति उपचरित असत्भूतव्यवहार नय है।।२४६।।

बिहोधार्थ —देश, राज्य, दुर्ग आदि जीव और अजीवोक समुदाय रूप है, क्योंकि उनमें जड़ और चेतन दोनोंका आदास होता है। उनको अपना कहना सजाति विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। चेतन सजाति है और जह विजाति है। अन्यन प्रसिद्ध चर्मका अन्यन आरोप करना अचह्यूतव्यवहार है। अत अवस्मृतव्यवहार है। अत अवस्मृतव्यवहार है। उत्तके नी भेद पहले बतवा आये है —हय्यो हव्यका उपचार, पर्यायन करना उपचरितासद्भूतव्यवहार है। इतके नी भेद पहले बतवा आये है —हय्यो हव्यका उपचार, पर्यायन वायोका उपचार आदि। हमारा शरीर पौद्गायिक है उसे व्यवहारसे जीव कहा जाता है। फिर उसका जिन अन्य सचेतन, अचेवन और सचै-तनजनेतन वस्तुओंके साथ स्वामित्यका, या भोज्य भोजक आदि रूप सम्बन्ध है उस सम्बन्धक आवारपर उन्हें अपना कहना उसवारका भी उपचार है अत उत्तरके दृष्टाना उपचरित असद्भृतव्यवहार नयके अन्तर्गत जानना चाहिए।

आगे कहते है कि द्रव्यके आश्रयसे युक्ति फलवती होती है-

जो अनेक प्रकारके भावोंसे संयुक्त जोवादि द्रव्योंका समूह आगममें कहा है, उनके प्रकाशन के लिए प्रमाण और नयका सक्षण कहा है ॥२४७॥

विहोषार्थ — प्रमाण और नयका स्वरूप इव्योंके और उनके भावोंके यथार्थ ज्ञानके लिए कहा गया है। उनके बिना वस्तुस्वरूपका ठीक-ठीक ज्ञान होना सम्भव नहीं है। अतः वो इव्योंको और उनके विविध भावोंको जानना चाहते हैं उन्हें प्रमाण और नयका स्वरूप जानना चाहिए।

आंगे कहते हैं कि वस्तुके स्वभावोंमें अस्तित्व स्वभाव ही प्रधान है और वही प्रमाण और नयका विषय है—

द्रव्योंके स्वभावोंमें अस्तित्वको हो परम स्वभाव जानना चाहिए। सभी द्रव्य अस्ति स्वभाव हैं और अस्ति स्वभाव समस्त भावोंमें पाया जाता है।।२४८।।

विशेषार्थ — इव्योमें अनेक स्वभाव या धर्म होते हैं किन्तु उनमेंसे एक बस्तित्व धर्म ही ऐसा है जो सबमें प्रधान है और सब विचारोंका मूल है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सत् न हो। बस्तित्व सबमें पाया जाता है। सबसे प्रथम किसी भी बस्तुके बस्तित्वका हो विचार किया जाता है जब उसका अस्तित्व निर्वित

तेग्रहु अ० क०, वेश्वत्य खु०। 'जपमितासद्भृतस्थवहारस्त्रेषा—स्वजात्युभवित्तासद्भृतस्थवहारो यथा-पुत्रदारादि मा। विजात्युपत्रितासद्भृतस्थवहारो यथा-बस्त्राभरणहेमरत्नादि मन। स्वजातिवजात्युपवित्ता-सद्भृतस्थवहारो यथा—वेशराज्यवृशीयि मम। हत्युपवितासद्भृतस्थवहारस्त्रेषा।' आखापप०। २. हत्वक्रापि सहावा स० व०। ३. वित्तर्य स-कु०।

इवि तं पमाणविसयं सत्तारूवं खु जं हवे बब्वं । णयविसयं तत्संसं सियंभिष्णं तंपि युक्वुतं ॥२४९॥

युक्तियुक्तार्थ एव सम्बक्त्वहेतुर्नात्यद् इत्याह—

सामण्ण अह<sup>्</sup>विसेसे बब्बे णाणं हवेइ अविरोहो<sup>3</sup>। साहँइ तं सम्मत्तं णहु पुण तं तस्स विवरीयं ॥२५०॥

स्वमावानां यथा सम्यग्मिथ्यास्वरूपं सापेक्षता च तथाह —

सियसावेक्खा सम्मा मिच्छारूवा हु तेवि णिरवेक्खा । तम्हा सियसद्दावो विसयं बोह्णंपि णायक्वं ॥२५१॥

हो जाता है तब आगेका विचार चलता है। जान और रूप आदि गुण तो किन्ही इत्योमें पाये जाते है और किन्होमें नहीं पाये जाते। किया भी केवल जोव और पुद्गल इत्यमें हो पायी जाती है किन्तु अस्तित्व तो सभी सत्यदार्थोमें पाया जाता है। अत सब स्वभावोका मूर्थन्य अस्ति स्वभाव हो है। इसीलिए उसे परम स्वभाव कहा है।

इस प्रकार जो सत्स्वरूप द्रव्य हे वह प्रमाणका विषय है और उसका एक अंश नयका विषय है। ये प्रमाण और नय परस्परमे कथचिद् भिन्न है यह पहले कहा है।।२४९॥

विशेषार्थ —सम्पूर्ण वस्तुकै साहक ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । और उसके एक अशके प्राहक ज्ञानको नय कहते हैं । यहाँ इन दोनामें अन्तर हैं ।

आगे कहते है कि युक्तियुक्त अर्थ ही सम्यक्तवका कारण है, अन्य नही-

सामान्य अथवा विशेषरूप दृष्यमे जा विरोध रहित ज्ञान होता है वह सम्प्रक्तका साधक है, जो उससे विपरीत होता है वह नही ॥२५०॥

विद्रोपार्थ — वस्तु सामान्य विशेवात्मक या द्रव्यवर्षायात्मक है। वही प्रमाणका विषय है। उनमेसे सामान्यात्र या द्रव्यायाका प्राहुक द्रव्याधिकत्त्रय है और विशेव या पर्यापका ग्राहुक पर्यायादिक त्रय है। सामान्य और विशेषमे या द्रव्य और पर्यापमे कोई विरोध नहीं है। अत द्रव्याधिकत्त्रय द्रव्याविक प्रभाततार्थ वस्तुको म्रहण करते हुए भी पर्यापका निषेष नहीं करता। इसी तरह पर्यायाधिकत्त्य प्रयोव्धि प्रधानतार्थ वस्तुको म्रहण करते हुए भी द्रव्यका निषेष नहीं करता। यदि दोनो ऐसा करें तो दोनां मिच्या कहलायेंगे क्योंकि वस्तु न केवल द्रव्यक्य ही हैं और न केवल पर्यापकल ही हैं किन्तु द्रव्यपर्यावास्मक है। अतः सामान्य और विशेषक्य द्रव्यका विरोध रहित जान ही सम्यक्त्वका कारण होता है। उससे विपरीत जान सम्यक्त्वका बाधक है।

स्वभाव जिस प्रकार सम्यक् और मिथ्यारूप होते हैं उसे तथा उनकी सापेक्षताको कहते हैं---

'स्यात्' सापेक्ष सम्यक् होते है ओर 'स्यात्' निरपेक्ष मिथ्या होते है । अतः स्यात् शब्दसे दोनोका विषय जानना चाहिए ॥२५१॥

विशेषार्थ — 'स्यात्' धन्दका अंहै कथिनत् या किसी अपेशाते। जैने वस्तु कर्वाचत् नित्य है और कर्वीचत् अतित्व है। अर्चात् द्रश्यक्षमां अपेशासे नित्य है और पर्यायको अपेशासे अनित्य है। ऐसा कथन तो ठीक है। किन्तु यदि स्यात्को अपेशा न करके कहा जाये कि वस्तु नित्य हो है या वस्तु अनित्य हो है तो वह निष्या है क्योंकि वस्तु न तो सर्वचा नित्य हो है और न सर्वचा अनित्य हो है। इसलिए सापेश्न रूपसे वस्तु स्वप्नको जानना हो यचार्य है।

१. सियभणित मुः । २ विसेसं कः लः मुः जः। ३. अविरोहे जः । ४. सोहइ जः।

अवरोप्परसावेक्सं णयबिसयं अह षमाणविसयं वा । तं सावेक्सं भणियं णिरवेक्सं ताण विवरीयं ॥२५२॥

स्याद्वादकाम्छमस्य स्वरूपं निरूपयति-

णियैमणिसेहणसीलो णिपावणादो य जो हु खलु सिद्धो । सो सियसहो भणिओ जो सावेक्सं पसाहेदि ॥२५३॥

उक्तंच-

त्रिसंज्ञिकोऽयं <sup>3</sup>स्याच्छव्दो युक्तोऽनेकान्तसाधकः । निपातनात्समुद्भृतो विरोधध्वंसको मतः ॥१॥

आगे इसी सापेक्षता और निरपेक्षताको ग्रन्थकार स्पष्ट करते हैं---

नयका विषय हो या प्रमाणका विषय हो जो परस्परमें सापेक्ष होता है उसे सापेक्ष कहा है और जो उसके विपरीत होता है अर्थात् अन्य निरपेक्ष होता है उसे निरपेक्ष कहा है।।२५२।। आगे स्वातका स्वरूप कहते हैं—

जो सर्वेषा नियमका निषेष करनेवाला है और निपातरूपसे जो सिद्ध है वह 'स्यात्' शब्द कहा गया है. वह वस्तुको सापेक्ष सिद्ध करता है ॥२५३॥

विशेषार्थ - संस्कृत व्याकरणके अनुसार लिड् लकारमें भी 'स्यात्' यह क्रियारूप पद सिद्ध होता है परन्तु स्यादादमे जो 'स्यात' पद है वह क्रियारूप नहीं है किन्तु संस्कृतके 'एव' 'च' आदि शब्दोंकी तरह निपातरूप अन्यय है। निपातरूप 'स्यात्' शब्दके भी अनेक अर्थ होते है जिनमेसे एक अर्थ संशय भी है। यथा 'स्यान् अस्ति' -- शायद है। किन्तु स्यादादमे प्रयक्त स्यात शब्द संशयवाची भी नहीं है-- उसका अर्थ शायद नहीं है। वह तो अनेकान्तका द्योतक है अथवा मुचक है। वस्तु सर्वधा सत् है, या सर्वधा असत् है, या सर्वथा नित्य है अथवा सर्वथा अनित्य है इस प्रकारके एकान्तवादोका निराकरण करनेवाला अनेकान्त है। यद्या--वस्तु, स्यात् सत् है, स्यात् असत् है, स्यात् नित्य है या स्यात् अनित्य है। इन वाक्योंमे प्रयुक्त स्यात् शब्द वस्तुके सत्त्वधर्मके साथ असत्त्व धर्मका और नित्यत्वधर्मके साथ अनित्यत्व धर्मका भी छोतन करता है। उससे प्रकट होता है कि वस्तु केवल सत या केवल असत नहीं है किन्तु कर्यांचत या किसी अपेक्षासे सन है और किसी अपेक्षासे असत् है। कर्यंत्रित शब्द स्याहादका पर्याय है उसका अर्थ हिन्दीमें 'किसी अपेक्षासे' होता है। जैसे केवलजान समस्त द्रव्योंको एक साथ ग्रहण कर लेता है उस तरह कोई वाक्य पर्णवस्तुको एक साथ नहीं कह सकता । इसीलिए वाक्यके साथ उसके वाच्यार्थका सूचक 'स्यात' शब्द प्रयुक्त किया जाता है। उसके बिना अनेकान्तरूप अर्थका बोध नहीं हो सकता। यदि बाक्यके साथ 'स्यात' शब्दका प्रयोग न हो तब भी जानकारोसे वह छिपा नही रहता , क्योंकि किसी पद या वाक्यका अर्थ सर्वथा एकान्तरूप नही है। चाहे वह प्रमाणरूप वाक्य हो या नयरूप वाक्य हो। प्रमाण और नयको तरह वाक्य भी प्रमाणरूप और नयरूप होता है। प्रमाणकी तरह प्रमाण वाक्य सकलादेशी होता है और नयकी तरह नयवाक्य विकला-देशी होता है। इन दोनो प्रकारके वाक्योमे केवल दृष्टिभेदका ही अन्तर है। नयवाक्यमे एक घर्मकी मुख्यता होती है। प्रमाण वाक्यमे एक धर्ममुखेन सभी धर्मौका ग्रहण होनेसे सभीको मुख्यता रहती है।

आगे प्रत्यकार अपने कथनके समर्थनमे प्रमाण उद्भुत करते हैं। कहा भी है—यह 'स्यात' शब्द तीन संज्ञावाला है अर्थात् किचित्, कर्षांभत्, कर्षचन । ये तीन स्यादायके पर्याय शब्द है जिनका अर्थ 'किसी अपेक्षासे' होता है अत. वह 'स्यात' शब्द अनेकान्तका साथक है—उसके बिना अनेकान्तकी सिद्धि नही

१ -बेक्बं तत्तं णि झु० । २ 'बाक्येष्वनेकान्त्रचोती गम्यं प्रति विद्योषणम् । स्वामिपातीऽप्रियोगित्वात्तव केबलि-नावपि ॥'१०३॥ स्याद्वादः सर्ववैकान्त्रत्याचात् किंतृन्तांचिदिषि । सत्तमङ्गानयापेत्रो हेयादेवविशेषकः ॥१०४॥ भारतमी० । ३. स्याच्छव्यो प्रच्योऽले- क० त्र० ज० ।

केवलज्ञानसम्मिश्रो दिव्यध्वनिसमृद्भवः । अत एव हि स ज्ञेये सर्वज्ञैः परिभाषितः ॥२॥ सिद्धमन्त्रो यथा लोके एकोऽनेकोर्यदायकः । स्याच्छव्दोऽपि तथा ज्ञेय एँकोऽनेकाथंसाघकः ॥३॥

सापेक्षा निरपेकाश्र मङ्गा यथा तथाचडे---

सत्तेव हुंति भंगा पमाणणयदुणयभेवजुत्तावि । सियसावेक्खपमाणा णएण णय दुणय णिरवेक्खा ॥२५४॥ <sup>3</sup>अस्वित्ति णस्थि बोवि य अव्वत्तत्वं सिएण संजुत्तं । अव्वत्त्वव्या ते तह पमाणभंगी सुणायव्या ॥२५५॥

सप्तमनयमङ्गीमाह---

र्केस्थितहावं बब्बं सहव्वाबीमु गाहियणएण । तं पिय णस्पिसहावं परबव्याबीहि गहिएण ॥२५६॥ उहयं उहयणएण अव्यक्तवं च नाण समुदाए । ते तिय अव्यक्तवा णियणियणयवस्थांजीए ॥२५७॥

ही सकती। निपातंत्रे इस स्थान् सन्बक्ती निष्पत्ति हुई है। यह विरोधका नाश करनेवाला है अर्थान् एक हो बस्तुको सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य भानने में तो विरोध पेदा होता है क्योंक जो सर्वथा नित्य हे वह सत्तिय किस प्रकार हो सकती है और जो सर्वथा नित्य है वह नित्य किस प्रकार हो सकती है और जो सर्वथा नित्य है वह सत्तिय किस प्रकार हो सकती है और जो सर्वा विराध है वह तित्य किस प्रकार हो स्वत्य और स्थान् अनित्य कहनेये कोई विरोध नही आता। जो किसी अपक्षांसे नित्य है वहो अपन्य अपेक्षांसे अनित्य में हो सकती है अर स्थादाद विरोधका नाशक है। प्रगान कैसलीको दिव्य व्यविके एक साथ प्रहाण कर सकती है वह स्थादाद का व्यविकार किया है क्योंके जैसे केवलजान सब प्रव्योको एक साथ प्रहाण कर सकता है उस प्रकार केवलजानी वाणी भी सबको एक साथ नहीं कह सकती क्योंकि वचनकी प्रश्नुत के सकता है उस प्रकार केवलजानीके द्वारा जात अनेकालका मूखक स्थाप एक साथ वायक स्थाप सम्बद रहता है। इसलिए कैसलजानीने कहा है। जैसे सिद्ध किया पाया एक सन्य अनेक अभी एक लोको प्रवान करता है वैसे हो एक 'स्थान्' शब्दको भी अनेक अर्थका—अनेक धर्मात्र करा वाहिए।

आगे सापेक्ष और निरपेक्ष सात भगोका कथन जिस प्रकार होता है उसे कहने हैं— प्रमाण, नय और दुनेयके भेदसे युक्त सात ही भंग होते हैं। स्थात् सापेक्ष भंगोंको प्रमाण कहते हैं, नयसे युक्त भंगोंको नय कहते है और निरपेक्ष भंगोको दुनय कहते हैं।।२५४।।

प्रमाणसप्तमंगी और नयसप्तमंगीको कहते हैं-

स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्तिनास्ति, स्यात् अवक्रव्य, स्यादिस्त अवक्रव्य, स्यात् नास्ति अवक्रव्य, क्षेत्रात् जीर स्यात् अस्ति नास्ति अवक्रव्य ये प्रमाणसप्तभगे जानना चाहिए। स्वद्रव्य, स्वतेत्र, स्वकाल और रस्त्रान्वते द्रव्य अस्तित्वस्वय, वेश्वेत्र, प्रकाल और प्रसावसे नास्तिस्वरूप है। स्वद्रव्यादिनतुष्ट्य परद्रव्यादिनतुष्ट्य परद्रव्यादिनतुष्ट्य क्षेत्र नास्तिस्वरूप है। दोनो प्रकार अपने-अपने नयके साथ अर्थको धर्माको एक साथ करनेको अपेका अवक्रव्य है। इसी प्रकार अपने-अपने नयके साथ अर्थको योजना करनेपर अस्ति अवक्रव्य नास्तिअवक्रव्य और अस्तिनास्ति अववन्वय है। ११९५-२५७॥

१-२. एकानेका—कं का कं कं ला । जं प्रती श्लोकोप्यं नास्ति । ३ 'सिय अन्य णान्य उमयं अध्यसस्त्र्यं पूर्णो य तसित्वयं । दम्बं लु साराशं आदेष्ठववेण संभवदि ॥१४॥' पद्मास्ति । । ४ 'अस्यि सि य'णात्यि सि य हमदि अवसल्यमिदि पूर्णो दम्बं । पञ्जायेण हु केण वि तदुमयमादिहमर्ण्णं वा ॥२३॥'—प्रमाणनार । ५ तेण कं ।

१२९

विशेषार्थ -- चूँकि शब्द एक समयमें वस्तुके अनेक धर्मोका क्षेत्र नहीं करा सकता इसलिए वक्ता किसी एक धर्मका अवस्थ्यन लेकर ही वचनव्यवहार करता है। यदि वक्ता एक धर्मके द्वारा पूर्णवस्तुका बोध कराना चाहता है तो उसका बाक्य प्रमाणवाक्य कहा जाता है और यदि एक ही धर्मका बोध कराना चाहता है, शेष धर्मोंके प्रति उदासीन है तो उसका बाक्य नयवाक्य कहा जाता है। अतः जैसे प्रमाण और नयकी व्यवस्था सापेक्ष है वैसे ही प्रमाणवाक्य और नयवाक्यकी विवक्षा भी सापेक्ष है। प्रमाण वान्यमें वस्तुगत सब धर्मोंकी मुख्यता रहती है और नयवान्यमें जिस धर्मका उल्लेख किया जाता है वही धर्म मुख्य होता है शेष धर्म गौण होते हैं। स्वामी विद्यानन्दने युक्त्यनुशासनकी टीका ( पृ० १०५ ) में लिखा है कि स्थात्कार ( स्यात पद ) के बिना अनेकान्तकी सिद्धि नहीं हो सकतो और एवकार (ही) के बिना यथार्थ एकान्तका अवधारण नहीं हो सकता । 'स्यादस्ति जीव.' 'जीव किसी अपेक्षासे है' इस वाक्यमें सब धर्मोंकी प्रधानता होनेसे यह प्रमाण बाक्य है। और स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा जीव अस्ति स्वरूप है और परद्रव्यादिकी अपेक्षा नास्तिस्वरूप है यह नयवाक्य है क्योंकि इसमें एक ही धर्मपर जोर दिया गया है। नयकक्रके कर्ताने स्यात् पद सहित वाक्यको प्रमाण वाक्य कहा है और स्यात् पदके साथ एवकार (ही) सहित वाक्यको नयवाक्य कहा है। यही बात आचार्य जयसेनने पंचास्तिकाय और प्रवचनसारकी अपनी टीकामें कही है। पंचास्तिकायकी टीकामें उन्होंने लिखा है--'स्यादस्ति' यह वाक्य सम्पूर्ण वस्तुका बोध कराता है अतः प्रमाण वाक्य है और 'स्थादस्त्येव द्रव्यम्' यह बाक्य वस्तुके एक धर्मका ग्राहक होनेसे 'नयवाक्य है ।' प्रवचनसार की टीकामें उन्होने लिखा है-पंचास्तिकायमें 'स्यादस्ति' इत्यादि वाक्यसे प्रमाण सप्तभंगीका कथन किया है और यहाँ स्यादस्त्येव वाक्यमें जो एवकार ग्रहण किया है वह नय सप्तमगीको बतलानेके लिए है। इस तरह प्रमाण और नयक भेदसे सप्तभंगीके भी दो भेद हो जाते हैं-प्रमाण सप्तमंगी और नय सप्तभंगी। प्रश्नवश एक वस्तमें विरोध रहित विधि-निषेधकी अवतारणाको सप्तमगी कहते हैं। चेकि वे बाक्य सात ही होते हैं इसलिए उन्हें सप्तभंगी कहते हैं। शायद कोई कहें कि वस्तुमें विधि ( है ) की कल्पना ही सत्य है इसलिए केवल विधिवाक्य ( है ) ही ठीक है किन्तु ऐसी मान्यता उचित नहीं है निषेधकल्पना ( नास्ति ) भी यथार्थ है। यदि कोई कहे कि निषेष कल्पना ही यथार्थ है तो वह भी ठीक नही है क्योंकि वस्तु केवल अभावरूप ही नहीं है। यदि कोई कहे कि वस्तुके अस्तित्वधर्मका कथन करनेके लिए विधिवाक्य और नास्तित्वधर्मका कथन करने के लिए नियेधवाक्य ये दो ही वाक्य है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। पहले विधिवाक्य और दूसरे निषेषवाक्यमे एक-एक घर्मकी ही प्रधानता है किन्तु तीसरे वाक्य (स्यादस्ति नास्ति ) में दोनो ही धर्म प्रधान हैं। उसका कथन केवल विधिवाक्य या केवल निषेधवाक्यसे नहीं किया जा सकता। यदि कोई कहे कि तीन ही वाक्य पर्याप्त है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक साथ दोनों घमोंकी प्रधान रूपसे कथन करनेकी विवक्षामे चतुर्थ 'स्यादवक्तव्य' वाक्य भी आवश्यक है। शायद कोई कहे कि चार ही वाक्य पर्याप्त हैं तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि विधि-निषेध और विधि-निषेधके साथ अवक्तव्यको विषय करनेवाले तीन अन्य बाक्य भी आवश्यक हैं, इस प्रकार विधिकल्पना (१), निषेधकल्पना (२), क्रमसे विधिनिषेध कल्पना (३). एक साथ विधिनिषेधकल्पना (४), विधिकल्पना सहित एक साथ विधिनिषेधकल्पना (५), निषेध-कल्पना सहित एक साथ विधिनिषेधकल्पना (६) और क्रमसे तथा एक साथ विधिनिषेध कल्पना (७), ये सात भंग होते हैं। किन्त प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध विधिनियेश कल्पनाका नाम सप्तभंगी नहीं है, प्रत्यक्षादिसे विरोधरहित विधिनिषेष कल्पनाका नाम सप्तभंगी है। इसके साथ ही अनेक बस्तुओं में पाये जाने वाले धर्मीको लेकर सप्तमंगी प्रवर्तित नहीं होती, किन्तु एक ही वस्तुके वर्मको लेकर समभंगी प्रवर्तित होती है। एक वस्तुमें पाये जानेवाले अनन्तधर्मोंको लेकर एक ही वस्तुमें अनन्त सप्तर्भीयाँ भी हो सकती हैं। चुँकि प्रश्नके प्रकार सात ही होते हैं इसलिए भंग भी सात ही होते हैं। इसीलिए सप्तभंगीके लक्षणमें 'प्रवनववा' यह पद रखा गया है। सात प्रकारके प्रश्नोंका कारण है जिज्ञासाके सात प्रकारोंका होना, और जिज्ञासाके सात प्रकारोंके होनेका कारण है संशयके प्रकारोंका साल होना । और साल प्रकारके सशय का कारण है संशयविषयक वस्तुषर्मके सात ही

अत्थेव णरिय उहयं अध्वलक्वं तहेव पूण तिवयं । तहे सिय णयणिरवेक्सं जाणस् देखे दुणयभंगो ॥२५८॥ सप्तमक्रमीविवश्णायां ज्ञेय मक्रमरचनोपायं धर्मधर्मिणीः कथंचिदेकत्वानेकत्वं चाह--एकणिरुद्धे इयरो पडिवक्लो अवरेय सब्भावो । सक्वेंसि स सहावे कायच्या होइ तह भंगाँ ॥२५९॥

प्रकार होना । आगे उसीको स्पष्ट करते है--अस्तित्व या सत्त्व वस्तुका धर्म है उसके अभावमे वस्तुका हो अभाव हो जायेगा। इसी तरह कर्यवित असत्त्व भी वस्तुका धर्म है क्योंकि स्वरूप आदि की तरह यदि पर-रूप आदिसे भी वस्तुको असत् नही माना जायेगा तो वस्तुका कोई निश्चित स्वरूप नही बन सकेगा और ऐसी स्थितिमें 'यह घट हो है पट नही है' ऐसा नही कहा जा सकेगा। इसी तरह क्रमसे विवक्षित अस्ति नास्ति आदिको भी वस्तुका धर्म समझना चाहिए। जो अस्ति है वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे है, अन्य द्रव्यादिसे नहीं । जैसे घडा पार्थिव रूपसे, इस क्षेत्रसे, इस कालकी दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोसे हैं, अन्यसे नहीं । अत घडा स्यादस्ति और स्यान्नास्ति है। इस तरह स्वसत्ताका सन्द्राव और पर सत्ताके अभाव-के अधीन वस्तुका स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक है। भावरूपना और अभावरूपता दोनों परस्पर सापेक्ष है। सभाव अपने सद्भाव तथा भावके अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता है तथा भाव अपने सद्भाव तथा अभावके अभावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है। यदि अभावको एकान्तरूपसे अस्ति स्वीकार किया जाय तो जैसे वह अभाव रूपसे अस्ति है उसी तरह भावरूपमें भी अस्ति हो जानेसे भाव और अभावके स्वरूप में साकर्य हो जायेगा । इसी तरह यदि अभावको सर्वथा नास्ति माना जाये तो जैसे वह भावरूपसे नास्ति है उसी तरह अभाव रूपसे भी नास्ति होनेसे अभावका सर्वधा लोप हो जायेगा। अत घटादि स्यादस्ति और स्यान्नास्ति है। यहाँ घटमें जो पटादिका नास्तित्व है, वह भी घटका ही वर्म है, उसका व्यवहार पटकी अपेक्षासे होता हैं। जब दो गुणोंके द्वारा एक अखण्ड पदार्यकी एक साथ विवक्षा होती है तो चौथा अवक्तव्य भंग होता है। जैसे प्रथम और दूसरे भंगमे एक कालमे एक शब्दसे एक गुणके द्वारा समस्त वस्तुका कथन हो जाता है उस तरह जब दो प्रतियोगी गणोके द्वारा अवधारण रूपसे एक साथ एक कालमे एक शब्दसे वस्तुको कहनेकी इच्छा होती है तो वस्त अवक्तव्य होती है क्योंकि वैसा शब्द और अर्थ नहीं है। इस चतुर्थ भंगके साथ पहले के तीन भगोकी सयोजनासे पाँचवाँ, छठा और सातवाँ भंग निष्यन्न होता है।

आगे दुर्नयभगी बतलाते है-

स्यात् पद तथा नयनिरपेक्ष वस्तु अस्ति ही है, नास्ति ही है, उभयरूप ही है, अवकव्य ही है, अस्ति अवक्तव्य हो है, नास्ति अवक्तव्य हो है, अस्तिनास्ति अवकव्य हो है यह दुनंयभंगी

जानना चाहिए ॥२५८॥

विशेषार्थ-स्यान् पदके साथ प्रमाण सप्तभंगी और नयके साथ नय सप्तभंगी होती है। दोनो ही भंगियोमे प्रतिपक्षी धर्मोंका निराकरण नहीं होता । किन्तु जिस सप्तभंगीमें न तो स्यात पद हो और न नय-दृष्टि हो, और इस तरह वस्तुको सर्वया सत् या सर्वया असत् या सर्वया अवक्तव्य आदि रूप कहा जाता हो वह दूर्नय सप्तमंगी है। अनेकान्तके ज्ञानको प्रमाण वस्तुके एक धर्मके जाननेको नय और अन्य धर्मीके निराकरण करनेवाले ज्ञानको दुर्नय कहते हैं, अतः दुर्नयको तरह दुर्नयभंगी भी त्याज्य है।

आगे सप्तमंगीके विवरणमे भग रचनाका उपाय और धर्म तथा धर्मीके कथंचित एकत्व और अनेकत्व को कहते हैं-

वस्तुके किसी एक धर्मको ग्रहण करने पर दूसरा उसका प्रतिपक्षी घर्म होता है वे दोनों ही धर्म वस्तुके स्वभाव हैं। सभी वस्तुओं के स्वभावमें सप्तभंगीकी योजना करना चाहिए।।२५९।।

१. सिय तह क० स० ज०। २ जाण मुदब्बेसु अ० क० स०। ३. अणिवरे क० स०। अणवरेई स० स्० का । ४ भंगी ख० स्०।

घम्मी घम्मसहावो घम्मा पुण एक्कएक्कतेष्णिट्ठा । अवरोप्परं<sup>े</sup>विभिण्णा जैयदो गउणमुक्खभावेण ॥२६०॥

सापेक्षतासाधकसम्बन्धं युक्तिस्वरूपं चाह---

<sup>४</sup>सियजुत्तो णयणिवहो दव्यसहावं भणेइ इह तस्यं । सुणयपमाणा जुत्तो णहु जुत्तिविवज्जियं तच्यं ॥२६१॥

बिहोबार्थ — जैसे अस्तियमंका प्रतिपक्षी नास्ति हैं, एकका प्रतिपक्षी अनेक हैं। ये दोनों हो अर्वात् अस्ति और तास्ति या एक और अनेकल बस्तुमर्ग हैं। इन दोनों बर्मोकों केकर हो सप्तभंगी की योजना की जाती हैं। दोनों घर्मोमेंसे एक-एकके अवक्ष्यवनित्तं पहुन्ना और इसरा भंग बनता हैं। दोनों घर्मोकों क्रमसे एक साथ लेने पर तीसरा भंग बनता है। दोनों घर्मोकों युगपत् एक साथ लेनेपर बौया अवक्रव्य भंग बनता है। इस चौषके साथ कससे पहुले, हूसरे बौर तीसरे भंगकों मिलानेसे पौचनीं, छठा और सातवी भंग बनता है। इस तरह भंगरचना जानना वाहिए।

धर्मी ( वस्तु ) वर्मस्वभाव होता है और धर्म एक-एक करके वस्तुमें रहते है। वे नयदृष्टिसे गौणता और मुख्यतासे परस्परमें भिन्न होते हैं॥२६०॥

विज्ञोपार्थ—पर्मी जीवादि बस्तुमें बनन्तपर्म रहते है अतः प्रत्येक बस्तु अनन्तपर्मवाली होती है। बिन्तु वे धमं धमींवे न तो सर्वया भिन्न ही होते हैं और न सर्वया अभिन्न हो होते हैं बल्कि कर्षांचिद् भिन्न और कप्वीव् अभिन्न होते हैं। उन घमोंमेंचे किसी एक घमेंके प्रवान होने पर 'स्वार्' शब्दके सुचित अन्यपर्म गीण हो जाते है। इस तरह गौणता और मुख्यतासे बस्तुके घमोंकी विवक्षा होती है या विवक्षांसे घमोंको गौणना और मुख्यता प्राप्त होती है, प्रमंभी परस्परमं सर्वया भिन्न नहीं होते। नय पृष्टिसे ही उनमे भैदकी प्रतीति होती है।

आगे सापेक्षता साधक सम्बन्ध तथा युक्तिके स्वरूपको कहते है---

'स्यात्' पदसे युक्त नयसमूह द्रव्यके यथार्थ स्वभावको कहता है। सम्यक् नय और प्रमाणको युक्ति कहते हैं। जो युक्तिसे जून्य है वह तत्त्व नही है।।२६१।।

बिद्रोबार्थ —आवार्य समन्तप्रदने अपने आन्तमीमासा (का० १०७) में कहा है कि त्रिकालवर्ती नयों और उपनयोके विषयभूतपमीका ऐसा समृत्र जिनमें परस्परेग तादान्य सम्बन्ध हो, उसे बस्तु कहते हैं। अर्थात् वस्तु अनन्त पर्मात्मक है और एक-एक मय बस्तुके एक-एक मर्मको कृषण करता है। वाद कर्यात् है अर्थात् पर्यक्ष कर्यक्ष हो वस्तु है। यदि एक नयके विषयभूत घर्मको ही पूर्णवस्तु माना जाये तो वह मिय्या है अर्थात् प्रयक्ष कपका विषय यदि बहु अन्य निरपेश हो तो मिय्या है। इसीके 'स्यात्' परसे युक्त नयसमृहको प्रयार्थ प्रथ कहा है, स्वोक्ति 'त्यात्' पद अनेक घर्मका सुबक या घोतक है। स्यान् सापेश नय ही सम्यक् नय है और स्यात् पद्में सुप्ता नय मिय्या नय है। नय और प्रमाणके द्वारा मृहीत वस्तु हो यथार्थ होती है बही सबसे यथार्थ पुक्ति है। 'पुक्ति' सब्दक्ष उन्होका प्रहण किया गया है अत पुक्तिपूर्वक वस्तुको स्वीकार करना चाहिए अर्थात् प्रमाण और नयके द्वारा मृहीत वस्तु हो यथार्थ है और उसे हो सम्यक् मानकर स्वीकार करना चाहिए ज्यांत्र प्रमाण और नयके द्वारा मृहीत वस्तु हो यथार्थ है और उसे हो सम्यक् मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो नय और प्रमाण कथ पुक्तिते सुक्ति हो स्वस्तु है। वह अस्तु है।

शिहिट्टा अ०क० । २. -पि भिण्णा आ० । ३ णायस्या यु० । णवदो य ज० । 'धर्मे धर्मेज्य एवार्षो धर्मिणोऽनन्तर्धामणः । अङ्गित्वेज्यत्यनान्तस्य विधान्ताना तदक्षता ॥२२॥' आसमी० । ४ 'नयोपनयैकान्ताना जिकालाना समुख्ययः । अविभादभावस्त्रन्तो प्रव्ययेकशनेकषा ॥१०७॥ —आसमी० ।

तस्वस्य हेयोपादेयस्वमाह-

तच्चं पि हेयसियरं हेयं 'सलु होइ तार्णं परदब्वं। जियदब्वे पिय जाणसु हेर्येहियं च जयजोए ॥२६२॥ निच्छा सरागसूची हेयो बाबा हवेइ जियमेण। तब्बिवरीयो क्षेत्रो जायब्बे सिक्रिकामेण ॥२६३॥

व्यवहारनिश्चययो. सामान्यकक्षणमाह---

जो सियभेदुबयारं धम्माणं कुणइ एगवत्युस्स । सो ववहारो भणियो विवरीको णिच्छयो होइ ॥२६४॥

आगे तत्त्वमें हेय और उपादेयका विचार करते है--

तत्त्व भी हेय और उपादेय होता है। पर द्रव्यरूप तत्त्व हेय है। निज द्रव्यमें भी नयके योगसे हेय और उपादेय जानना चाहिए ॥२६२॥ मिथ्या दृष्टि और सरागी आत्मा नियमसे हेय है और सम्यक्त्वी वीतरागी आत्मा मृमुक्षुके द्वारा ध्यान करनेके योग्य जानना चाहिए ॥२६३॥

विज्ञेषार्थ — जो वहण करने योग्य होता है उसे उपादेय कहते हैं और जो त्यागने योग्य होता है उसे हम कहते हैं। वह इक्स अपने अस्तिकार, सात तत्त्व और ने पदार्थ जिन शासनमें कहे है। इनमेसे जो पर इक्य हैं वे सब हेय हैं और एफमात्र आत्मा हो उपादेय हैं। विन्तु आत्माके मी तीन प्रकार है— बहिरात्मा, जनत्त्वा जोते परमात्मा । वाह्यड्व्य घरीर, पुत्र, हती वगेरहमें ही जिनकी आत्मवृद्धि है ऐमे मिथ्याइष्टि जीवको बहिरात्मा कहते हैं। तत्त्वा जो जीव और दारीरके भेदको जानकर दारीरसे भिन्न आत्माम ही आत्मवृद्धि रखते हैं उन सम्यवृष्टि जोवोको अन्तरात्मा कहते हैं। अन्तरात्माके तीन प्रकार है जयन्य, मध्यम और उक्छ ध आविष्टत सम्यवृष्टि जोवोको अन्तरात्मा कहते हैं। अन्तरात्माके तीन प्रकार है जयन्य, मध्यम और उक्छ ध आविष्टत सम्यवृष्टि जावा अन्तरात्मा है, जो आवक और प्रमात्मित्व मुनि प्रध्यम अन्तरात्मा है, जी आवक और प्रमात्मित्व मुनि प्रथम अन्तरात्मा है, तीन अन्तरात्मा साम साम है। आत्माके इन तीन प्रकार में मी मिध्यावृष्टि तथा सरात्मी आत्मा है दे हैं और वोत्मतानी आत्मा ही उपादेय मानकर उसीना ध्यान करता ही उपादेय हैं। अन्त जो बुद्धात्मा ही उपादेय मानकर उसीना ध्यान करता ही उपादेय मानकर उसीना ध्यान करता ही उपादेय मानकर उसीना ध्यान करता है नहीं पुत्र दशाको भाग्व होता है। यहां मह नही मूठना चाहिए कि गुभ और अगुभ दोनो अगुब- स्थाम ही गिम्यावृद्धि तथा तरह सरामी आत्मा भी हैय है। इस क्यनके द्वारा प्रवक्षात्म हो गिम्यावृद्धि तथा विद्या सामकर उसीना अगुब- स्थाम ही गिम्यावृद्धि तथा के प्राथम स्थान मिथा भी स्थान होता है। यहां मह नहीं मूठना चाहिए। इस क्यनके द्वारा प्रवक्षात्म होता मान करा वाहिए। स्थान दे उसीको सदा मुमुल्को ध्यान करता चाहिए। सरात्म हो स्थान द अगिन वाहिए।

आगे निश्चयनय और व्यवहारनयका सामान्य रुक्षण कहते हैं---

जो एक वस्तुके धर्मोमे कर्याचत् भेदका उपचार करता है उसे व्यवहारनय कहते हैं और उससे विषरीत निरुचयनय होता है।।२६४।।

विशेषार्थ-जैसे आगममे बरतुरबरूपको जाननेके लिए ब्रब्धार्थिक और पर्यामाध्यकनय है बेसे ही अध्यासममे आरमाको जाननेके लिए निश्चय और ब्यवहारनय हैं। धर्मी बरनु और उसके धर्म भिन्न-निम्न नहीं

१. सलु भणियताण जल अल सुल कल ता २ तेपा मध्ये । ३. णियरस्य जल अल कल सल सुल । ४ हेपारेयं जल सुल । ५. 'वर्षधीमणा स्वभावती मेटेडिंग व्यपदेशती भेटमुत्याच व्यवहारमा केणे जातिनो दर्शन ज्ञानं वारित मित्युपदेश ।'—समयतारटीका अमृतचन्त्र गाल छ। 'गृहह व्यतिक्यणात्मको निक्चयन्त्र । 'अल्बल्यान्त्र । प्रवचन्त्रमा । अवजनसारटीका अमृतचन्त्र नाल २१९७ । 'गृणगृणिनी रमेटेडिंग नेदीवाच इति सन्तृत्वयवहारका । व्रव्यानंत्र ही । नीत्वयन्त्र । । व्यवस्थानं ही । नीत्वयन्त्र । । विश्वयन्त्र । । भेटीवाच इति सन्तृत्वयवहारकाणम् । व्यवसंत्र ही । नीत्वयन्त्र । नीतिवयनं — अक्षाव्यवः व्यवहारो भेटीवाचर ।

### विषयिणः प्रधानत्वेन विषयस्थाधेवत्वमाह---

# एक्को वि सेयरूवो इयरो ववहारवो य तह अणिओ । णिच्छयणएण सुद्धो सम्मर्गुतिवयेण णिय अप्पा ॥२६५॥

है। वस्तु तो अनेक वसाँका एक अलाय्क विष्क है। जो तथ उनमें मेदका उपचार करता है वह स्थवहारत्य है जीर जो ऐसा न करके वस्तुको उसके स्वामायिक क्यामें बहुण करता है वह निक्चय तथ है। आरमा अनत्यमंक्य एक अलाय्क्यमीं हैं परमु अबहारी अन अमेद क्या वस्तुमें भी भेदका स्थवहार करके ऐसा अनत्यमंक्य एक अलाय्क्यमीं हैं परमु अबहारी अन अमेद क्या वस्तुमें भी भेदका स्थवहार करके ऐसा कहते हैं कि आरमाने दर्धन जाति हों। किन्तु भेदका अवकायन किये बिना व्यवहारी जीवको आरमाके स्वच्यक्त प्रेत निर्वेक अवकायन किये बिना व्यवहारी जीवको आरमाके स्वच्यक्त प्रतिति नहीं करायों जा सकती। बता अहातक वस्तु स्वच्यको जाननेको बात है वहाँ तक ही व्यवहारत्याको उपयोगिता है किन्तु जवका स्थवहारका अवकायन है तवका आरमाके य्यामं स्वच्यकी प्रतित नहीं करायों जा सकती। बता अहातक व्यवहारत्याको उपयोगिता है किन्तु जवका स्थवहारका व्यवस्थान है तत्यका नाति होती। इसिंग अववास सरामीके जवतक रामावि हुर सहा है होते विषक्त प्रता अवकायन है होती। इसिंग अवकायन निर्वेक क्या प्रता होते होती। इसिंग अवकायन निर्वेक व्यवहारत्याको जवकायन ही व्यवहारत्याको प्रविच्यक विषक्त व्यविक्त व्यवहारत्याको होते प्रयान विव्यवहार कराने ही होती। इसिंग प्रवास कराने ही होती। इसिंग अवकायन ही व्यवहारत्याको होते प्रवास कराने प्रविच्यक करान है। होती। इसिंग हिक्स व्यवहारत्याकी ही स्थान अवकायन ही वह व्यवहारत्याकी होते ही स्थान अवकायन ही वह वह तिव्यवस्य है और को अवद्वाद्यक्त निर्वेक वह वह तिव्यवस्य है। होती हिल्यमम्बको अवकायन करते ही हाति वह तिव्यवस्य में कहते हैं। अणुद्धन्य भी कहते हैं। अणुद्धन्यको व्यवकायन करती होती है। और शुद्धन्यका जवकायन करती हो वह व्यवहारत्य की अपह्वाद आरमाको प्रविद्व होती ही होती है। और शुद्धन्य वावकायन करती होती है।

विषयीकी प्रधानतासे विषयको व्ययपना बतलाते हैं-

एक भी ध्येयरूप व्यवहारनयसे भेदरूप कहा गया है। निरुवयनयसे शुद्ध आरमा ध्येयरूप है और व्यवहारनयसे सम्यव्हान, सम्यकान और सम्यक्तारित्रसे युक्त निज आरमा ध्येय है।।२६५॥

विशेषार्थ-अपर कहा है कि जो एक वस्तुके धर्मोंमें कर्यांचत भेदका उपचार करता है वह व्यवहार-नय है और ओ ऐसा नहीं करता वह निश्चयनय है। अत निश्चयनयकी दृष्टिसे तो शद्ध-भेदोपचार रहित अखण्ड एक आत्मा ही ध्यान करनेके योग्य है । किन्तु व्यवहारनयसे सम्यन्दर्शन, सम्यन्त्रान और सम्यक्षारित्र गुणोसे युक्त आत्मा ध्येय है-ध्यान करनेके योग्य है। आगममें ध्यानके बार भेद कहे है-आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान । इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, रोग और भोगका ही सतत चिन्तन करते रहनेको आर्त-घ्यान कहते हैं । यह आर्तघ्यान मिध्यादष्टिसे लेकर छठे गणस्थान पर्यन्त जीवोके होता है । मिथ्यादिष्टका वार्तध्यान तिर्यचगतिका कारण है किन्तु जिस सम्यग्दृष्टिने सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेसे पहले तिर्यचगतिकी वायु बाँधी हैं उसे छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टियोके कदाचित् होनेवाला आर्तब्यान तियंचगतिका कारण नहीं होता क्योंकि वह अपनी शुद्धआत्माको ही उपावेय मानता है इसलिए उसके उस जातिका संक्लेश नही होता। हिंसामें, मूठ बोलनेमे, चोरी करनेमें और परिग्रहके संचयमें आनन्द मानना रौद्रध्यान है यह भी मिष्यादृष्टिसे . लेकर पाँचवें गुणस्थान तकके जीवोंके होता है। मिथ्यादृष्टिका रौद्रव्यान नरकगतिका कारण है। किन्तु बढा-युष्क सम्यादृष्टिको छोडकर जन्य सम्यादृष्टियोंका रौडध्यान उक्त कारणसे नरकगतिका कारण नही है। ये दोनों ध्यान संसारके कारण होनेसे छोड़ने बोम्य हैं । धर्मध्यान असंयत सम्यादिक्ते लेकर सातवें गुणस्थान तकके जीवोंके होता है। यद्यपि यह व्यान मुख्यरूपसे पृष्यबन्धका कारण है तथापि परम्परासे मक्तिका कारण होता है। सहज शुद्ध परम चैतन्यशास्त्री तथा परिपूर्ण आनन्दस्वरूप अपने आत्मामे उपादेस बृद्धिको करके में अनन्त ज्ञानस्वरूप हैं, अनन्त सुबस्वरूप है इस प्रकारकी भावनाको आस्थन्तर धर्मध्यान कहते हैं। और

१. सिद्धो स० जा॰ स॰ सु॰ स॰ । २. सम्मगुणति—स॰ ६० ।

तिष्ण णया भूवस्या इयरा ववहारदो य तह भणिया । वो वेव सुद्धरूवा एक्को गाही य परमभावेण ॥२६६॥ जं जस्स भणिय भावं तं तस्स पहाणवो य तं वव्यं । तहा इसे भणियं 'षिच्छ्यणय णिच्छित्रो अस्यो ॥२६॥॥

युक्तिसंविश्योः कालमाह--

तच्चाणेसणकाले समयं बुज्ज्ञेहि<sup>ं</sup> जुत्तिमग्गेण । णो बाराहणसमये पच्चक्खो अणुहवो जह्या ॥२६८॥

पंचपरमेक्षीमे भक्ति आदिको तथा उसके अनुकूल शुभ अनुष्ठानको बाह्य धर्मध्यान कहते हैं । तथा अपनी खुद्ध आरमामें निर्विकल्य समाधिको शुक्लब्यान कहते हैं । इस प्रकार ब्यानका स्वरूप जानना चाहिए ।

तोन नय मूतार्थ है, शेव नय व्यवहारसे कहे गये है। उन तोन नयोंमेंसे दो नय ( शुद्धग्राही होनेसे) शुद्धरूप है और एक नय परमभावका ग्राही होनेसे भूतार्थ है।।२६६॥

विशेषार्थ — पूर्वमें इव्याधिक नयके दस अद कहे हैं। उनमेसे पहला भेद कमोंताथि निरपेक शुद्ध इव्याधिक स्व है आर दूसरा भेद हे सात्तावहक गुद्ध इव्याधिक स्व । ये दोनो नय शुद्ध इव्याधि माही होनेसे गुद्ध क्या है। बसोकि पहला भेद कोनेके सिद्धक्कर गुद्धक्क्यों सहण करता है और दूसरा भेद उत्यावस्थ्यकों गोण करके समानका जाहक है। इनके सिवाय एक भेद परमानवाही इव्याधिक नय है। यह नय गुद्ध और अब्धुद्ध उत्पावस्थ्य हो अव्याधिक समानका जाहक है। मुन्नुद्ध हो हो हो जाननेका उत्पेद व्याधिक नता है। अहं नय गुद्ध और अब्धुद्ध उत्पावस्थ्य रेता अवेद व्याधिक स्व मानका जाहक हो। मुन्नुद्ध हो हो हो हो हो हो हो हो हो स्व स्व उन्हें अत उन्हें भूतार्थ नहीं कहा। अवहारत्य या तो अभेदरूव वस्तुका भेदमुलक क्यन करता है या परिभिन्न कपन करता है। अने उत्पावस्थ्य सात्र अभेदरूव है इसी तरह परिभिन्न मो वस्तुका स्थाभी शास्त्र वस्व उन्हें अनुदार्थ कहा नाता है। भूतार्थ तो एक मान करता है। क्या उन्हें अनुदार्थ कहा नाता है। भूतार्थ तो स्व उन्हें अनुदार्थ कहा नाता है। भूतार्थ तो एक मान करता है। क्या उन्हें अनुदार्थ वहा नाता है। भूतार्थ तो स्व उन्हें अनुदार्थ कहा नाता है। भूतार्थ तो एक मान क्याप्त स्व स्व वहा नात्र है। वहा स्वा है। यह है। यह । यही वाल आगे कहते हैं।

जिस बस्नुका जो स्वभाव कहा है उसका प्रधानरूपसे वही द्रव्यरूप होता है इसलिए निञ्चयनयके द्वारा निश्चित अर्थको ही ध्येय—ध्यान करनेके योग्य कहा है।।२६७।

विशेषार्थ — निरुवयनय आस्माके यथार्थ स्वाभाविक रूपको ही बहुण करता है। उसका वह स्वाभा-विक कर ही उपायेब होता है। उसीको प्राप्तिक लिए समारी जोव प्रयत्न करता है। अत वही स्वरूप ध्यान करनेके योग्य है। जो अपित जैसा होना चाहता है बैदा हो सतत विवान करता है। युद्ध स्वर्णको प्राप्तिका रूपकु कानते स्वर्णवाधाण प्राप्त करके भी पाराणको उपायेब नहीं मानता, स्वर्णको हो उपायेब मानता है। अत उसके लिए सबसे प्रयम तो उस दृष्टिको उपयोगिता है जो स्वर्णवापाण दयारे भी गृद्ध स्वर्णकी पुद्धान कराती है। युद्धस्वर्णको पहचान हो जानपर वह उसे अवनी दृष्टिसे ओक्षल नही होने देना और उसकी प्राप्तिक लिए प्रयत्वाचील रहता है। उसी प्रकार मुख्यु भी निज्यब दृष्टिके द्वारा कर्मलिव्स आस्मामे भी आस्माके प्रयाप स्वरूपके दर्शन करने सतत उसीको प्राप्तिक लिए प्रयत्वालेल होता है। उसीका ध्यान करनेकी चेष्टामें रहता है और अपनी असम्पर्तावाब अन्य सर्विकरण ध्यान करते हुए भी उसी आस्मण्यको एकमात्र ध्येय मानता है। तभी वह अपने ध्येयको प्राप्त करनेके समर्थ होता है। तभी वह अपने ध्येयको प्राप्त करनेके समर्थ सानता है।

आगे युक्ति और अनुभवका काल कहते हैं।

तत्त्वको खोजते समय युक्तिमार्गके द्वारा आगमको बातको जानना चाहिए । आराघनाके समय नही । क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्षका विषय है ॥२६८॥

१. तम्हा झेय भणियं जं विसर्य परमगाहिस्स- अ० क० ख• सु० । २, बुज्होदि क० ख० अ० ।

स्थादनेकान्त एव तरबनिर्णीतिरित्याह— एयंते णिरवेक्के जो सिज्हाह बिबिहुआवर्ग दश्वं । तं तहब अणेयंते इबि बुज्हाह सिय अणेयंतं ॥२६९॥

उक्तं च--जं खवीबसमं णाणं समग्गरूवं जिणेहि पण्णत्तं । तं सियगाही होदि ह सपरसङ्वेण णिब्मंतं ।।

त ।सथगाहा हााच हु संपरसङ्ख्या ।णामत इति नयाधिकारः ।

विजेषार्थ — जब तत्वको स्रोज को जाती है तो उस समय पुक्तिकी उपयोगिता होती है। अपनी बुदि, तर्क जी आगमके द्वारा उस समय तत्वको सोजने का प्रतास त्रास्त करना वाहिए। बही समय जाति होता है। उस आगमके द्वारा उस समय तत्वको सोजने काए प्रयत्न करना वाहिए। वही समय आगमके द्वारा तत्वको जान किया जाये तो उसको प्रारितके किए प्रयत्न प्रेत हांसाहिए। वही समय आगमको कारा युक्ति और तर्क तो पराजित होनेंचे परीक्ष होते हैं। किन्तु अनुभूति या सातान्कार तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किए पराजित परीक्ष होनेंचे परीक्ष होते हैं। किन्तु अनुभूति या सातान्कार तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किए पराजित परीक्षको आवश्यक्ता हो नहीं है। अत तत्वको सोजके किए उसको समझनेके किए अवहाराच उपयोगों हैं अतः उस कालमें उसके द्वारा बनुदक्का विश्वेषण करने उसके अच्छी तरह समझना चाहिए। और जब समझ किया जाये तो स्वानुभृतिक द्वारा वक्ष जात तत्व का सातान्वात करनेका प्रयत्न करना चाहिए। इसीसे स्वानुभृतिको बुद नयात्रक्ष कहा है। स्वानुभूतिका का सातान्वात करनेका प्रयत्न करना चाहिए। इसीसे स्वानुभृतिको बुद नयात्रक कहा है। स्वानुभूतिका हो जाते है। स्वात स्वानुभूतिका हो जाते है। स्वात स्वात्रक करना चाहिए। इसीसे स्वानुभृतिको बुद नयात्रक कहा है। स्वानुभूतिका हो। स्वात्रक व्यानुभूतिका हो। प्रता प्रका कहा है। स्वात्रक स्वानुभूतिका हो। प्रता प्रका करना चाहिए। अही का त्रका का व्यानुभूतिका हो। प्रता प्रवाण नया निक्षकी उपयोगित हो। इसी स्वात्रकालमे हो। प्रमाण नया निक्षकी उपयोगिता है किन्तु जनुभूतिकालमे तो प्रमाण नया निक्षकी द्वार स्वात्रक सिक्त हो। हो तो कीर अनुभृतिका करने प्रका का सिक्त है। पुक्तिकालमे अनुभृति नहीं होती और अनुभृतिकालमे पुक्ति आवस्यकता हो। नहीं एहती।

आगे कहते हैं कि कथंचित् अनेकान्तमे ही तत्त्वका निर्णय होता है--

निरपेक्ष एकान्तवादमें अनेक भावरूप द्रव्यकी सिद्धि नहीं होती। इसी तरह एकान्त निरपेक्ष अनेकान्तवादमे भी तत्त्वको निर्णीति नहीं होती। इसिल्ए कथंचित् अनेकान्तवादको जानना चाहिए।।२६९।।

विद्रोषार्थ — पहले लिख आये हैं कि तर्षया एकान्तको तरह सर्वया अनेकान्त भी ठीक नहीं है। जैसे निरिक्ष एकान्तवादमें भावाभावात्मक, टब्यपयांयात्मक, निर्मातवादमक, एकानेकान्यक तत्त्वको सिद्धि नहीं होती बैसे ही एकान्त निरिक्ष अकेकान्त्रवादमें भी तत्त्वके ययार्थ स्वरूपका निर्णय नहीं होता । एक-एक सिल्क रहे हो बनेक होते हैं। वहः एकान्तोंके समृह्का नाम ही बनेकान्त है। यदि एकान्तोको नामाना जायेगा तो एकान्तोंके समृह्क्ष अनेकान्त है। यदि एकान्तोंको नामाना जायेगा तो एकान्तोंके समृह्क्ष्य अनेकान्त है। वहा केस सापेक एकान्तवाद ययार्थ है विदे ही एकान्त सापेक अनेकान्तवाद ययार्थ है। पहलेको विषय करनेवाला जान सुनय कहलाता है और दूसरा प्रमाणको विषय है अतः नयदृष्टि एकान्त है और प्रमाणको अपेका अनेकान्त है दो है। यहार्थ है। क्योंकि अयार्थ विषय करनेवाला जान सुनय कहलाता है और दूसरा प्रमाणको विषय है अतः नयदृष्टि एकान्त है और प्रमाणको वर्षका अनेकान्त है दो है। यदार्थ है। क्योंकि अयार्थ अप्रमातक करना है। जैसे देवदत्त किसीका प्रमाण केम्बर करता है। जैसे देवदत्त किसीका पूत्र है तो किसीका पिता भी है। अतः वास्तवर्थ न तो वह केवल पिता ही है और न केवल पुत्र हो है तथाएं अनेकान्त है तोर क्योंके प्रयाप्त है किसीका पिता भी है। अतः वास्तवर्थ न तो वह केवल पिता ही है और न केवल पुत्र हो है तथाएं अनेकान्त है तोर कपत्र पुत्र हो है और अपने पुत्रको दृष्टिस वह पिता ही है। इस तरह उसका पिता-पुत्रक्य अनेकान्त है और केवल पिता मा केवल पुत्र कुष्ट एकान्त है। इस दोनों क्योंको स्वीकार करने पर ही देवदस्तक सम्बन्धों का प्रमाणका प्रयाप्त होता है। इस तरह उसकी प्रवाप स्वरूपका या प्रमाण या प्रमाण होता है। इसी तरह एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवादसे ही वस्तुक यथार्थ स्वरूपका होता है। इसी तरह एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवादसे ही वस्तुक यथार्थ स्वरूपका होता है। इसी तरह एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवादसे ही वस्तुक यथार्थ स्वरूपका होता है। इसी तरह एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवादसे ही वस्तुक यथार्थ स्वरूपका होता है। इसी तरह एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवादसे ही वस्तुक यथार्थ स्वरूपका होता है। इसी तरह एकान्त सापेक्ष वस्तुक स्वरूपका होता है। इसी तरह एकान्त सापेक्ष स्वरूपका होता है। इसी तरह एकान्तिक साप्त सापेक्ष सापित सापेक्ष सापेक्स सा

भागमे अध्यासमार्गेण निश्चेपाधिकारश्याख्यानार्थमाइ--

जुलासु जुलसमा जं बजमेरण होइ सकु ठवजं। कज्जे सिंद जामाविसु तं जिक्केबं हवे समए ॥२७०॥ दक्कं विचिहसहाचं जेण सहायेण होइ तं क्षेयं। तस्स निसनं कोरइ एक्कं पिय दक्क खजमेयं॥२७२॥ जास हुवजा दक्कं भावं सह जाण होइ जिक्केवं। दक्कं सण्णा जामं इविहं पिय तंपि विक्कायं॥२७२॥

जिनन्द्रदेवने जो समग्ररूप क्षायोपधानिक ज्ञान कहा है वह कर्यवित् स्वरूप और कर्यपित् पररूपके प्रहूण करने पर ही निर्फालन यमार्थ होता है। वर्षाण स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्त्वरूप है और पररूपकी अपेक्षा अवस्त्वरूप है ऐसा प्रहूण करनेवाला झायोपधानिक ज्ञान ही यमार्थ होता है। जो वस्तुको सर्वया सत् या सर्वया असत यहण करता है वह यमार्थ नहीं है।

आगे आगममें अध्यात्म मार्गके द्वारा निक्षेपाधिकारका व्याख्यान करते है-

युक्तिके द्वारा सुयुक्त मार्गमें कार्यके वशसे नाम स्थापना द्रव्य और भावमें पदार्थंकी स्थापनाकी आगममें निक्षेप कहा है।।२७०॥

द्रवय अनेक स्वभाववाला होता है। उनमेंसे जिस स्वभावके द्वारा वह ध्येय या ज्ञेय—ध्यान या ज्ञानका विषय होता है, उसके लिए एक भी द्रव्यके चार भेद किये जाते है।।२७१॥

निक्षेपके चार भेद हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। उनमेसे द्रव्यकी संज्ञाको नाम कहते हैं और नामके दो भेद प्रसिद्ध है।।२७२।।

विशेषार्थ-आगममे कहा है कि जिस पदार्थका प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके द्वारा, नैगम आदि नयोके द्वारा तथा नामादि निक्षेपोके द्वारा सूक्ष्म दृष्टिसे विचार नहीं किया जाता वह पदार्थ कभी युक्त होते हुए भी अयुक्त सा प्रतीत होता है और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त-सा प्रतीत होता है अत. प्रमाण नय और निक्षेपके द्वारा पदार्थका निर्णय करना उचित है। उनमेसे प्रमाण और नयका कथन तो पहले कर आये है। यहाँ निक्षेपका कथन करते है। जो किसी एक निश्चय या निर्णयमे क्षेपण करता है अर्थात् अनिर्णीत पदार्थका निर्णय कराता हैं उसे निक्षेप कहते हैं। निक्षेपका प्रयोजन बतलाते हुए स्वामी वीरसेन महाराजने बवलाजीके प्रारम्भमें लिखा है कि श्रोता तीन प्रकारके होते है—पहला अव्युत्पन्न अर्थात् वस्तु स्वरूपसे अनजान, दूसरा सम्पूर्ण रूपसे विवक्षित पदार्थको जाननेवाला, तीसरा विवक्षित पदार्थको एकदेशसे जाननेवाला । इनमेंसे पहला श्रोता तो अनजान होनेसे कुछ भी नही जानता। दूसरा, विवक्षित पदके अर्थमें सन्देह करता है कि इस पदका कौन-सा अर्थ यहाँ अधिकृत है। अथवा प्रकृत अर्थको छोडकर अन्य अर्थ ग्रहण करता है और इस तरह विपरीत समझ बैठता है। दूसरेकी तरह तीसरा श्रोता भी या तो सन्देहमें पडता है या विपरीत समझ लेता है। इनमेसे प्रथम अञ्चलका श्रीता यदि वस्तुकी किसी विवक्षित पर्यायको जानना चाहता है तो अञ्चलपन्न श्रोताके लिए प्रकृत विषयकी व्युत्पत्तिके डारा अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए भाव निसेषका कथन करना चाहिए। यदि अव्युत्पन्न श्रोता द्रव्य सामान्यको समझना चाहता है तो उसके लिए सब निक्षेपींका कथन करना चाहिए क्योंकि विशेष धर्मोंका निर्णय हुए बिना सामान्य धर्मका निर्णय नहीं हो सकता । दूसरे और तीसरे प्रकारके स्रोता यदि सन्देहमें हों तो उनका सन्देह दूर करनेके लिए सब निक्षेपोंका कयन करना चाहिए। और यदि उन्होंने विषरीत समझा हो तो मी प्रकृत अर्थके निर्णयके लिए सब निक्षेपोंका कथन करना चाहिए। कहा भी है—अप्रकृत विषयके निवारणके लिए तथा प्रकृत अर्थका कथन करनेके लिए, संवायको दूर करनेके लिए और तत्त्वार्थका निश्चय करनेके लिए निक्षेपोंका कथन करना चाहिए। क्योंकि निक्षेपोंको छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धान्त,

१ जुत्ते सुजुत्तिमग्गे आ० ज०।

नामनिक्षेपोदाहरणान् दर्शयति-

मोहेरजर्जतराए हणणगुणादो य णाम अरिहंतो । अरिही पुयाए वा सेसा णामं हवे अण्णं ।।२७३।। सायार इयर ठवणा कित्सम इयरा हु बिबना पढमा । इयरा खाईय भणिया ठवणा अरिही य णायख्यो ।।२७४।। वठवं जु होइ दुविहं जागमणोजागमेण जह भणियं । अरहंतसल्यजाणो णोजुत्तो वद्य-अरिहती ।।२७५।। णोजामां पि तिबिहं नव खणं नाविवं वेति ।।२७६॥

संमव है वक्ता और श्रोता दोनोंको कुमार्गमें ले जावे। इसिलए निरोपोका कथन आवश्यक है। वह निश्रेष बार प्रकारका है—नाम, स्थापना, इध्य और भाव। ये वारो ही निश्रेष प्रत्येक इथ्यमे होते हैं। जैसे नाम-जिन, स्थापनामिन, क्रथाविन और भावजिन। या नामश्रहेन्त, स्थापनाश्रहेन्त, इथ्यश्रहेन्त और भावश्रहेन्त। आगे ग्रन्थकार स्वर्ग इन उदाहरणोको म्पष्ट करते हैं।

मोहनीय, जानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका घात करनेसे अरिहन्त नाम है और पूजाके योग्य होनेसे अहँन्त नाम है। इन गुणोके बिना किसीका अरिहन्त या अहँन्त नाम रखना नामनिक्षेपका उदाहरण है।।२७३॥

बिजीयार्थ — 'गमो अरिहंताथ' — अरिहल्तांको नमस्कार हो । अरि अर्थात् वाजुओका 'हुनन' अर्थात् नाज करनेसे 'अरिहल्त' संज्ञा होती है । मोहलीय कर्म और र अ अर्थान् ज्ञानकरण और दर्शनाकरण कर्म तथा अन्तरापकर्म ये चारो कर्म जोवके शत्र है । इन सबसे प्रथान मोहलीय कर्म है । मोहलीयके बिना शेप तीनो कर्म अपना-अपना कार्य करनेमें असमर्थ हो आते हैं । तथा ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म रज या धूणिको तरह बाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकालके विषयम्त अनन्त अर्थयाय और व्यंजन पर्यायस्थ सन्तुओं को विषय करनेवाणे ज्ञान और उर्शनके प्रतिकासक होनेसे रज कहलाते हैं । इन चारो कर्मोंका चात करनेसे अरिहल्त मंज्ञा प्राप्त होती है । ऐसे अरिहल्त सातिष्य पूजाके योग्य होनेसे अर्हल्त भी कहें जाते हैं । अत अरिहल्त कीर वहंत्त यो बोनो संज्ञाएं चार्चक होनेसे गौध्यत कहीं जाती है क्योंकि जो नाम गुणको मुख्यता-से निष्यल्ल होता है उसे गोष्यपद नाम कहते हैं । और इन गुणोके बिना किसी व्यक्तिका नाम अरिहत्त या अर्ह्त्त रखाना गोण्यपद है । उसे ही नामनिक्षेषका उदाहरण समझना चाहिए। जिस व्यक्तिमें जो गुण नहीं है, उसका उस प्रकारका नाम रख देना नामनिक्षेषका उदाहरण समझना चाहिए। जिस व्यक्तिमें जो गुण नहीं है, उसका उस प्रकारका नाम रख देना नामनिक्षेषका ज्ञाहरण समझना चाहिए।

आगे स्थापना निक्षेपका उदाहरण देते है-

स्थापना के दो भेद हैं—साकार और ।नराकार । क्रुत्रिम या अकृत्रिम बिस्बोमें अहंन्त परमेष्ठीको स्थापना साकार स्थापना है । और क्षायिक गुणोमे अहंन्तको स्थापनाको निराकार स्थापना कहते है ।।२७४।।

आगे द्रव्यनिक्षेपके भेद-प्रभेद उदाहरण सहित देते हैं-

द्रव्यक्तिक्षेपके दो भेद हैं--आगम द्रव्यक्तिक्षेप और नोआगम द्रव्यक्तिक्षेप। जो व्यक्ति अरिहन्त विषयक शास्त्रका शाता है किन्तु उसमें उपयुक्त नही है अर्थात् ज्ञाता होते हुए भो जब

१ 'णमो अरिहंताणं अरिहननादरिहन्ता ।'''' ''' अहिननादा अरिहन्ता । अतिवायपूजाहुंत्वाद्वाहंत्त ।'-षटलं पु० १, पु० १२-७४ । 'अरिहति णयोक्कारं अरिहा पुजानु सुरुतमा लोए । रजहंता अरिहति य अरहता तिण उच्चवे । मुलाचार ५०५ । २. इयरा इयरा भणिया सु० । आधिकोत्पन्नारहन्तस्वापना । ३. तिविहं वेहं णाणिस्स भा सु० ।

#### निक्षेपभेद्युदाहरति--

आगमणोआगमवो तहेव माथो वि होषि वेष्यं था। अरहत्तसत्यजाणो आगमभावो हु अरह्ती ॥२९७॥ वित्तप्तायपिणावो णोआगमभाव होइ अरह्ती ॥२९७॥ त्याणुगस्यपिणावो णोआगमभाव होइ अरहती ॥२९८॥ त्याणुगस्त भावो ॥२९८॥ अह गुणपञ्जयदंतं वथ्यं अर्णायं खु जण्णमुरीहि । भावं बिद्धः तस्य तिहि पिय एरिसं मणियं ॥२९९॥ णो इट्टं भणियक्षं भिण्यं काञ्च एसु णिक्केवं । तस्स्य देतिह पिय एरिसं भणियं ॥२९॥ तस्य विद्वः तस्य क्षा हुं भणियक्षं भिण्यं काञ्च एसु णिक्केवं । तस्स्य दंतिह प्राप्त क्षा प्रमुख्यं भणियं काञ्च एसु णिक्केवं ।

वह उस विषयक शास्त्रके चिन्तनमें नहीं लगा है उसे आगम द्रव्य अस्ट्रिन्त कहते हैं। नोआगम-द्रव्यके तीन भेद हे—जायक शरीर, भावि और कमैनोकर्म। जायक शरीरके तीन भेद है—च्युत, च्यावित और त्यक्त।।२७५-२७६॥

बिज़ेपार्थ — जो भाविपरिणामके प्रति अभिमुख होता है उसे दृष्य कहते हैं और उसके निर्लेषको द्रव्यक्तियं कहते हैं। उसके दो मेद हैं—आगमद्रव्य निर्लेष और नोआगमद्रव्य निर्लेष को जोता जो जी जो जीव अरिहरत विषयक शास्त्रको जानता है— 'जस शास्त्रको अरिहरतका स्वरूपादि वर्णित है उसको जानता है किन्तु उस समय किसी अर्थ कार्यके लगा है, उस शास्त्रको जिन्तन नहीं कर रहा उस समय वह मनुष्य आगमद्रव्य निर्लेषक्ष पर्वे अर्थ होत्र हैं। उस आरिहरत है। नोआगमद्रव्य निर्लेषक शोत नेद हैं। उस आरिहरत विषयक शास्त्रके आताके शरीरको गायक गरीर कहते हैं। उसके भी तीन भेद है— भूत स्वरिक्त गायक शरीर कहते हैं। उसके भी तीन भेद हैं— भूत स्वरिक्त भी तीन भेद हैं— भूत स्वरिक्त भी स्वर्ण कार्यक क्षेत्रका स्वर्ण के आमके तरह छुट जाता है हैं— भूत कार्यक स्वर्ण के भी कार्यक स्वर्ण के प्रति हो अर्थ के अरिहरत स्वर्णको प्रति हो से स्वर्णको प्रति हो से स्वर्णको प्रति हो से स्वर्णको अर्थित स्वर्णको स्वर्णको स्वर्णको अर्थित है। अर्थ के स्वर्णको स्वर्णको प्रति कार्यक्र स्वर्णको स्वर्णको अर्थित है। अर्थ के स्वर्णको स्वर्णको स्वर्णको अर्थ स्वर्णक अर्थित है। उसके कर्म नोकर्ण दृष्ट स्वर्णको नोजामद्रव्य है।

आगे भावनिक्षेपका उदाहरण देते--

हब्यनिक्षेपको तरह भावनिक्षेपके भी दो भेद है—आगमभावनिक्षेप और नोआगमभाव-निक्षेप जो अरिह्न्त विषयक शास्त्रका जाता उसमे उपयुक्त है वह आगमभाव अरिहन्त है। और जो अरिहन्तके गुणरूप परिणत है, वह नोआगमभाव अरिहन्त है। अरिहन्तके गुणोसे युक्त केवछ-ज्ञानीको अर्हन्तके गणरूप परिणत कहा है। १७७०-१७८॥

अथवा अन्य आचार्योने गुणपर्यायवान्को द्रव्य कहा है। और उसका चिह्न भाव है ऐसा भी उन्होंने कहा है। उनको भिन्न करके उनमे निक्षेपका कथन नहीं करना चाहिए। इसी बातको बतलानेके लिए यहाँ सुत्रका कथन किया है॥२७९-२८०॥

विशेषार्थ — जानार्य विवानन्द स्वामोने तत्त्वायंश्लोकवातिकमे (१-५) निकंपोका कथन करते हुए यह संका उठायी है कि अनागन परिणाम विशेषके प्रति जो अभिमुख हो उसे इच्य कहते हैं यह इच्यका लक्षण उचित नहीं है। सुनकारने तो गुणयाययान्को इच्य कहा है। बत. आगमसे विरोध आता है। हसका समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है— उन अंकाकार सुनके अधेसे अनजान है। सुनकारने इच्यको पर्यायवाला

१ दल्बहो आ। २ जः । २. सम्मृण जः कः स्वः। 'णामिजणा विणामा ठवणिजणा तह य ताह पिक्साओ । दल्बजिणा जिणजीना भावजिणा समवसरणत्या ॥—योजप्राम्हतः गा० २८ की टीका से । ३ दव्यं खलु प्रणियः अ० जः । ४ तिण्हः सुः । भायं रुक्सण त— जः ।

सहेसु जाण णामं तहेब ठवणा हु बूलरिउसुत्ते । बब्बं पिय उबयारे भावं पञ्जायमञ्ज्ञगर्वे ॥२८१॥ णिक्सेव णय पमाणं णाडूणं भावयंति जे तज्वं । ते तस्यतज्ज्ञमागे लहेंति रुग्गा हु तस्ययं तज्ज्वं ॥२८२॥

कहा है जत: निकालगोप्पर क्रमभावी जनन्त पर्याघोंका जो आश्रय है वह हच्चा है। जब वह हच्चा अनागत पर्याघ विशेषके प्रति अभिमृत्व होता है तब यह निर्माहपत होता है ति हच्चा वर्तमान पर्याघर युक्त है और पूर्व पर्याधकों छोड़ देता है उसके बिना अनागत पर्याध विशेषके प्रति वह अभिमृत्व नही हो सकता। निज्ञ हच्या निशेषके प्रकरणमें हच्याचे प्रधान होनेसे अनागत परिणाम विशेषके प्रति अभिमृत्व अविनाधोंको हच्या कहा है अतः कोई अन्तर नही है। इस तरह आचार्य विद्यानन्दन गुणप्रयंगव ह हच्याचे प्रधान परिणाम विशेषक के प्रति अभिमृत्व हच्याको एक हो कहा है केवल कथनानेवका हो अन्तर है। नयवकके रच्यावताका अभिप्राय वर्षी कथनसे प्रतीत होता है किन्तु उन्होंने जो आगे कहा है कि उनको भिन्न करके उनमे निशेषक कथन नहीं करता चाहिए सहसा अभिप्राय वरण्ट नहीं हुता।

आगे निक्षेपोंमे नययोजना करते हैं-

शब्द नयों में नाम निक्षेप तथा स्थूलऋजुसूत्रनयमे स्थापना निक्षेपका अन्तर्भाव जानना । उपचारसे द्रव्य भी ऋजुसूत्रनयके अन्तर्गत है और भावनिक्षेप पर्यायके अन्तर्गत है ॥२८१॥

विशेषार्थ-भी जयधवलाजीमे चुणिसुत्रोका व्याख्यान करते हुए किस निक्षेपका कौन नय स्वामी है, इसका कथन किया है। उसके अनुसार नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय सभी निक्षेपोके स्वामी हैं। इस परसे यह शंका की गयी है कि नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप और द्रव्यनिक्षेपके स्थामी तो तीनों नय हो सकते है क्योंकि तीनों द्रव्यार्थिक नय हैं। किन्तु भावनिक्षेपके स्वामी उक्त तीनो नय नहीं हो सकते। क्योंकि आचार्य सिद्धसेनन भी सन्मतिमें कहा है कि नागस्यापना और द्रव्य ये तीनो द्रव्याधिकनयके निक्षेप है और भाव पर्यामार्थिक नयका निक्षेप हैं। अतः भाव निक्षेपके स्वामी उक्त तीनो नय कैसे हो सकते हैं। उसका समाधान यह किया है कि वर्तमान पर्यायसे युक्त ब्रव्यको भाव कहते हैं। किन्तु जिनमे पर्याएँ गौण हैं ऐसे गुद्ध द्रव्यार्थिक नयोमे भूत, भविष्यत् और वर्तमान रूप कालविभाग नही होता क्योंकि कालका विभाग पर्यायोकी प्रधानतासे होता है। अत शुद्ध द्रव्यार्थिकनयोगे तो भावनिक्षेप नही बन सकता। फिर भी जब त्रिकालवर्ती व्यंजन पर्यायकी अपेक्षा भावमे भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालका विभाग स्वीकार कर लिया जाता है तब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयोमे भावनिक्षेप बन जाता है । सन्मति सुत्रमे जो भावनिक्षेपको पर्यायार्थिक नयका विषय कहा है सो जो भावनिक्षेप ऋजसूत्रनयका विषय है उसकी अपेक्षासे कहा है। चणिसूत्रके अनुसार ऋजुसूत्रनय स्थापनाके सिवाय सभी निक्षेपोंको स्थीकार करता है, क्योंकि ऋजुसूत्रनयके विषयमे सादश्य सामान्य नहीं पाया जाता इसलिए वहाँ स्थापना निक्षेप नही बनता । श्री जयधवलाकारने तो अशुद्ध ऋजुसूत्र-मयमे भी स्थापना निक्षेपका निषेच किया है क्योंकि व्यजनपर्यायरूप घटादि पदार्थोंमें सादृश्यके रहते हुए भी एकत्वकी स्थापना सम्भव नहीं है। परन्तु नमचक्रके रचयिताने सादृश्यके आधारपर ही स्थल ऋजुसूत्रमें स्थापना निक्षेपको गर्भित किया प्रतीत होता है। ऋजुसूत्रनय पर्यायायिक नय है इसलिए उसमे उपचारसे द्रव्य-निक्षेपको गर्भित किया है। जयभवलाके अनुसार शब्द समिभिक्द और एवंभूत इन तीनो शब्द नयोके विषय नामनिक्षेप और भावनिक्षेप हैं। इस सम्बन्धमें यह जातव्य है कि निक्षेप विषय या जेय है और नय विषयी या शायक है इसीसे यह कथन किया गया है कि किस नयका विषय कौन निक्षेप है।

आगे निक्षेपादिके जाननेका प्रयोजन बतलाते है-

को निक्षेप नय और प्रमाणको जानकर तत्त्वकी भावना करते हैं वे वास्तविक तत्त्वके मार्ग-में संस्थमन होकर वास्तविक तत्त्वको प्राप्त करते हैं।।२८२॥

### ेगुणपञ्जायालक्खणसहावणिक्लेवणयपमाणं च । जाणदि जदि सवियप्पं दक्वसहावं ख बुज्झेदि ॥२८३॥ हति निक्षेपाधिकारः ।

दर्शनज्ञानचारित्रस्वामिनो नमस्कृत्य दर्शनादीनां व्याख्यानार्थमाह---दंसणणाणचरित्तं सम्मगे परमं च जेहि उबैलखं। पणविवि ते परमेठी वोच्छेहं णाणवंसणचरित्तं ॥२८४॥ ध्यवहारपरमार्थाभ्यां रत्नत्रयमेव मोक्षमार्गो न शुमाश्चमावित्याह-दंसणणाणचरितां मग्गं मोक्खस्स भणिय दविहं पि । णह सहमसहं होदि ह तं पि य बंधो हवे णियमा ॥२८५॥

विञेषार्थ-यदार्थ तत्त्वको जाने बिना ग्रथार्थ तत्त्वका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन नही हो सकता और सम्यग्दर्शनके बिना न सम्यक्जान हो सकता है और न सम्यक्चारित्र हो सकता है। तथा यथार्थ तत्त्वका ज्ञान निक्षेप नय और प्रमाणके बिना नहीं हो सकता । इसलिए सबसे प्रथम निक्षेप नय और प्रमाणके स्वरूपकी जानना आवश्यक है। इसीसे इस ग्रन्थमे इन तीनीका स्वरूप विस्तारसे बतलाया है। अत उसका सम्यक् रीतिसे अध्ययन करना चाहिए।

यदि आप गुण, पर्याय, लक्षण, स्वभाव, निक्षेप, नय और प्रमाणको भेद सहित जानते है तो आप ब्रव्यके स्वभावको समझ सकते हैं। अर्थात ब्रव्यके स्वभावको जाननेके लिए गुणपर्याय आदिका जानना आवश्यक है ॥२८३॥

#### इति निक्षेपाधिकार ।

सम्यन्दर्शन, सम्यन्त्रान और सम्यक्तारित्रके स्वामियोको नमस्कार करवेः सम्यन्दर्शन आदिका स्वरूप कहते हैं---

जिन्होने उत्कृष्ट सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रको प्राप्त कर लिया है अर्थात् क्षायिक सम्यक्त, केवलज्ञान और यथारूयातचारित्रसे युक्त अर्हन्तपरमेष्ठीका और सिद्धपरमेष्ठी-को नमस्कार करके मै सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्वारित्रके स्वरूपको कहुँगा ॥२८४॥

आगे कहते हैं व्यवहार और परमार्थसे रत्नत्रय हो मोक्षका मार्ग है, सुभ और अशुभ नही-व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्नान और व्यवहारचारित्र तथा निरुचय सम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यक्तान और निश्चय सम्यक्षवाश्त्रिको मोक्षका मार्ग कहा है। शुभ और अशुभ भाव मोक्षके मार्ग नही है, उनसे तो नियमसे कर्मबन्ध हाता है ॥२८५॥

विशेषार्थ -- शास्त्रोमें जो व्यवहार और निश्चयक भेदसे दो प्रकार मोक्षमार्ग कहा है उसका ऐसा अभिप्राय नहीं है कि मोक्षके दो मार्ग है। मोशमार्ग तो एक ही रूप है, वह ई रत्नव्रयरूप । सब आचार्योने ऐसा ही कहा है। यथा - सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग (तस्वार्यमुत्र)। समयसार करूणमे आचार्य अमतचन्द्रजीने कहा है-'एको मोक्षपयो य एप नियतो दुःज्ञप्तिवृत्तात्मक '-दर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूप यही एक मोक्षमार्ग है। उस मोक्षका कथन दो नयोमे किया जाता है। यही आचार्यकल्प पं॰ टोडरमलजीने अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक ( अ० ७ मे ) कहा है - 'मोशमार्ग दो नहीं हैं मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है, जहाँ सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो निब्चय मोक्षमार्ग है और जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नही, परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी है उसे उपचारसे मोक्षमार्ग कहा जाय वह व्यवहार मोक्षमार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा हो लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो

१. गुणपज्जयाण लक्खण अ० मु० ज० । २. सम्मगुणपर अ० क० । ३. अविलुद्धं क० ।

परः प्राह-नो व्यवहारो मार्ग इत्याह∽ णो ववहारो मग्गो मोहो हवदि सुहासुहमिदि <sup>व</sup>वयणं ।

उक्तंच⊸

णियदन्वजाणणटुं इयरं कहियं जिणेहि छद्दन्वं । तह्या परछद्दन्वे जाणगभावो ण होइ सण्णाणं ।। णहु एसा सुन्दरा जुसी ॥२८६॥

**ब्यवहार**, इसलिए निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निरुचय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है-इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। इसी तरह सम्यख्दर्शन, सम्यक्षान और सम्यक्-चारित्र भी दो नही है उनका निरूपण दो दृष्टियोसे किये जानेसे ही प्रत्येकके दो-दो भेद कथनमे आते है। प्रत्येक-का स्वाधित कथन निरुचय है और पराधित कथन व्यवहार है। जैसे विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप **आ**त्माका परिणाम निश्चय सम्यक्तव है और देव गुरु धर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यक्तव है। ये दोनों सम्यक्त एक ही कालमे पाये जाते हैं। निरुष नाम सत्यार्थका है। सत्यार्थका जो कारण होता है उसे कारण-में कार्यका उपचार करके व्यवहार कहते हैं, व्यवहार नाम ही उपचारका है। इसी तरह सम्यग्दर्शनके होनेपर जो अंग पूर्वगत अर्थका ज्ञान होता है उसे व्यवहार सम्यक्तान कहते है और तदनुसार तपस्यादि करनेको व्यवहार सम्यक्वारित्र कहते है तथा आत्मपरिज्ञान और आत्मस्थिति ये निश्चय सम्यक्तान और निश्चय सम्यक्चारित्र हे । जहाँ आत्मश्रद्धा, आत्मज्ञान और आत्मस्थितिसं शून्य दर्शनज्ञान और चारित्र होता है वहाँ निश्चय तो है ही नही ब्यवहार भी आभास मात्र है बयोकि देव गुरु धर्म आदिका श्रद्धान होनेपर भी विपरीत अभिनिवंश तो दूर हुआ नहीं और उसके दूर हुए विना कारणमें कार्यका उपचार रूप व्यवहार सम्भव नहीं हैं। अगुभोपयोग तो हेय ही है और शुभोपयोग भी बन्धका कारण होनेसे हेय है। किन्तु नीचेकी अवस्थामे जीवोंके गुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों साथ-साथ पाये जाते हैं, इसलिए उपचारसे शुभोपयोगका मौक्षका मार्गभी कहा है किन्तु वस्तु विचारसे तो शुभोपयोगभी मोक्षका घातक है। अत अशुभोपयोग और शुभीपयोगको हेय जानकर उनके त्यागका उपाय करना चाहिए, किन्तु जहाँ शुद्धोपयोग सम्भव नहीं है वहाँ अगुभोपयोगको छोडकर शुभोपयोगमे ही लगना चाहिए क्योंकि शुभोपयोगसे अशुभोपयोगमे अधिक अशुद्धता है। शुभोषयोग होनेपर बाह्य बतादिकी प्रवृत्ति होती है और अशुभोषयोग होनेपर बाह्य अवतादिककी प्रवृत्ति होती हैं। तथा पहले अगुभोपयोग छूट कर शुभोपयोग होता है, बादमे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। यही क्रम है। कोई-कोई इसीसे शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारण मान लेते है। किन्तु ऐसा माननेसे अधुभोषयोगको शुभोषयोगका कारण मानना होगा क्योंकि जैस शुभोषयोग छूटकर शुद्धोषयोग होता है वैसे ही अशुभोपयोग छुटकर शुभोपयोग होता है । द्रश्यालिगीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है फिर भी शुद्धोपयोग नहीं होता है। इसलिए परमार्थसे इन दोनोमे कार्यकारणभाव नहीं है। इतना है कि शुभोपयोग होनेपर यदि शुद्धांपयोगकायत्न करता है ता वह हो जाता ह। किन्तु यदि शुभोपयोगको ही उपादेय जानकर उसीका साधन करता रहेगा तो शुद्धोपयोग कैसे होगा।

किसीका कहता है कि व्यवहारमार्ग ही नही, ऐसा आगे कहते है-

व्यवहार मार्ग नही है क्योंकि व्यवहार या तो शुभरूप होता है या अशुभरूप होता है और शुभ तका अशुभ तो मोहरूप है।

कहाभी है----

निज द्रव्य (आरमा)को जाननेके छिए जिनेन्द्र देवने अन्य छह द्रव्योका कथन किया है। इसिछए पररूप छह द्रव्योमें जो ज्ञायक भाव है अर्थात् अपने सिवाय बाकीके छह द्रव्योका जो ज्ञान है वह सम्याज्ञान नहीं है। किस्सु यह युक्ति सुन्दर नहीं है।। २८६॥

१. 'अत्र पतितं किचित्' इति 'ज' प्रतौ ।

ब्यवहारविप्रतिपत्तिवादिनां निराकरणार्थमाह—

णियसमयं पि य मिच्छा बहु जह मुख्यो य तस्त सो खेवा। जाजागाओं मिच्छा उच्चरिको तेण सो भणई ॥२८७॥ जं जिय जीवसहालं उच्चारां भणिय तं पि चन्हारों। तस्हा णहु तं मिच्छा बिसेसबो भणइ सम्भावं ॥२८८॥ क्षेत्रो बोबसहावों सो हह सपरावभासगो भणिजो । तस्स य साहणहेऊ उच्चारो भणिय अत्येषु ॥२८९॥ जह सम्भूजो भणिवो साहणहेऊ अभेवपरमत्त्वो। तह उच्चारो आणि अत्येषु ॥२८९॥ तह सम्भूजो भणिवो साहणहेऊ अभेवपरमत्त्वो। तह उच्चारो आणह साहणहेऊ अणुवचारो ॥२९०॥

उन्मं च गायाद्वयेन--ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदंसण णाण । ण वि णाणं ण चरित्त ण दंसण जाणगो सुद्धो ॥--समयसार गा० ७ जो इह सुदेण पिणणो जाणदि अप्पाणिमणं नु केवलं सुद्धं ।

इस प्रकार व्यवहार मार्गमे विवाद करनेवालोके निराकरणके लिए कहते हैं---

उक्त प्रकारसे कहनेवालेकी जात्मा यदि जड और शून्य है तो स्वसमय भी मिथ्या ठहरता है। किन्तु जायक भाव मिथ्या है इसिलए उसे उपचरित कहा है। जीवका जो स्वभाव उपचरित कहा है वह भी व्यवहार है। इसिलए वह मिथ्या नहीं है किन्तु विशेष रूपसे स्वभावको कहता है। जीवका स्वभाव ध्येय-ध्यान करनेके यांग्य है। और उस स्वभावको स्व जीर पर का प्रकाशक कहा है। उस स्वभावके साधनका हेतु उपचार पदार्थोंमें कहा है। जैसे सद्भूत व्यवहारनय परमार्थ अभेदके साधनका हेतु है वेसे हो उपचार, अनुपचारके साधनका हेतु है। २८०-२९०।

तं सूर्यकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥—समयसार गा० ९

आचार्य कुन्दकुन्दने कहा भी है---

झानीके ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनो आव व्यवहारनयसे कहे जाते हैं। निश्चयनयसे ज्ञान भी नहीं है, बारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है। ज्ञाची तो एक गृढ ज्ञायक ही है। तथा को जीव श्रुवज्ञानसे इस केवल एक गृढ आरमाको जानता है लोकको प्रकाश करनेवाले ऋयीस्वर उसे श्रुत केवली कहते हैं।

१. जो हि सुदेणहिंगच्छ६ अप्पाण- समयसार गा० ९ ।

## उवयारेण विजाणइ सम्मगुरुवेण जेण परवस्यं । सम्मेगणिच्छय तेण वि सहयसहावं तु जाणंतो ॥२९१॥

नहीं आती । साराश यह है कि अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे आती है । किन्तु उसमें मूलद्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। अतः द्रव्य दृष्टिसे तो द्रव्य जो है वहों है। उसी तरह आत्माका स्वभाव ज्ञायकमात्र है। उसकी अवस्था पुर्गलकर्मका निमित्त पाकर मिलन है वह पर्याय है। पर्याय दृष्टिसे देखने पर वह मिलन दीखता है किन्तु द्रव्य दृष्टिसे देखने पर तो शायक भाव ज्ञायक भाव ही है, वह कुछ जड़को जाननेसे जड नहीं हो जाता । श्रायक उसे श्रेयके जाननेसे कहा जाता है। किन्तु इससे उसमें कोई अशुद्धता नही आती, क्योंकि जैसे शानमें जैयका प्रतिभास हुआ वैसे ज्ञायकपनेका भी प्रतिभास हुआ-जो मै जाननेवाला हूँ वह मै ही हूँ दूसरा कोई नहीं, ऐसा अभेदरूप अनुमव होने पर जाननेरूप क्रियाका कर्ता आप ही है और जिसको जाना वह कर्म भी आप ही है। यह शुद्धनयका विषय है। अन्य जो परसयोगजनित भेद है वे सब भेदरूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक-नयके विषय है। शुद्धनयकी दृष्टिमे अशुद्धद्रव्याचिक भी पर्यायाधिक होनेसे व्यवहारनयमें ही गर्भित है। किन्तु बहाद्धनयको सर्वथा असत्यार्थ नही मानना । वह भी परद्रव्यके संयोगसे हुआ वस्तु धर्म है । अशुद्धनयको हेय कहनेका कारण यह है कि अशुद्धनयका विषय संसार है, उसमें आत्मा कष्ट भोगता है। पर द्रव्यसे भिन्न होनेपर ही संसार मिट मकता है और तभी क्लेश भी मिट सकता है। अतः दूख दूर करनेके लिए शुद्धनयका उपदेश है शुद्धनयके विषयमे आत्माके कर्मबन्धके निमित्तसे होनेवाली अशुद्धता तो दूरकी बात है, उसमें दर्शनज्ञान और चारित्रका भी भेद नहीं है। क्योंकि निष्चयनयसे वस्तु अनन्तधर्मात्मक एक धर्मी है। परन्तु व्यवहारी जन धर्मोंके बिना एक धर्मीको नही जानते । अत आचार्य उन्हें समझानेके लिए अभेदरूप बस्तूमे भी धर्मोंके भेदसे भेद करके कहते है कि आत्मामे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। किन्तू परमार्थसे देखा जाय तो एक अभेदरूप द्रव्य अपनेमे अनन्त पर्यायोको पिये हुए हैं। ऐसी अभेदरूप वस्तुका अनुभव करनेवाले ज्ञानीजनोकी दृष्टिमे आत्मामे दर्शन भी नही, ज्ञान भी नही, चारित्र भी नही, एक शुद्ध ज्ञायक भाव ही है। अतः अभेदमें भेद करना भी व्यवहार है। और व्यवहारीजनको समझानेके लिए वह उपयोगी है। जैसे व्यवहारीजन 'आत्मा' कहनेमे नहीं समझते । किन्तु व्यवहार मार्गका अवलम्बन लेकर जिसमे दर्शन ज्ञान चारित्र है वह आत्मा है ऐसा कहनेसे झट समझ जाते है। अत. व्यवहारके द्वारा ही शुद्धनयरूप परमार्थको समझा जा सकता है। इसलिए परमार्थका प्रतिपादक होनेसे व्यवहारनयका उपदेश किया जाता है। प्रश्न हो सकता है कि व्यव-हार परमार्थका प्रतिपादक कैमे है ? इसके लिए कुन्दकुन्दाचार्यने समयसारमे एक उदाहरण दिया है---जो श्रुतज्ञानसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रुतकेवली है यह तो परमार्थ है। और जो सब श्रुतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है यह व्यवहार है। इसको स्पष्ट करनेके लिए आचार्य अमृतचन्द्रने कहा है---

सब ही ज्ञान आरमा है या जनारमा ? जनात्मा कहना तो उचित नहीं है क्योंकि चेतन आरमांते निम्न जो अचेतन जड़रूप जाकाच आदि पाँच हवा है उनका ज्ञानके साथ तादारम्य नहीं है। अत ज्ञान आरमा ही है यहीं सिद्ध हुआ। अनुकान भी जात्मा ही है। ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि जो आरमाको जानता है चह अनुकेवली है और वहीं परमार्च है। इस तरह ज्ञान और ज्ञानीका भेद करके कहनेवाला व्यवहार यो परमार्थ-को ही कहता है, अधिक नहीं।

यतः यह आत्मायाज्ञान पर द्रव्यको सम्यक् रूपसे उपचारसे जानताहै अतः सम्यक् निश्चयकी दक्षिसे अपने स्वरूपको जानताहै ॥ २९१॥

बिक्कीयार्थ-पर हव्यके जाननेको उपचरित और स्वस्वक्यके जाननेको निष्कय कहनेका प्रयोजन यह है कि जिस तरह जान स्वस्वक्यको तद्गुप होकर जानता है उस तरह पढ़व्यको उस कप होकर नहीं जानता। हसीसे निवससारास् आयेषु कृष्यकुत्त्वने कहा है कि निष्कयनसमे कैवलो अपनेको जानता है और स्ववहारनसमें परको जानता है।

१. सम्मगुतेण य णिच्छय वि आ०।

उवसमलयिमस्साणं तिहणं एक्को वि णहु असस्यूची । णोवत्तस्यं एवं सोवि गुणो जेण उवयरियो ॥२९२॥ णदु णयपक्लं मिच्छा तं पिय गेंग्नेवस्वसिद्धियरं । सियसस्समारूवं जिणवयणविणगयं सुद्धं ॥२९३॥ अवरोप्परसुविरुद्धा सच्चे वस्मा फुरांत जीवाणं । जाव ण सियसावेक्को गहिओ वस्कृण सभ्यावो ॥२९४॥ जं जं मुणदि सिंद्धी सम्मगुष्टं खु होवि तं तं पि । जह इह वयणं मंतं मंतीणं सिद्धमंत्रण ॥२५५॥

औपशमिक, क्षायिक और मिश्र (क्षायोपशमिक ) इन तीनो भावोमेसे कोई भी भाव असद्भुत नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सब भी उपचरित है। १९९२।।

विश्लेषार्थ—पहले गाया ११५ के टारा कह आये हैं कि जीवका जो स्वभाव कर्मीके क्षयसे प्रकट नहीं हुआ है वही परमाभवाशहित्यकों दृष्टिमें जीवका स्वभाव है। उसी बातकों लक्ष्यमें रखकर यहाँ कर्मके उपदाम, स्वयं और संयोगवामते होनेवाले भावोकों भी उपविद्त कहा है स्वर्गीक जनके सायमें उपवाम आदिकों उपामि क्षणी हुई है। इसीमें द्रव्य सायहाँ व्यवहारनयसे आठ ज्ञान और वार दर्शनीकों जीवका लक्ष्य कहा है और निरच्यवप्तयमें गुद्ध दर्शन और शुद्ध जानकों जीवका लक्ष्यण कहा है। ज्ञान और दर्शनके भेद तो औपा-पिक है स्वाभाविक नही है। औपाधिक भाव आत्माका स्वभाव कैसे हो सकता है। इस गायासे पाठभेद पाया जाता है। हुछ प्रतिदामें अनिस्म वस्य जुंदोलयपब्स सभया जन्हों है। यदि जुंदिके स्थानमें उन्ति पादा जाता है। कुछ प्रतिदामें अनिस्म वस्य जुंदोलयपब्स सभया जन्हों है। यदि जुंदिके स्थानमें उन्ति पादा हो तो अर्थ होगा—यत यह कथन नयपब्रकों वृष्टिम है। अर्थात् औपधान आदि तीनो भाव आरमाके नहीं है यह कथन नय दृष्टिमें है इंग सर्वेश कथां नहीं ठेना चाहिए यहा वान आंग कहते है—

जिनवाणीसे निकले हुए शुद्ध 'स्यान्' शब्दसे युक्त नय पक्ष भिष्टमा नही हाता, बल्कि वस्रु स्वरूपकी सिद्धि करता है ॥ २२३ ॥

जब तक 'स्यात्' पदकी अपेक्षासे वस्तुके स्वभावको ग्रहण नही किया जाता तभी तक जीवोंके सभी धर्म परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होते है ॥ २९४॥

किन्तु सम्यरदृष्टि ओ-जा जानता है वह-वह मत्य होता है। जैसे वचन मान्त्रिकके द्वारा सिद्ध किये जाने पर मन्त्र बन जाना है॥ २९५॥

१. एवं जुत्ती णयपक्लसंभवा जम्हा अ० क० ख० ज० स्रु०।

उक्तं च---

य एव नित्यक्षणिकादयो नया मिथोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः । त एव तत्त्वं विमलस्य ते मनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥

णो ववहारेण विणा णिच्छयसिद्धी कया वि णिट्टिहा । साहणहेऊ जह्या तस्स य सो भणिय ववहारो ॥२९६॥

बस्तुको सर्वया नित्य माना जायेगा तो उसमे कोई परिवर्तन ही नही हो सकेगा। जो संसारी है वह सर्वया संसारी हो बना रहेगा मुक्त होगा हो नही। इसी नरह सर्वया झिंफक माननेमे जो करता है वही अपने कर्मका फल भोगता है, यह बात नही बनेगी क्योंकि जिसने किया वह तो नए हो गया। इसी तरह सासारिक लेन-देन आदिका ध्यवहार भी उठ जायेगा। यह व्यवहार स्मरणमृत्रक है और सिणकवारमें स्मरण नही बनता क्योंकि पूर्व अनुभुवको याद करना समरण कहा बाता है किन्तु जिसने पहले अनुभव किया या वह तो नए हो गया। इसलिए दोनो ही एकान्त मिष्या है। किन्तु उन्हें स्याद मापेक्ष करने पर दोनो यथायें है। जैत हव्यवस्पे बस्तु नित्य है और पर्याय स्मर्थ का का स्वाव है।

यही बात स्वामी समन्तभद्रने अपने बृहत्स्वयंभूस्तोषमे भगवान् विमलनायकी स्तुति मे कही है---

जो परस्पर निरोक्ष, नित्य और क्षणिक आदि दृष्टियाँ हैं वे अपना और परका विनाश करनेवाली है। किन्तु परस्पर मापेक वें ही दृष्टियाँ विमननाथ भगवानके मनमे तान्त्रिक है उन्होंके आघार पर तस्वकी व्यवस्या होतों है अतः वे स्व और परका उपकार करनेवाली है।

आगे व्यवहारको निश्चयका साधक कहते है-

व्यवहारके विना कभी भी निश्चयको सिद्धि नही होतो । इमलिए निश्चयको सिद्धिमें जो हेतु है उसे व्यवहार कहा है ॥ २९६॥

बिझोपार्थ — छहुबालामे पं० दौलतरामजीने भी कहा है — 'जो मत्यारयरूप सो निश्चय कारण सो ववहारो।' पंचास्तिकाय गाया १५९ को टीकाले अन्तमे आचार्य अमृतवन्द्रजीने लिखा है — एव हि शुद्ध-द्रम्याध्रितसभित्रसाध्यसाध्रमानमार्थ निश्चयत्यमध्रित्य मोलमानंप्ररूपण्य । यत् पूर्वमृहिष्ट तत् स्वप्रत्ययययंग्याध्रित भिन्नमान्यस्वाध्यनमार्थ अवहारत्यमाध्रित्य प्रत्यित्य नैतिद्वप्रतिपद्ध निश्चयत्वहारयोः साध्यसामनभावत्वात् मुवर्णमूवर्णपाणवत् । अव एकोध्यनयायता पारसेव्यते तीर्थप्रवर्तनीति।' अर्घात्— इस प्रकार शुद्ध द्रव्यके आश्रित , अभिन्न साध्यसाध्यनभावताले निश्चयत्यके आश्रयसे मोस मार्गका निरूपण किया। और जो पहले ( गाचा १०७ में ) कहा गया था वह तो स्वपरहेतुक पर्याचके आश्रयति निम्न साध्यसाधन माववाले व्यवहारत्यके आश्रयते कहा गया था। ये दोनो कथन परस्परे विच्छ नहीं है, क्योंकि पुवर्ण और सुवर्ण पाणाको भाति निश्चय और अवहारमं माध्य-साधनपना है। इसीलिए पारमेक्यरे तीर्धप्रवर्तना दोनों नयोके अपनेत है।

निश्चयत्यका विषय शुद्धस्थ है उसमें साध्य और माधन अभिज होते है। जैसे—पंचान्तिकाय गांधा १९९ की टोकामें कहा है—जो मृति ममस्त मोहदक्कंग रहित होनेसे अपना स्वरूप परस्थके स्थाय रूप भावीसे रहित है। ऐसा अनुभवन करते हैं और स्वरूपये हो निर्विक्टकप्पेस अपना को होकर निजस्ताय पूर्व दर्शन ज्ञान भेदीकों भी आरामों अनेस्ट्रफ्ते आपरण करते हैं, वे मृति स्वचारिक्कं आपरण करते हैं, हे सामि स्वचारिक्कं प्राच्या मों और सामन मों सोनी एक जुद्धारणपर्यावस्थ है। तथा जिस नममें साम्य और सामन मित्र प्रकारित किये गये हीं उसे स्थवहारत्य कहते हैं, जैसे स्वदे गुणस्थानमें तस्वयार्थवान, तस्वार्थवान और पंचमहाखादिस्थ चरित्र स्थारमार्थ के स्थारिक यहार सोनेस की स्वार्थ सामार्थ है। जैसे स्थवन

तमेवम्पपस्या समर्थयति-

बव्यसुयादो सम्मं भावं तं चेव वप्पसदभावं । तं पि य केवलणाणं संवेपणसंगदो जह्या ॥२९७॥

उन्हं च-

दब्बसुयादो भावं तत्तो भेय हवेइ संवेदं । तत्तो सवित्तो खल केवलणाणं हवे तत्तो ॥

हारत्यसे सुवर्ण पाणाणको स्वर्णका साधन कहा जाता है। वैने ही व्यवहारत्यसे व्यवहार मोक्षमार्ग निरुषय मोक्षमार्गका साधन कहा जाना है क्योंकि सविकत्य दशार्मे वर्तमान मार्थीलगी सृनिको तत्वार्षश्रद्धान, तत्त्वार्यकान और महावातादि रूप चारित्र निर्विकल्प दशामे वर्तने हुए गुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठानके साधन होते हैं।

आगे युक्तिके द्वारा उक्त. कथनका समर्थन करते हैं— द्रब्यश्रुतसे समीचीन भाव हाता है। वह समीचीन भाव आत्माके स्वभावरूप ही है। तथा आत्मस्वभाव केवल ज्ञानरूप है क्योंकि आत्मसवेदनसे ही वह प्रकट होता है।।२९७।।

कहाभी है---

द्रव्यक्षृतसे भावश्रुत और भावश्रुतमे भेदजान होता है। भेदजानमे आत्मसबंदन होता है। और आत्मसबंदनसे केवलजान होता है।

बिडोधार्थ - ग्रन्थ या अब्दरूप अनको द्रव्यक्षन कहते हैं । द्रव्यक्षनके पढ़ने या सननेमें जो उसका जान होता है उसे भावश्रत कहते हैं। इसीसे व्यवहारमें द्रव्यश्रतको भावश्रतका कारण कहा जाता है। किस्त यथार्थमे वचनात्मक वस्तु धनजान नही है। क्योंकि वचन अचेतन हैं इमलिए ज्ञानमें और द्रव्याधनमें भेद है। इसी तरह शब्द भी जान नहीं है क्योंकि शब्द पदगल द्रव्यकी पर्याय है। यही बान समयसारके सर्वविश्वद-जानाधिकारमें कही है। जीव ही एक जान है क्योंकि जीव चेतन है और वह जानस्वरूप है, अल जीवमें और ज्ञानमें अभेद हैं। जो जानता है वही ज्ञान है। ज्ञानके योगसे जीव ज्ञानी नहीं है I किन्तु ससार दशामें ज्ञान-स्वरूप जीव भी अज्ञानी बना है अन बाह्य वस्तुओका निमित्त मिलने पर भी वह स्वय ही ज्ञानरूप होता है. इस तरह द्रव्यश्चतको भावश्चतका निमित्त कहा जाता है। भावश्चतसे आत्माको स्व और परका भेदजान होता है। स्व और परका भेदजान होनेमे ही स्वानुभूतिकय स्वसबेदन होना है, जो सम्यवस्वका सहभावी है। यह स्वका सम्यक संवेदन, केवलज्ञानका हा अश है। वीरसन स्वासीने जयधवला टीका (भाग १, प० ४४ आदि ) में लिखा है कि केवलज्ञान अभिद्ध नहीं है क्योंकि स्वसवेदन प्रत्यक्षके द्वारा केवल ज्ञानके अंशरूप जानको निर्वाध रूपमे उपलब्धि होती है अर्थात् मतिज्ञान आदि केवल जानके अश्ररूप है और स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे सभीका उनकी उपलाञ्च होती है। शायद कहा जाये कि मातिज्ञान आदि तो इन्द्रियोसे उत्पन्न होते हैं अत उन्हें केवल जानका अश नहीं कहा जा सकता है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जाये कि जान इन्द्रियोसे ही पैदा होता है तो इन्द्रियोके व्यापारसे पहले ज्ञान गुणका अभाव होनेसे गणो जीवके भी अभावका प्रमंग आता है। अत यह मानना पहता है कि इन्द्रिय व्यापारसे पहले भी जीवमें ज्ञान सामान्य रहता है। मतिज्ञानादि उसोकी अवस्थाएँ है। वस्तुत ज्ञानगुण तो एक ही है। और वह केवल ज्ञानस्य है। इस तरह केवल जान स्वसवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध है। सम्यग्दृष्टिको होनेवाला यह वीतराग स्वसवेदन ही केवल ज्ञानके रूपमे विकस्तित होकर प्रकट होता है। इस तरह व्यवहारको निश्चयका साधन कहा जाता है।

स्यवहारिणः कर्तृत्वप्रसंगास्कथं मुक्तिरित्याशंक्याह--

ेमिच्छा सरागभूवो जीबो कत्ता जिलागमे पढिवो । णह विवरीओ कत्ता उवयरिओ बङ्गवि अत्येस ॥२९८॥

व्यवहारी जीवको कर्तृत्वका प्रसंग आनेसे मुक्तिको प्राप्ति कैसे हो सकती है इस आशंकाका परिहार आगे करते हैं---

जिनागममें मिथ्यादृष्टि सरागी जीवको कर्ता कहा है। उससे जो विपरीत है वह कर्ता नही है, यद्यपि पदार्थोंमें उसका उपचार किया जाता है।।२९८॥

विशेषार्थ-समयसारमें नवतत्त्वोंका वर्णन करनेके साथ एक कर्ता कर्म अधिकार है जो बहुत हो सहस्वपर्ण है। जीव क्या है इसके साथ हो जीव किसका कर्ता है और उस कर्ताका कर्म क्या है यह भी विचारणीय है। इसका कारण यह है कि जैसे आत्माका ज्ञानके साथ तादातम्य सम्बन्ध है अत. आत्मा ज्ञानमे नि शंक प्रवृत्ति करता है उसका वह ज्ञानरूप परिणमन स्वभावरूप ही है। किन्तु जिस प्रकार वह जानने क्रियारूप परिणमन करता है उसी प्रकार आत्माक साथ जिन कोधादिका संयोग सम्बन्ध है उनमें भी भेदको न जानकर क्रोधादिमें भी आत्मरूप प्रवत्ति करता है। किन्तु क्रोधादि क्रिया तो परभावरूप है उसमें स्वभावका अध्यास करके तद्रुप परिणमन करता है। इस तरह स्वाभाविक अवस्था ज्ञाता द्रष्टापनाको छोडकर क्रोधादि रूप परिणमन करनेसे आत्मा उनका कर्ता और क्रोधादि उसके कर्म कहे जाते है। यह अनादिकालीन अज्ञान-जन्य कर्ता कर्मको प्रवृत्ति चली आती है। यही बन्धका कारण है अर्थात जब तक आत्मा यह मानता है मै कोषादिका कर्ता है और कोषादि भेरे कर्म है तभी तक कर्मका बन्ध होता है। इस तरह परमे कर्ता कर्मकी प्रवित्त बन्धका कारण है और निवृत्ति बन्धको निरोधक है। अन मिथ्यादृष्टि सरागी जीव आत्मा और कर्म-जन्य भावोमे अभेदाध्यासके कारण कर्मीका कर्ता अतएव बन्धक कहा गया है। किन्तु सम्यग्दृष्टि होने पर परद्रव्यके स्वामित्वकी भावना नही रहती । इस कारण चारित्रमोहका जब तक उदय है तब तक उसके यद्यपि आसव बन्ध होते हैं किन्तु वह अपनेको उनका कर्ता और उन्हें अपना कर्म नहीं मानता। उसके अनिप्रायमें निवृत्ति ही है। इसीलिए उसे जानी कहते है और मिथ्यादृष्टिको अजानी कहते है। मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्ध ही अनन्त ससारका कारण है। ज्ञान बन्धका कारण नहीं है। जब तक ज्ञानमें मिथ्यात्वका उदय रहता है तक तक अज्ञान कहलाता है। मिथ्यात्वके चले जाने पर अज्ञान नहीं रहता, ज्ञान ही रहता है, फिर भी उस अवस्थामे जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी विकार है उसका स्वामी जानी नहीं बनता । इसीसे जानीके बन्ध नहीं है। आशय यह है कि सम्यग्दृष्टिको जानी कहा है और जानीके राग, द्वेष, मोहका अभाव कहा है इसलिए उसके जो इन्द्रियोसे भोग होता है उस भोगसामग्रीको सम्बन्दष्टि परव्रव्य जानता है और समझता है कि मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। लेकिन कर्मके उदयके निमित्तसे मेरा इनका संयोग-वियोग है सो वह चारित्र मोहके उदयकी पीडा है। जब तक बलहीन होनेसे वह सही नहीं जाती तब तक रोगीकी तरह, जैसे रोगी रोगको अच्छा नही जानते हुए भी उसकी पीडा न यह सकने पर औपिष सेवन करता है, विषयरूप भोग उपभोग सामग्रीका सेवन करता है। परन्तु कर्मके उदयसे और भोगोपभोग सामग्रीसे उसे राग-देव नही है। उदयमे आये हुए को जानता है और फलको भी भोगता है किन्तु राग, द्वेष, मोहके बिना भोगता है अत: वह उस क्रियाका कर्ता नहीं है। किन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानों तो सर्वदा कर्ता ही है वह बतादि भी पाले फिर भी स्व-पर ज्ञानके बिना पापी ही है। जैन सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही बड़ा पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व

परमप्पाणं कुखं अप्पाणं भिय पर कीरतो सो । अण्याणमओ जोबो कम्माणं कारगो हादि ॥९२॥ परम-प्पाणमकुखं अप्पाणं पिय परं अकुखंतो । सो णाणमओ जोबो कम्माणमकारओ होदि ॥१३॥—ममबसार ।

### उक्तस्य शुमाशुमस्य कारणं मांगारस्य च कारणमाह---

### असुह सुहं विय कम्मं दुविहं तं दब्वभावभेयगयं । तं पिय पडुच्च मोहं संसारो तेण जीवस्स ॥२९९॥

है तब तक गुभ क्रियाओको भी परभार्थते पाप हो कहा हूं। व्यवहार नयसे व्यवहारी जीवोंको अधुभसे इडाकर गुममें लगानको गुण्य भी कहा है। यहा इनना विशेष जानना कि अध्यासमें मिष्याल कहित अन-नागुबन्धीके रामको ही प्रधान रूपसे राम कहा है। क्योंक स्व-पर जान श्रद्धानके बिना परद्धव्यमें और पर-इन्यक निर्मित्तसे हुए भावोमे आस्मबुद्धि होते हुए मिष्यात्वका जाना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थितिम यदि कोई सुनि पर लेकर बनादि भी पाले, पर जोवोको रक्षा आदित्य परद्धव्यसम्बन्धी शुभ भावोसे अपना मोक्ष होना माने तथा पर जीवोके धान होनेरूप अधनावारके अपनेमें बन्ध माने तो जानना उसके स्व-परका ज्ञान सुद्धै है। क्योंक बन्ध-मोश तो अपने भावोसे था, उसे भूलकर जब तक पर प्रव्यक्षे ही भला-बुरा मान राग, इंग करता है जब तक सम्बन्धि हों हैं।

उक्त शुभ-अशुभ कर्मोका कारण तथा ससारका कारण आगे कहते है-

अशुभ और शुभकमं द्रव्य तथा भावके भेदसे दा प्रकारके है। उनका कारण मोह है उसीसे जीवको संसारमें भटकना पडता है ॥२९९॥

विशेषार्थ-समारमे भटकनेका कारण मोह है और मोह ही नवीन कर्मबन्धमे कारण है, मोहनीय कर्मके उदयमे जीवके मिथ्या श्रद्धान रूप तथा कोध, मान, माया, रूप भाव होते हैं। इन्ही भावोका निमित्त पाकर नवीन कर्मबन्ध होता ह । जीवके योगरूप और कषायरूप भावोको बन्धका कारण कहा है । जीवके मन, वचन और कायकी चेप्टाका निमित्त पाकर आत्माके प्रदेशोमे हलन-चलन होता है। उसे योग कहते है। उसके निमित्तसे प्रति समय कर्मरूप होने थोग्य अनन्त परमाणओका ग्रहण होता है। यदि योग अल्प होता है तो अल्प परमाणुओका ग्रहण होना है और बहुत हो तो बहुत परमाणुओका ग्रहण होना है। यह योग शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारका है। वर्मके कार्योम मन, यवन, कायकी प्रवृत्तिको शुभयोग कहते है। और पापके कार्योमे मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको अध्यथ योग कहने हैं। योग गभ हो या अध्य-धातिया कर्मोकी सब प्रकृतियोका निरन्तर बन्ध होता ही रहता है। धातिया कर्म अराभ ही है। अधाति क**र्मोमें ही शुभ और** अधुभका भेद हैं। शुभ प्रकृतियोक द्रव्यको सभ और अगुभ प्रकृतियोक द्रव्यको अगुभ कहते है । सातावेदनीय, तिर्थेगायु, मनुष्यायु, देवायु ये तीन आयु, एक उच्चगात्र और नाम कमकी सेतीस प्रकृतियाँ—मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, पांच शरीर नामकर्म, तीन अगोगाग नामकर्म, समचतुरस्र संस्थान, वज्जवृषभ-नाराच सहनन, प्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्पर्ण, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलखु, उछ्चास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगित, त्रम, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्यर, आदेश, यक्ष -कोति, निर्माण, तीर्थकर —ये सब पृथ्य प्रकृतियाँ हैं, दोप सब अशुभ हैं । तथा शूभ और अशुभ प्रत्येक कर्म ढ्रव्य और बन्धके भेदसे दो प्रकारका है। कर्मगरमाणुअंको द्रव्यकर्म कहते हैं, तथा उसके निमित्तसे जीवके जो मोहादि परिणाम होते हैं उन्हें द्रव्यकर्म कहने हैं, द्रव्यकर्मके निमित्तसे भावकर्म होता है और भावकर्मके निमित्तसे द्रव्यकर्मका बन्ध होता है। इस प्रकार द्रव्यकर्म और भावकर्ममे परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होने से संसार चक्रमे घमना पडता है।

ससारकार्यं क०। ससारकार्यं ख० जा०।

मोहस्य भेरं कार्य स्वरूपं च दर्शयति— दंसणचरित्तमोहं बुबिहं पि य विविहमेपसब्भावं। एयाणं ते भेया जे भणिया पज्वसाईहि ।२००॥ पञ्चयवंतो 'रागा बोसामोहे य आसवा तेसि। आसववी खरू करूम कम्मेण य वेह तें पि संसारो ।।३०१॥

आगे मोहनीय कर्मके भेद और उनका कार्य बतलाते है-

मोहनीय कर्मके दो भेद हैं--दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । इन दोनोंके भी अनेक भेद हैं। कमींके हेतु जो मिच्यात्व आदि और राग-देख आदि हैं वे भी इन्हींके भेद हैं। मिच्यात्व आदि रूप भाव राग देख, मोह रूप आस्रवोके कारण हैं। अध्यक्षयभाव कर्मका कारण है। कर्म वारीरका कारण है और कारीर संसारका कारण है। 1800-3-01।

विडोपार्थ-मोहनीय कर्मके दो भेद है- दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीयके तीन भेद है--मिध्यात्व, सम्यक्तिभ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय । जिसके उदयमे जीव सर्वज्ञके द्वारा कहे गये मार्गसे विमल, तत्त्वार्थ श्रद्धानके प्रति उदासीन और हित-अहितके विचारसे शन्य मिथ्यादिष्ट होता है उसे मिथ्यात्व कहते हैं। जब शुभ परिणामके द्वारा उस मिथ्यात्वकी शक्ति घटा दी जाती है जिससे वह आत्माके श्रद्धानको रोकनेमे असमर्थ हो जाता है तो उसे सम्यक्त्व मोहनीय कहते हैं। और जब उसी मिथ्यात्वकी शक्ति आधी शद हो पाती है तो उसे सम्यक्त मिथ्यात्व मोहनीय कहते हैं। उसके उदयमे जीवके श्रद्धान और अश्रद्धानरूप मिले हुए भाव होते हैं । दर्शन मोहनीयके इन तीन भेदोम से बन्ध तो केवल एक मिथ्यात्व का ही होता है किन्तु जब जीवको प्रथमोपशम सम्यक्त होता है तो उस मिथ्यात्व कर्मके तीन भाग हो जाते हैं। चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं – अकषायवेदनीय और कषायवेदनीय। अकषायका अर्थ है किंचित कषाय। इसीसे इमे नोकपाय भी कहते है। इसके नौ भेद है-हास्य, रित अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवेद । बोध आदि कपायोका बल पाकर ही हास्य आदि होते हैं इसलिए इन्हें अकषाय या नोकपाय कहते हैं। कपाय बेदनीयके सोलह भेद है। मल भेद चार है-कोथ, मान, माया, लोभ। इनमेसे प्रत्येककी चार-चार अवस्थाएँ होती है। मिथ्यात्वके रहते हुए संसारका अन्त नही होता इसलिए मिथ्यात्वको अनन्त कहते हैं । जो क्रोध, मान, माया, लोभ, अनन्त-मिथ्यात्वसे बँधे हए होते है उन्हें अनन्तानुबन्धी कहते हैं। जिस क्रोध, मान, माया, लोभके उदयमे बोडा-सा भी देशचारित्र रूप भाव प्रकट नहीं होता उन्हें अप्रत्याख्यानावरण कहते है। जिस क्रोध, मान, माया, लोभके उदयमे जीवके सकल चारित्ररूप भाव नही होने उन्हें प्रत्याख्यानावरण कहते हैं। और जिस क्रोध, मान, माया, लोभके उदयमें गढ़ोपयोगरूप यथाख्यात चारित्र नहीं होता उसे संज्वलन कहते हैं। ये कपायबंदनीयके सोलह भेद है। इस तरह मोहनीयके कल अट्टाईस भेद है। कर्मबन्धके कारण जो मिथ्यात्व आदि कहे है वे इन्हीं के भेद है। समयसार गाथा १०९ मे कहा है कि अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यकर्ता नहीं होता, अतः निश्चयसे आत्मद्रव्य पुद्गल द्रव्यकर्मका कर्ता नहीं है, पुदगल कर्मका कर्ता पदगल इन्य ही है। उस पदगल इन्यके मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार भेद सामान्यसे बन्धके कर्ता है। ये चारो पदगलके परिणाम है अतः ज्ञानावरण आदि पदगलकर्मोंके आनेमे निमित्त है और इमलिए आस्रवरूप है। किन्तु ज्ञानावरण आदिके आस्रवमे निमित्त जो मिथ्यात्व आदि हैं उनके भी निमित्त आत्माक मोद्र-राग-देशकण परिणाम है। अत मिथ्यात्व आदि कर्मके आस्रवके निमित्तमे निमित्त होनेसे राग, द्वेप, मोह ही आस्त्रवरूप है उनमे अपना परिणाम ही निमित्त है इसीसे वे जड़ नहीं हैं

१ रागो दोसो मोहो क० ल० ज०। 'सन्ति तावज्जीवस्य आत्मकर्मकत्वाच्यासमूलानि मिष्यात्वाज्ञानाविर-तियोगलक्षणानि अध्यवसायानि। तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः। आस्रवभावः कर्महेतुः। कर्मे नौकर्महेतुः। नौकर्म संसारहेतुः।'—समयसार, रााधा १०९ टीका।

भिच्छेतं अण्णाणं अविरमण कसाय जोग जे भावा । ते इह पच्चय जोवे बिसेसबी हुंति ते बहुगा ॥३०२॥ भिच्छेतं पुणं पुषहं पुरत्तं तह सहाविध्यवेषाने विशेष पुणं तुवहं पुरत्तं तह सहाविध्यवेषाने विशेष विश्वयेषाने विशेष विश्वयेषाने विशेष विश्वयेषाने विश्ययेषाने विश्वयेषाने विश्वयेषाने विश्वयेषाने विश्वयेषाने विश्वयेषाने विश्ययेषाने विश्वयेषाने विश्वयेषाने विश्ययेषाने विश्वयेषाने व

उनमें नैतन्यका आभार है। इसीसे उन्हें नैतन्यका विकार भी कहते हैं। इस तरह मिथ्याव, अज्ञान, अविरित्त और योगरूप अध्यक्षमान राग, द्रेण, मोहरूप आल्योंके कारण हैं। राग-द्रेप-मोहरूप आल्य भाव कर्मके कारण हैं, कर्म नौकर्मके कारण हैं, कर्म नौकर्मके कारण हैं, कर्म नौकर्मके कारण हैं, कर्म नौकर्मके कारण हैं, कर्म नौकर्म कारण हैं, नोकर्म मंसार के कारण हैं। आश्रय यह है कि योगमय मानता है जत राग, द्रेष मृतहूष्य आग्व भावोंको ही भाता है। उससे कर्मका आल्य होता है। कर्मसे नौकर्म यरीर होता है और अर्थोव के सोर प्राथम कर कर नोकर्म होता है। कर्मसे नौकर्म यरीर होता है और अर्थोवके सी मामित हैं इसिल्य लोक भी हैं। उसन क्याकों स्थाप करते हैं से स्थापक करता है। अर्थ को सेव सी अर्थोवके सी मामित हैं इसिल्य लोक भी हैं। कर्मके निमित्त हैं दिशावकरण परिणयन करता है अत के जो चेतनके विकार रूप है वे जीव ही है। और जो प्रशास क्याव आदि करण परिणयन करते हैं से मिथ्याव्य आदि कर्म अर्थोव है। इस नरह जो सिथ्यावर्शन, अज्ञान, अविरत्ति आदि अर्थोव है। इस नरह जो सिथ्यावर्शन, अज्ञान, अविरत्ति आदि अर्थोव है। क्याव्य हो सिथ्यावर्शन, अज्ञान, अविरत्ति आदि अर्थोव है वे अर्मूतिक चैतर्यके परिणासमें भिन्त मूर्तिक प्रवाल कर्म है और जो सिथ्यावर्शन, अज्ञान, अविरत्ति आदि अर्थोव है। इस नरह जो सिथ्यावर्शन, अज्ञान, अविरत्ति आदि अर्थोव है वे अर्मूतिक चैतर्यक परिणास मिल्य क्रिक्ट क्यावर्शन होने कारण आरम्भ है क्यावर्शन होने हैं सिर्यन वैत्र स्थावर्शन, अज्ञान, अविरत्ति क्यावर्शन होने ही है अर्थन होने ही स्थावर्शन, अज्ञान, अव्यत्तिक परिणासके निमत्तमें नीन रूप होकर जिस-जिम भावको आप करता है उस-उस भावका कर्ता होता है।

आगे प्रत्ययोको बतलाते है--

जीवमें मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कषाय और योगरूप जो भाव हैं उन्हे यहाँ प्रत्यय कहा है। उनके बहुतसे भेद हैं।।३०२।।

आगे उन प्रत्ययोके भेदोको कहते हैं --

मिथ्यात्वके दो भेद है—एक मूढता रूप और दूसरा स्वभाविनरपेक्ष अर्थात् परोपदेशरूप । मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जीव तत्त्वको विपरीत रूपसे ग्रहण करता है अर्थात् वस्तुका जेसा स्वरूप है उससे उलटा जानता है ॥३०३॥

जो द्रव्यमे अस्तित्वको नास्तिस्वमाय सापेक्ष नही मानता ओर नास्तित्वको अस्तित्व स्वभावसापेक्ष नडी मानता वह मुद्ध मर्वत्र मुद्ध हो है ,।३०४।

विज्ञेषार्थ — वस्तु न केवल अस्तिस्वरूप ही है और न केवल नास्तिस्वरूप ही है। यदि वस्तुको केवल अस्तिस्वरूप या सत्स्वरूप ही माना जायेगा तो एक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी। जैसे घट-घट रूपसे

१. 'तींब हेऊ भणिदा अञ्चावसाणाणि सम्बदरसीहिं। सिण्छतं अण्णाणं अविरयभावी य जोगो म ।।१९०।
—सम्बत्सार । र 'मिय्यादर्शन द्विष्यम्। नेमणिक परोपदेशपूर्वक च । तत्र परोपदेशपूर्वन्तेण मिय्यात्वकमीदयवत्राद् यदाविभवित तत्त्वार्थाण्डदाननञ्जणं तत्रेमकाँगम् । परोपदेशपूर्वान्तेण्यात्व तत्त्वार्थाण्डदाननञ्जणं तत्रेमकाँगम् । परोपदेशपूर्वान्तिमत्त्व चतुर्विष्यम् । कियाकियावाद्यानानिकार्याक्ष्यान्य । कियाकियावाद्यानानिकार्याक्ष्यान्य ।
विकत्यात् । अवया पञ्चवित्र परियाद्यानम् —गकान्धियाद्याद्यान्म्, विवयत्तेष्याद्यानम्, संग्रयमिष्याद्यानम्,
वैनयिकामिय्यादर्शनम्, अज्ञानमिय्यादर्शनम् । त्याचिष्य ॥८१॥

मूडो विय सुबहेर्षु सहावणिरवेक्करूपको होइ । अलहंतो खबणावी निष्णापयडीण खलु उवए ॥३०५॥ संसद्यविमोहविष्ममजुरां जं तं खु होइ अण्णाणं । अहब कुसस्वाज्झेयं पावपवं हबदि तं णाणं॥३०६॥

है जैसे ही यदि वह पट, मठ बादि रूपसे भी है तो घट, पट, मठमें कोई भेदन रहनेसे सब एक रूप हो जायेंगे। यदि कहोगे कि घट तो घट ही है पट या मठ नही है तो कहना होगा घट घट रूपसे है और पट, मठ बादि रूपसे नहीं है। बतः घट सतस्वरूप भी है और बन्य वस्तुबोका उसमे अभाव होनेसे उनकी अपेक्षा नास्ति स्वरूप भी है ऐसा माने बिना 'घट घट हो है, पट नही है' यह बात सिद्ध नही हो सकती। इसी तरह कोई वस्तु सर्वथा नास्ति स्वरूप भी नही है जो नास्ति स्वरूप है वह किसी की अपेक्षा अस्तिस्वरूप भी है। सर्वया असत कुछ भी नहीं है। यदि इस प्रकार अस्तित्वको नास्तित्वसापेक्ष और नास्तित्वको अस्तित्व-सापेक्ष नहीं माना जायेगा तो समस्त व्यवहार ही गडबड हो जायेगा । उदाहरणके लिए ऐसी स्थितिमें जैसे ऊँटमे ऊँटपना रहता है वैसे दहीमे भी ऊँटपना रह सकेगा और ऊँटमें भी दहीपना रह सकेगा क्योंकि दही और ऊँटमें कोई भेद आप मानते नहीं है। तब 'दही खाओ' ऐसा कहनेपर सुननेवाला ऊँटकी ओर मी दौडेगा या फिर जैसे वह ऊँटकी ओर नही दौडेगा वैसे ही दहीकी ओर भी नही दौडेगा। क्योंकि ऊँटमे 'यह दही नहीं हैं और दहीमें 'यह ऊँट नहीं हैं' इस प्रकारका वर्म तो आप मानते नहीं है, तब एक शब्दको सुनकर किसी वस्तुमें प्रवृत्ति और अन्यवस्तुसे निवृत्तिका व्यवहार लुप्त हो जायेगा क्योकि सभी वस्तुएँ सब रूप है। यदि कहोगे कि दहीमे स्वरूपमे दहीपना है, ऊँटरूपसे नही, और ऊँटमे स्वरूपसे ऊँटपना है, दहीरूपसे नहीं अत प्रवृत्ति-निवृत्तिके व्यवहारमें कोई गडबड नहीं हो सकतो । तो यह सिद्ध हुआ कि दहीपना अदहीपनेका अविनाभावी है और ऊँटपना, ऊँटपना नहीं का अविनाभावी है अर्थात् दहीमें दहीपनेके अस्तित्वके साथ अदहीपनेका नास्तित्व भी रहता है और ऊँटमे ऊँटपनेके अस्तित्वके साथ ऊँटपना नहीका नास्तित्व भी रहता है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वरूपसे है और पररूपसे नहीं है। अत अस्तित्वधर्म वस्तुमे नास्तित्व सापेक्ष है और नास्तित्वधर्म अस्तित्वधर्म मापेक्ष है। जो ऐसा नहीं मानता वह मृढ मिथ्यादिष्ट है। जिसे वस्तुके स्वरूप-का ही जान नहीं वह कैसे जानी हो सकता है।

मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होनेपर कर्मका क्षय आदि न कर सक्तेवाला मूढ़ मिथ्यादृष्टि भी शास्त्र आदिका निमत्त मिलनेपर स्वभावनिरपेक्ष रूपसे मिथ्यादृष्टि होता है ॥३०५॥

चिरोपार्थ — प्राचीन शास्त्रकारोने मिध्यात्वक दो भेव किये है — नैसर्गिक मिध्यात्व और परोपदेश-निमित्तक मिध्यात्व । मिध्यात्व कर्मके उदयसे परोपदेशके बिना ही जो मिध्या श्रद्धान होता है वह नैसर्गिक मिध्यात्व है इसे अगृहोत मिध्यात्व भी कहते हैं । एकेन्द्रिय आदि जोवोके यह मिध्यात्व होता है भीर जो मिध्यात्व हुत्तरोके मिध्या उपदेशको सुनकर होता है उसे परोपदेशपूर्वक मा गृहीत मिध्यात्व कहते हैं । ऐसा सत्तीत होता है कि नयवक्रके कर्ताने मिध्यात्वक उन्हों दो भेदोको मुदता और स्वमाब परिशक्यस्य निमाया है । स्वमात निरपेक्षका अर्थ होता है अनैसर्गिक अर्थात् स्वमाविक नहीं । इसोरी उसे श्रुतहेतुक कहा है । और नैसर्गिकको मुद्दना शब्दर्स कहा है क्योंकि जो द्रव्यके स्वभावके विषयमे ही मूढ है वह सर्वत्र मूढ़ ही है ऐसा जिबनेसे यही प्रतीत होता है । मिध्यात्वका उदय तो दोनो ही भेदोंमे रहता है।

जागे अज्ञानका स्वरूप कहते हैं---

संशय, विमोह और विश्वमसे युक्त जो ज्ञान होता है उसे अज्ञान कहते हैं। अथवा कुशास्त्रों-के अध्ययन चिन्तनसे जो पापदायक ज्ञान होता है वह भी अज्ञान है ॥३०६॥

विशेषार्थ—यह 'स्थाणु ( टूँठ ) है या पुरुष है' इस प्रकारको चिलत प्रतीतिको सशय कहते हैं । इसी प्रकार बीतराग सर्वजके द्वारा कहा गया तत्त्वज्ञान सत्य है या दूसरोके द्वारा कहा गया सत्य है यह संशय

# हिंसा असच्च मोसो मेहुणसेवा परिग्गहे गहणं । अविरदिभेवा भणिया एयाण बहुविहा अण्णे ॥३०७॥

आगे अविरितिके भेद कहते है---

हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुनसेवन और परिग्रहका ग्रहण ये पाँच अविरितको भेद कहे है । इनके अन्य बहुतसे भेद है।। ३०७॥

विशेषार्थ- वन या विरतिका उलटा अविरति है। हिसा करना, झुठ वं।लना, चोरी करना, मैथन-सेवन करना और परिग्रह इकट्टी करना अविरति है। विरति-पापका त्याग न करनेको अविरति कहते है। वे पाप पाँच हैं --हिंसा, झठ, चोरी, मैथनसेवन और परिग्रह । प्रमादीपनेसे प्राणोक घात करनेको हिंसा कहते हैं। हिंसा दो प्रकारकी होती हं-एक द्रव्यहिंगा दसरी भावतिसा। संसारमें सर्वत्र जीव पाये जाते है और वे अपने निमित्तरों मरते भी है। किन्तु उनके मर जानेमें ही हिसा नहीं होती। इसीसे तत्त्वार्थसृत्रमें हिंसाके लक्षणमें 'प्रमत्तयोगान्' पद दिया है, जो बतलाता है कि जो मनुष्य जीवोकी रिया करनेके भाव नही रखता बल्कि उनको बचानेके भाव रखता है उसके द्वारा जो हिंसा हो जाती है उसका पाप उसे नही लगता। इसीमें कहा है कि प्राणीका घात हा जानेपर भी हिमाका पाप नहीं लगता। बास्यकारोने इस बातको एक दुष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है। वे लिलते हैं - एक मनुष्य देख-देखक चल रहा है उसके पैर उठानेपर कोई <mark>सृद्र जन्तु उसके पैरके नीचे</mark> अचानव आ जाता है और कुचलकर गर जाता है तो उस मनुष्यका उस **जीवके** मारनेका योडा-सा भी पाप नहीं लगता । उसके विपरीत यदि कोई असावधानीसे मार्गम चलता है तो उसके हारों किसी जोवका पात हो या न हो उसे हिंसाका पाप अवश्य लगता है। जैसा कहा भी है- 'जीव जिये या मरे जो अयत्नाचारी है उसे हिंगाका पाप अवस्य लगता है। किन्तु जा यत्नाचारपुवक काम करता है उसे हिंसा हो जानेपर भी हिंसाका पाप नही लगता।' अत हिंसारूप परिणाम ही बास्तवमें हिसा है। द्रश्य-हिसाको तो हिंसा इमलिए कहा है कि उसका भावहिंसाके साथ सम्बन्ध है। किन्त द्रव्यहिंसाके होनेपर भावहिंसाका होना अनिवार्य नहीं है । जैनेतर धर्मीम द्रव्यहिंसा और भावहिंसाको अन्त्रा-अलग न माननेसे ही यह शका को गयी है कि—-'जलमें जन्तु है, थलमें जन्तु है, और पहाड़की चोटीपर चले जाओ तो वहाँ भी जन्त है। इस तरह जब समस्त लोक जन्तुओंसे भरा है तो कोई ऑहमक कैसे हो सकता है ?' जैनधर्ममें इस शंकाका उत्तर इस प्रकार दिया है−-जोव दो प्रकारके होते है−-सूक्ष्म और स्थुल । सूक्ष्म तो न किसीसे

कोहो थ माण माया लोह कसाया हु होंति जीवाणं। एक्केका चउभेया किरिया हु मुहामुहं जोगं।।३०८॥

शुमाशुमभेदं मोहकार्यमुक्त्वा तस्यैव दशन्तमाह-

मोहो व दोसभावो जसुहो वा राग पावमिदि भणियं । सुहरागो खलु पुण्णं सुहदुक्खादी फलं ताणं ॥३०९॥

कतते हैं और न किसीको रोकते हैं अत जनकी हिंगाका तो प्रश्न हो नहीं है। रहे स्मूल, सो जिनको रक्षा करना सभव हैं उनकी रक्षा की जाती है अत संयमी पुन्यको हिंगाका पाप बैसे लग सकता है। जैनक्षमी मुख्य तर अहिंसा हो है, धेष चार नो उसीके पोषण और रक्षणके लिए हैं। जिनसे प्राणियोको पोड़ा रहिंचती हो ऐसा बचन सच्चा हो या भूठा उसका कहना असत्य हो है, जैसे काने मनुष्यको काना कहना यस्पि शृठ नहीं है फिर भी इसमें उसको कष्ट होता है। अत ऐसे पोशायक सत्य बचन भी अनत्य हो है। बिना वी हुँद बस्तुको लेना चोरो है। भले हो वह बस्तु मडकपर रही हुई हो। यदि हम उसे उठा लेते हैं तो हम चोर हैं। हों, जो बस्तुएँ सर्वमाधारणके लिए हैं उनको लेना चोरी नहीं हैं, जैसे नदीका पानी या मिट्टी वर्गरह। रागभावसे प्रेरित होकर स्त्री या पुष्टा रनिमुक्के लिए जो चेष्टा करते हैं उसे मैथुन कहते हैं। गाय, भैस, जमीन, जायदार आदि बाह्य बस्तुकों और आत्तरिक काम-कोषादि विकारों जो मसत्व भाव है कि ये मैरे है इमीका नाम परिस्न है। बाह्य बस्तुकों और आत्तरिक लाम-कोषादि विकारों जो मसत्व भाव है कि ये मैरे है इमीका नाम परिस्न है। बाह्य बस्तुकों को सालिए ए परिस्न कहा है कि उनसे भारतभाव होता है। बाह्य बस्तुकों से तो अाम्यन्तर मासत्वभाव होता है। वस्ति वस्तुकों की आपरानर मासत्वभाव हो परिस्न है। जिसके पास एक पैसा भी नही है किन्सु तृष्णा अपार है बहु अपरिस्न है ही है पिरेस हो है। ये वाचो पास क्रांवरकों कारण है उनको अविरत्ति कहते हैं।

आगे कपाय और योगके भेदोको कहते हैं-

जीवोंके जो क्रोध, मान, माया और लोभ होते हैं उन्हें कषाय कहते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके चार-चार भेद होते हैं — उनके नाम है अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । गुभ और अगुभ क्रियाको योग कहते हैं। १२८॥

विद्रोधार्थ —वास्तवसे तो आत्माके प्रदेशों में जो हलन-चलन होना है उसका नाम योग है। वह योग या तो दारीरके निमित्तसे होता है या वचनके निमित्तसे होता है या मनके निमित्तसे होता है इनलिए निमित्त के भेदते योगके तीन भेद हो जाते हैं—काययोग, चननयोग और मनायोग। यह योग हो आलब है क्योंकि योगका निमित्त पाकर हो आत्मा कर्मांका आलब (आगमत) होना है। ये तीनों योग शुम भी होते हैं और अशुम भी होते हैं है। किसीके प्राणोंका चात करना, चोरीत करना, मैचन सेवन करना खुम काययोग हुए बोलना, कठोर अमन्य वचन बोलना अशुम अपनयोग है। किसीको मारतेका विचार करना, किसीक हैं खाँ रखना अशुम मनोयोग है। हमें पाप कर्मका आलब होता है। तथा प्राणियोंकी रक्षा करना, हितमित वचन बोलना, सुन्योंका प्राप्त सोचना शुमयोग है। हमें पूण कर्मका आलब होता है।

आगे शुभ और अशुभ भेदको मोहका कार्य बतलाकर वृष्टान्त द्वारा उसका कथन करते है— मोह, द्वेषभाव और अशुभ रागको पाप कहा है और शुभरागको पुण्य कहा है। उनका फळ सुख-दुख आदि है॥ ३०९॥

बिहोबार्थ — मोह, राग, हेव ये सब मोहनीय कमंके ही जेद हैं। मोहसे दर्जन मोहनीय कमंका और राग-इंबसे चारित्र मोहनीयका प्रहुण किया गया है। मोह और हेव भाव तो अधुभ ही होते हैं किन्तु राग शुभ भी होता है और अधुभ भी होता है। मोह, देव और अधुभ रागसे पापक्रमंका बन्ध होता है हसिलए उन्हें पाप कहा है। किन्तु शुभ रागसे पुष्पक्रमंका बन्ध होता है इसिलए उन्हें पाप कहा है। किन्तु शुभ रागसे पुष्पक्रमंका बन्ध होता है इसिलए अधे पुष्प कहा है। यहाँ यह बात व्यानमें रखनेकी है कि यह कबन घातिकमोंकी अपेकासे है। अपाति-

कज्जं पडि जह पुरिसो इक्को वि अणेक्करूबमापण्णो । तह मोहो बहुमेजो णिद्दिट्टो पच्चयादीहि ॥३१०॥

शुमरागस्य भेदमाह--

देवपुरुसत्यभक्तो पुणोवयारकिरियोहि संजुत्तो। पूजादाणाइरदो जवओगो सो सुहो तस्स ॥३११॥

मावत्रयाणामुखितहेतु तैश्च वन्ध मोक्षं चाह---

पैरदो इह सुहमसुहं सुद्धं ससहावसंगदो भावं । सुद्धे मुंबदि जोवो बज्झदि सो इयरभावेहि ॥११२॥

कर्मीमें ही पुष्प और पापका भेद हैं। मो उनमेले शुभ रागले पुष्पकर्मीका बन्ध होता है और अशुभ रागर्से पाप कर्मका बन्ध होता है। धातिकर्म तो पापरूप ही है और उनका बन्च मदा होता रहता है।

जैसे एक भी पुरुष कार्यकी अपेक्षा अनेक रूप होता है वेसे ही मोहनीय कर्मभा प्रत्यय आदिके द्वारा अनेक प्रकारका कहा है ॥ ३१०॥

बिशोबार्थ — कर्मबन्धक कारण चार कहे हैं — पिथ्यात्व, अबिरांत, कराय और योग । यदि इसमें अज्ञान भावको भी सम्मिन्दित कर ने तो वे पोच हो जाते हैं । इनमेंसे योगके निवास वोध चारों कारण मोह-नीयके ही वंधाज हैं । मोहनायक हो मिश्यात्व कमके उदयमें मिश्यात्व भाव होता है, चारित्र मोहनीयक उदयमें अविदास का कराय भाव होता है। मार तरह ये सब मार मोहनीयक होते हैं। का तराय भाव होता है। का तरह ये सब मार मोहनीयक होते हैं। फिर भी इनके कार्यों कुछ मेद देखा जाता है इननिल्य इनको भिन्न-भिन्न माना है। यहछे गुणस्थान कि अज्ञानभाव रहता है, इसरे और नीमरे गुणस्थान का अज्ञानभाव रहता है, चतुर्थ गुणस्थान का अज्ञानभाव रहता है, व्यावे गुणस्थान का अज्ञानभाव स्थान स्यान स्थान 
शुभरागको कहते है-

देवगुरु और शास्त्रका जो भक्त है, गुणोमे आकृष्ट होकर उनकी विनय भक्ति आदि करता है, पूजा, दान आदिमे लीन रहना है वह मनुष्य शुभ उपयोगवाला है।।३११।।

विशेषार्थ — अर्हुन्त सिद्ध और माधुमे अक्ति, व्यवहार चारित्ररूप धर्मका पालन करनेमें मुख्य रूपसे प्रमत्ताचील रहना, आचार्य आदि गुरुआंका अनुरामक अनुगमन करना ये सब शुभराग है। यह शुभराग कैवल अक्ति प्रमान स्कृत व्यवहारी पुल्यों होता है, जानो पुल्योंके भी कर्याचिन होता है जब वे बीतराग दशामें अपनेको स्थिर रखनेमें असमर्थ होते हैं तो अस्थानमें रागसे बचनेके लिए प्रशस्त राग होता है। (पचा॰ टी॰ गा॰ ११६) यह प्रशस्त राग एव्यान्ववना हेत हैं।

आगे तीनो भावोकी उत्पत्तिमे हेतु और उनके द्वारा बन्ध और मोक्षका कथन करते हैं-

परद्रव्यमें अनुरक्ति गुभ और अशुभ भाव होते है और आत्मस्वभावमें लीनतासे शुद्ध भाव होता है। शुद्ध भावके होने पर जीव मुक्त होता है और शुभ तथा अशुभ भावोसे बैंचता है॥३१२॥

१ किरियाणियमसंजुत्तो क० न्य०। 'अरहतियद्वयाहुमुभत्ती धम्मिमा जा य खलु चेट्टा। अगुगमणं पि गुरूणां पमत्यरागोत्ति बुज्वति ॥१२६॥—पञ्चास्तिकाय। २. 'जो परदस्वाम्मि सुई असुई रागेण कुणदि जदि भावं। सो सगयरित्तमट्टो परचरियवरो हबदि जीवो ॥१५६॥'—पञ्चास्तिकाव।

# कर्मणः फळमुद्दिश्य तस्यैव कारणस्य विनाशार्थमाह-

जं किपि सयस्युक्तं जीवाणं तं जु होइ कम्मादो । तं पिय कारणवंती तह्या तं कारणं हणह ॥३१३॥

विशेषार्थ-प्रवचनसारके प्रारम्भमे आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है-जब यह जीव शुभ या अशुभ राग भाव करता है तो उस समय उसे शुभ या अगुभ कहते है, क्योंकि जो द्रव्य जिस समयमें जिस स्वभाव रूपसे परिणमन करता है वह द्रव्य उस समय उस भाव रूप ही हो जाता है। जैसे लोहेका गोला आगमें डाले जाने पर उष्णपनेसे तन्मय हो जाता है। इसी तरह जब जीव, दान, पूजा, व्रतादि रूप शुभ परिणाम करता है तब उन भावोंके साथ तन्मय होनेसे गुभ कहा जाता है और जब हिंसा आदि रूप अशुभ भाव करता है तब अशुभ कहा जाता है। इस तरह शुभ और अशुभभाव पर द्रव्यमें अनुरक्तिको लिये हुए होते हैं। देव शास्त्र, गुरु भी अपने स्त्री, पुत्र , घन, सम्पत्तिकी तरह ही 'पर' है, स्व तो केवल अपना आत्मा ही है। आत्मासे भिन्न जो कुछ है वह सब पर है। उस परके अनुरागको लेकर ही शुभ तथा अशुभ भाव होते हैं। यदि स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति आदिमे अनुराग भाव है तो उसे अशुभ भाव कहते हैं। क्योंकि यह अनुराग भाव तीन्न कषायरूप होनेसे संसार-समुद्रमे ही डुबानेवाला है। किन्तु इनके स्थानमे यदि कोई ससार-समुद्रसे निकालनेमें निमित्तभूत सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुमे अनुराग करता है तो वह अनुराग मन्द कथायरूप होनेसे शुभ कहा जाता है। किन्तु मोहनीय कर्मका उदय दोनों ही भावोमें वर्तमान है। पर द्रव्यमें अनुराग उसके विनासम्भव नही है। इसीसे पंचास्तिकाय गाया १५६ मे अशुभोषयोगीको तरह शुभोषयोगीको भी पर-चरित्रचर कहा है। क्योंकि पर द्रव्यमे जिसकी वृत्ति रागयुक्त है वह परचरितचर है। यदापि स्त्री आदिसे देव आदि उत्तम है मगर है तो पर ही । पर द्रव्यसे राग हटे बिना स्व द्रव्यमे लोनता सम्भव नही है । स्व द्रव्यमे लीनता होनेसे ही मोहनीयका क्षय होता हं इसीसे उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। उपयोगकी अगुद्धतामे कारण रागभाव है। तीव्र रागमे अशुभभाव और मन्दरागमे शुभभाव होता है। अत यद्यपि अशुभसे शुभ उत्तम है किन्तु शुद्धोपयोगकी दृष्टिमे तो जैसे अशुभ हेय है वैसे ही शुभ भी हेय है, क्योंकि दोनो ही बन्धके कारण हैं। मोक्षका कारण तो केवल शुद्धोपयोग ई। प्रवचनसारके प्रारम्भमे आचार्य अमृतचन्द्रने अपनी टीकामे लिखा है सराग चारित्रसे देवगति और मनुष्यगतिके वैभव रूप पुण्य बन्ध होता है और वीतराग चारित्रसे मोक्ष होता हैं। अत यद्यपि क्रम परिपाटीके अनुसार सराग चारित्र पूर्वक ही वीतराग चारित्र होता है फिर भी चूँ कि सराग चारित्रमे कषायका कण मौजूद है जो पुष्य बन्धकी प्राप्तिमे हेतु है इसलिए उसे छोडकर कपाय मलसे रहित बीतराग चारित्र ही उपादेय है क्योंकि वही निर्वाणकी प्राप्ति में हेतुभूत है। चूँकि मुमुक्षुके लिए मोक्ष ही इष्ट है, स्वर्ग सुख नहीं। इसलिए वह मोक्षके हेतुभूत शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानता है। यही बात इस ग्रन्थके कर्ताने भी कही है। पचास्तिकायके अन्तमे आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है जो ज्ञानी अज्ञानवश ऐसा मानता है कि शुद्ध सप्रयोगसे सामारिक दुखसे मुक्ति मिलती है वह जीव परसमयमे अनुरक्त है। यहाँ शुद्ध सम्प्रयोगका अर्थ है मोक्षके साधनभूत भगवान् अर्हन्त आदिमें भक्तिरागसे अनुरक्त चित्तवृत्ति । ऐसा जीव पुण्य बांधता है, कर्मक्षय नही करता । जिसके चित्तमे रागकी एक सूक्ष्म कनी भी जीवित है वह समस्त शास्त्रका ज्ञाता होते हुए भी अपने शुद्ध स्वरूपमे रमण नहीं कर सकता। अत स्व समयकी प्राप्तिके लिए अर्हन्त आदिके विषयमें भी क्रमसे रागकी कणिका भी हटाना चाहिए। जब अर्हन्तादिकी भक्ति रूप राग भी सर्वथा त्याज्य है तब स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धी रागकी तो चर्चा ही क्या है वह तो अनन्त ससारका ही कारण है।

आगे कर्मका फल बतलाकर उसके कारणके विनाशका उपदेश देते हैं-

जीवोंको जो कुछ भी दुःख है वह सब कर्मके ही कारण है। उन कर्मोंके भी कारण है और इसिलए उन कारणोंको हो हटाना चाहिए ॥३१३॥

### रुद्धण दुबिहहेउं जीवो मोहं खबेद णियमेण । अब्भंतरबहिणेयं जह तह व सुणह बोच्छामि ॥३१४॥ काऊण करणरुद्धी सम्मगुभावस्स कुणइ जं गहण । उवसमखयमिस्साबो पयडीणं तं पि णियहेऊं ॥३१५॥

पालनके साधन नहीं है वे साधनाभावसे दु खी है। जिनके पास सन्तान है और धनादि भी है वे अपनी तृष्णा के कारण दु खी है। इस तरह ममारमें धनी और निर्धन दोनों ही दु खी है। विययोंमें जो मुख माना जाता है वह विययमुम भी बस्तुत दु ख ही है क्योंकि विययमुम्बनी तृष्णा हो मनुष्पको वेषंत रखती है। उसीको पूर्वम मस्त जीवन बीत जाना है, मगर जैमें इंघनसे आगको तृष्ति महि होती वह और भी मड़क उठती है वैसे ही विर्योको चाह विययोंको प्राप्ति सं नहीं बुखती वह और भी बदतो जाती है। अतः संसारमें केवल दु ख है और उसका कारण है पूर्व जन्ममें सचित कर्म। उन क्मोंके ही कारण जीवको नया धरीर धारण करना पड़ता है। खरीरमें इन्दियों होती है, उत्तर इन्द्रयों होती है, उत्तर इन्द्रयों होती है, विययसिकते पुनः नवीन कमंबन्य होता है। उत्तरे पुन जन्म धारण करना पड़ता है। इति है, विययसिकते पुनः नवीन कमंबन्य होता है। उत्तरे पुन जन्म धारण करना पड़ता है। इति है विययसिकते पुनः नवीन कमंबन्य होता है। उत्तरे पुन जन्म धारण करना पड़ता है। इति होता है। उत्तरे पुन जन्म धारण करना पड़ता है। इति होता है। उत्तरे पुन जन्म धारण करना पड़ता है। इति होता है। उत्तरे पुन जन्म धारण करना पड़ता है। इति होता है। अध्ययस्व है उसके कारण मिथ्याल आदि एक बनलाये है।

आध्यन्तर और बाह्य रू⊣से दोनों प्रकारके कारणोको प्राप्त करके जीव जिस प्रकारसे मोहनीय कर्मका नियमसे क्षय करता है उसे सूने, में कहता हूँ ॥३१४॥

कर्म प्रकृतियोंके उपशम क्षय या क्षयापशमके कारणे लब्बिको करके जीव जो सम्यक्त भावको या आरम स्वभावको ग्रहण करता है वह आभ्यन्तर हेतु है ॥३१५॥

विद्रोबार्थ — मोहनीय कर्मके भेद दर्शन मोहनीय कर्मका उपयोग क्षय या क्षयोगदाम हुए बिना सम्य-स्वक्ती प्राप्ति नहीं हो सकनी और सम्यनदको प्राप्ति हुए बिना कर्मबन्धक कारणोका विनाश सम्भव नहीं है। बत. सर्वप्रयम सम्मयवत्वकी प्राप्तिक लिए ही प्रयत्नवील होना चाहिए। सम्यवत्वकी प्राप्तिक अन्तरन कारण करणाठीय है। विख्या पीच है— क्षयोगदामठांध्य, विगुद्धिलांध्य, देशानार्वाध्य, प्रायोग्याव्यक्ति और करण-लविय। इनमेद्दे प्रारम्भकी चार लांध्या नी गामाय है। उनके होने पर भी सम्यवन्यकी प्राप्ति तब नक नहीं। हो सकती जब तक करणाठीव्य न हो। इनके होने पर सम्यवत्वकी प्राप्ति अवस्य होती है।

पूर्व सचिन कर्ममण रूपी पटलकी शिन. (अनुभाग स्पर्धक ) जिम समय प्रति समय अनन्त गुणहीन होते हुंग उदौरणाको प्राप्त होती हैं उस समय शयोणशम्लिक होती हैं। शयोपशम्लिकां ते जिवहा जो भाव सातावेदसीय आदि गुभ कर्माले बन्धमें निर्मानभूत होता हैं उसे दिवाहि करते हैं और उसकी प्रतिकति विद्युद्धि करते हैं और उसकी प्रतिकति विद्युद्धि करते हैं और उसकी प्रतिकति विद्युद्धि करते हैं है। छह हव्यों और नो परार्थिक उपदेश देनेवाले आलायंकी प्राप्तिको तथा उपिष्ट तत्वोंकें प्रहुण, पारण और विचारनेको शिन. प्रतिकती प्रतिकती प्रतिकति प्रति क्षाति होता है। तथा प्रविक्ति प्रतिकति प्रतिकति प्रविकति प्रतिकति प्रति प्रति प्रति प्रविक्ति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रविक्ति प्रति प्रति क्षाति होता है। तथा प्रविक्ति प्रति प्रति प्रति क्षाति प्रति क्षाति प्रति क्षाति प्रति क्षाति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति क्षाति प्रति प्रति क्षाति होता है। तथा प्रविक्ति क्षाति प्रति क्

 अप्पसहाबस्स अ० क० ख० । 'चडुगदि भव्वो सण्णी । पञ्जतो सुज्झगो य सागारो । जागारो सल्लेस्सो सलढिगो सम्ममुवगमद ॥६५१॥–गो० जीवकाण्ड । तित्ययरकेविष्ठसमणभवसुमरणसत्यवेवमहिमावी । इञ्चेवमाइ बहुगा बाहिरहेऊ मुणेयव्या ॥३१६॥ आसण्णभव्यजीवो वर्णतपुणसैविषुद्धिसंपण्णो । बुज्जन्तो खलु बहु स्वववि स 'मोहं पमाणणयजोए ॥३१७॥

आगे सम्यक्तको उत्पत्तिके बाह्य साधनोंको कहते है-

तीर्यंकर, केवली, श्रमण, पूर्वजन्मका स्मरण, शास्त्र, देव, महिमा आदि बहुतसे बाह्य हेतु जानना चाहिए ॥३१६॥

विज्ञेषार्थ—नरक गतिमें प्रथम तीन नरकोमें जातिस्मरण, धर्मश्रवण और वंदनाभिभव ये तीन बाह्य कारण हैं। गीचेके चार नरकोमें जातिस्मरण और वंदनाभिभव ये। ही बाह्य कारण है क्योंकि धर्म उत्तम करानेमें प्रवृत्त नम्मास्ट्रीष्ट देवोका गमन तीसरे नरकसे आगे सम्भव नहीं हैं। तिसंची तथा मनुष्योंमें सम्मामस्वकी उत्पत्तिके बाह्य कारण तीन है—पूर्वजन्मका स्मरण, धर्मश्रवण और जिनस्मित्र वर्धन। जिन विम्बदर्धनेने ही नीर्थकर, केविल और श्रमणोका समावेश हो जाता है। देवगतिमें सम्माम्बत्नों उत्पत्तिके बाह्य कारण चार है—जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिम्माह्मित वर्धन और देवद्विदर्धनं, १३वे, १४वे और १९वें स्वाध कारण चार है—जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिम्महिस्पर्योंन । देवद्विदर्धनं पर्दा निमित्त नहीं है क्योंकि महांबंधे पुक्त उत्परिकें वता नीचे बात नहीं हैं और उन्हीं कस्पोके देवोकी महर्दिका दर्शन देवोमें न तो विस्मय पैदा करता है और न मक्ल्य, क्योंकि इनके श्वक्लरेया होती है। नीर्थेयकवानी देवोमें सम्मान्वको उत्पत्तिके बाह्य निमित्त वो है—जातिस्मरण और धर्मश्रवण। वहीं तिमाहिम्पर्शन भी नहीं है क्योंकि ये देव महोस्त्व देखने नहीं जाते। तथा धर्मश्रवण परस्पर्ति संलपिस ही तम्भव है। अवृत्ति और अनुत्तरावासी देव सम्माद्धि हो होते है।

जो निकट भव्य जीव अनन्तगुणश्रीण निजंरासे सम्पन्न होता है और प्रमाण नयकी योजना के द्वारा तत्त्वार्थको जानता है वही मोहका क्षय करता है ॥३१७॥

१. मोही अरु।

रक्तं च--

जिणसत्थादो अत्थे पच्चक्सादीहि बुज्झदो णियमा । खोयदि मोहोवचयो तह्या सत्यं समधिदव्वं ॥–प्रवचनक्रार ८६ ।

क्षपितमोहस्य दर्भनलामभेदं स्वरूपं चाह--

एवं उबसम मिस्सं खाइयसम्मं च केऽपि गिह्हांति।
तिष्णिव णएणं तियहा जिच्छम सस्मूव तह असम्भूबो ॥३१८॥
सँण्णाइभेयिभण्णं जोबादो णाणदंसणाविरसं।
सो सस्मूबो भणिवो पुट्यं विय गण्णवं ।१३९॥
णेयं खु जरव णाणं सद्वेयं जर्य वंसणं भणियं।
चरियं खु जरव णाणं सद्वेयं जर्य वंसणं भणियं।
चरियं खु चारिसं नायव्यं त असम्भूबं। ॥३२०॥

वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवके द्वारा उपिंदष्ट शास्त्रोंसे प्रत्यक्षादि प्रमाणीके द्वारा पदार्थोंको जाननेवाले पुरुषका मोह समृह नियमसे नष्ट हो जाता है अत शास्त्रीका अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए।

आगे मोहका क्षय होने पर सम्यग्दर्शनके लाभके भेद और स्वरूपको कहते हैं-

इस प्रकार कुछ जोव उपराम सम्यक्तन, क्षायिक सम्यक्त या धायोपरामिक सम्यक्तको प्रहुण करते है। वह सम्यक्त निश्चयनय, सद्भूत व्यवहारनय और असद्भृत व्यवहारनयको अपेक्षा तीन प्रकार है ॥३१८॥

विशेषार्थ — सम्यादर्शनके तोन भेद है — औपगिमक सम्यादर्शन, शायोपशिमक सम्यादर्शन और सायिक सम्यादर्शन । मिल्यात्व, सम्यक्तिमध्यात्व और सम्यक्तिकृति तथा अनतनानुवन्धी क्रोय, मान, माया, क्षामके उपधमसे प्राप्त होनेवाले सम्यादर्शनको औपशासिक सम्यादर्शन हुते हैं । टन्ही मान प्रकृतियोक्ते शयमं प्रकृति हो । वान को सम्यादर्शनको शायिक सम्यादर्शनको कहते हैं । अनतानुवन्धी क्रोय, मान, माया, लोम, मिल्यात्व और सम्यक्तिम्यात्वके वतंमान सर्वधाती स्पर्दकोका उदयाभाविशय, आगामीकाण्यं उदय आनेवाली नियक्तिका सदयस्थात्व प्रवृत्ति है। स्पर्ति के उदयमे होनेवाले तत्त्वार्थ श्रद्धातको धायोपगिमक सम्याद्वीक कहते हैं । इस तरहेते सम्यन्तवके ये तीन भेद होते हैं । आगं प्रत्यकार नयदृष्टिसे सम्यन्तवके तीन प्रकारिक क्यन करते हैं । वे तीन नय है । निज्यमय, सदृभृत व्यवहारनय और असदृभृत व्यवहारनय । इन तीनो सर्थाका स्वयाद्वार पढ़ले कहा आये हे ।

जीवसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान और सम्यक् वारित्र नामादिक भेद होनेसे भिन्न है ऐसा कथन करनेवाळा ६६भूत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥३१०॥ और जिसमे ज्ञेयको ज्ञान, श्रद्धेयको सम्यग्दर्शन और आवरणोयको चारित्र कहा जाय उस असद्भृत व्यवहारनय जानना चाहिए॥३२०॥

विशेषार्थ —गुण और गुणी वस्तुन अभिन्न है। गुणीम भिन्न गुणका और गुणके भिन्न गुणी कोई अस्तित्व नहीं है। गुणाके सेमुदायको ही द्वया कहते हैं। गुणाके अवष्य वस्तुमें भेद करने वाका सद्भूत व्यवहारम्ब है। जैसे व्यवहारीजनोंको समझानेके लिए कहा जाता है कि आसामं दर्चन, ज्ञान और वारिल है। इसे अरि समी या गुण और गुणीमें स्वाववस तो अभेद ही है किर भी नामादिके भेदसे भेद मानकर स्व प्रकारका व्यवहार किया जाता है। उस तरह भेदम्लक आरामाल श्रद्धान सद्भुतव्यवहारन्यसे सम्प्यदर्शन

णएण बिहियाणि —अ ॰ क ॰ स॰ सु ० । २ गुणगुणिनोः सज्ञादिभेदात् भेदकः सद्भूतव्यबहारः ।
 —आळाव० । 'ववडारेणुवदिस्मइ णाणिस्स चिरेवसमं णाणं ।'—समयसार गा० ७ । ३. जन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवहारः ।-अळाव० ।

सद्धा तच्चे वंसण तेस्सेव सहावजाणगं णाणं । असुहणिविसी चरणं ववहारो मोक्जमगं च ॥३२१॥

व्यवहाररत्नत्रबस्य ग्रहणीपायं साधकमावं चाह---

जाणा तह अहिरामबो णिसमाभावेण केवि गिह्र्णांत । एवं हि ठाइऊण णिच्छयमावं चु साहंति ॥३२२॥ आदे तिवयसहावे जो उचयारं ण भेवकरणं च । तं णिच्छेंयं हि अणियं जं तिण्णिव होइ आदेव ॥३२३॥

है। निम्न बस्तुओं में किसी प्रकारके सम्बन्धको लक्ष्य करके एकका दूसरेमें आरोप करना असद्भूत व्यवहारनय है। जैसे मान और मेंयका, अद्भान और अवस्था और आवरणीय और बारिक्स सम्बन्ध है। ज्ञान मेंय त्वायार्थको जानता है। इसीसे सानको प्रवास कर प्रदास के स्वायार्थकों जानता है। इसीसे सानकों प्रकार कर हो। स्वायार्थकों जानता ना ही है और पट यह हो। न कभी जान पटक्प हो सकता है और न पट ज्ञान कर हो। सकता है, किर भी चूँ कि मान घटको जानता है इसिलाए उसे पटकान कहा जाता है। यहाँ सेयका कपन ज्ञान रूपसे किया जाता है। इसी तरह तत्वार्थकों अद्धानकों सम्यय्दर्शन कहते है। अद्धेय तो आत्माका गुण है उसका आलम्बन जीवादि तत्व है जो श्रदाकों विषय है जत. श्रद्धाकों आलम्बनोंको सम्यय्दर्शन कहता अवस्थुत्वस्थाहारन्य है। इसी तरह नार्यक आलामाका गुण है, जारिक आलम्बनोंकों सम्यय्दर्शन कहता अवस्थुत्वस्थाहारन्य है। इसी तरह नार्यक अलामाका गुण है, जारिक आलम्बनोंकों सम्यय्दर्शन कर्युत्वस्थाहार्यक्ष है। इसी उत्हा नार्यक स्थान या प्रहण किया जाता है। उसी उत्हा नार्यक स्थान या प्रहण किया जाता है। उसते जनको चारिज कहना अवस्थुत्वस्थाहारन्य है। इसी तरह नय विवक्षांसे भी सम्यय्दानके भेद हो जाते हैं।

आगे व्यवहाररत्नत्रयको कहते है--

तत्त्वोको श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन है, तत्त्वार्थके स्वरूपको जानना सम्यग्ज्ञान है और अज्ञुभ कार्योको त्यागना सम्यक् चारित्र है, यह ब्यवहार मोक्षमार्ग है ॥३२१॥

व्यवहार रत्नत्रयके ग्रहणका उपाय तथा साधकपना कहते है---

कुछ लोग सर्वज्ञ देवकी आज्ञाके रूपमें, कुछ परोपदेशमे तथा कुछ परोपदेशके विना स्वतः ही व्यवहाररत्नत्रयको ग्रहण करते हैं और इस तरह वे व्यवहाररत्नत्रयकी स्थापना करके निश्चय-रत्नत्रय रूप भावकी साधना करते है ॥३२२॥

निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप कहते है---

रत्नत्रय स्वरूप आत्मामे न उपचार करना और न भेद व्यवहार करनेको निश्चय कहा है क्योंकि रत्नत्रय तो आत्मा ही है अर्थात् आत्मासे भिन्न रत्नत्रय नहीं है ॥२२३॥

१. तं चैव अ० कः ख० व० । तण्वैव यु० । 'धम्मादीसहृहणं सम्मत्त णाणमंगपुञ्चगयं । चिट्ठा तर्विह चिरया ववहारों मोन्समागीति ॥१६०॥'—पञ्चासिक । २ 'अमुहादो विणिवित्त मुहे पवितो य जाण चारित्तं । '' ववहारणयादु जिणमिण्यं ॥१६०॥'—पञ्चासिक । ३ खण्यचणविहाणं अव्याणं जिणमरीवहृत्यं । आणाए विहामें के वहारणयादु जिणमण्यं ॥१६०॥ —गो० जीव० । ४ णिण्छ्यं हि क० क० ख० व० यु० । जिण्यवणयेण मणियो तिहि तेहिंह समाहेदो हु जो अप्पा । ण कुणपि किचित्र अण्णं ण मुपदि सो मोन्समागीति ॥१६१॥ जो चरित णादि पिण्डिद अप्पाणं अपण्णा अण्णमयं । सो चारित्तं णाण्यं देशणिदि णिष्डिदो होदि ॥१६१॥ जो चरित णादि पिण्डिदो स्वराण अपण्णा अण्णमयं । सो चारित्तं णाण्यं देशणिदि णिष्डिदो होदि ॥१६१॥ जो चरितं णादि पिण्डिदो होदि ॥१६२॥—पञ्चास्तिक । 'निष्डिद अप्पाणं अपण्णा अण्णमयं । सो चारित्तं णाण्यं देशणिदि णिष्डिदो होदि ॥१६२॥ पञ्चासिक । 'निष्डिद अपाणं अपण्या अण्णमयं । सो चारितं णाण्यं देशपित्र विद्या । साम्यक्तजानवृत्तात्मा मोक्साणं च तिरुषय । । स्वदानाधिगमोपेकाः चुद्धस्य (वार्ष्या । सम्यक्तजानवृत्तात्मा सामानं च तिरुषय ।। अद्यानाधिगमोपेकाः याः पुनः स्यु परात्मना । सम्यक्तजानवृत्तात्मा सामानं व्यवहारत ।। —तत्रवार्यसाद । रित्राण्या मृतितु अण्ण विद्यासिह । तम्हा तित्वसहयो होदि हु मोनस्वस्य कारणं वाषा ॥४०। — मुक्यसंब्रह्तं ।

विशेषार्थ--जिनागममे वस्तुस्वरूपके निरूपणकी दो पद्धतियाँ हैं । उनमेसे एकका नाम निरुप्य और इसरेका नाम व्यवहार है। निश्चय नय वस्तुके स्वाधित स्वरूपको कहता है और व्यवहार नय पराधित स्वरूपको कहता है। दूसरे शब्दोमे निश्चयनय शद्ध द्रव्यका निरूपक है और व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्यका निरूपका। वस्तमे अग्रद्धता भी दो प्रकारसे होती है। एक तो विकारकृत अग्रद्धता और दूसरे अखण्ड वस्तुमें भेदपरक अशदता । जैसे आत्मामे रागादिजन्य अगदाना है वह भी व्यवहार नयका विषय है और अखण्ड आत्मामें दर्शन-जान-चारित्ररूपसे भेद करना भेदजन्य अशदता है वह भी व्यवहार नयका विषय है। क्योंकि आत्मा तो रत्नत्रयात्मक एक अखण्ड द्रव्य है। इसीलिए समयसार गांचा ७ में कहा है कि आत्मामें दर्शनज्ञान चारित्र व्यवहारनयसे कहे जाते है। निश्चय नयसे तो ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं, वह तो केवल शुद्ध ज्ञायक है। इसी गायाकी टीकामे आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है-इस शुद्ध ज्ञायक आत्मामे कर्मबन्धके निमित्तसे ही अगद्धता नही आती किन्तु ज्ञान दर्शन चारित्रवाला आत्मा है यह कहनसे भी अगुद्धता आती है क्योंकि वस्तु तो अनन्तधर्मरूप एकधर्मी है। किन्तु व्यवहारी जन धर्मोंको तो समझते है, अखण्ड एकरूप धर्मीको नहीं समझते । अतः आचार्य उन्हें समझानेके लिए धर्म और धर्मीमें स्वाभाविक अभेद होते हुए भी कथनके द्वारा भेद उत्पन्न करके व्यवहारसे हो ऐसा कहते है कि आत्मामें दर्शन ज्ञान और चारित्र है। परमार्थदृष्टिसे देखा जाये तो एक दुव्य अनन्तपर्यायोको पिये हुए होनेसे एक ही है । उस एकत्व स्वभावका अनुभवन करने-बालोको दृष्टिमे दर्शन भी नही, जान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, एक शद आत्मा ही है। अत निश्चय नयसे रत्तत्रयात्मक आत्मा ही मोक्षका मार्ग है क्योंकि दर्शन ज्ञान और चारित्र आत्मरूप हो है और व्यवहारनयमे सम्बग्दर्शन, सम्बग्जान और सम्बन जारित्र मोक्षमार्ग है। यही वात द्रव्यसंग्रह गाया ३९ में कही है। जैसे मोक्षमार्गका कथन दो पद्धतियो या नयोके द्वारा दो रूपसे किया जाता है वैसे ही रत्नत्रयके स्वरूपका कथन भी दो नयोके द्वारा दो प्रकारमे किया जाता है उनमेंने एकको निश्चय रस्तत्रय कहते हैं और एकको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं । रत्नत्रय स्वरूप आत्मामे उपचार या भेदव्यवहार नही करना निश्चय रत्नत्रय है अर्थात् आत्माकी श्रद्धा निश्चय सम्यग्दर्शन, आत्माका ज्ञान निश्चयसम्यग्जान और आत्मामे स्थिरता निश्चय चारित है इस तरह ये तीनो आत्मस्वरूप ही है। इन तीनोका ही विषय केवल एक आत्मा है। उससे भिन्न कोई अन्य बस्तु नहीं है। किन्तु तत्त्वोकी श्रद्धा सम्यग्दर्शन, तत्त्वोका ज्ञान सम्यग्जान और अञाभ कर्मोंको त्याग-कर शभ कर्म करना सम्यक्चारित्र ये व्यवहार रत्नत्रयका स्वरूप है । व्यवहाररत्नत्रय और निरुचयरत्नत्रयमे साध्य-साधन भाव आगममे कहा है। व्यवहार रत्नवयके द्वारा निरुवय रत्नवय साधा जाता है। निरुवयकी भावनामे प्रेरित होकर जीव व्यवहाररत्नत्रयको ग्रहण करता है इसके ग्रहण करनेमें स्वत अन्त प्रेरणा भी कारण होती है और परोपदेश भी कारण है। व्यवहारनय भेदप्रधान है अत उसमें साध्य और साधन भिन्न होते हैं। साध्य तो पूर्ण शद्धता रूपमे परिणत आरमा है और साधन है भेदरत्नत्रयरूप परावलम्बी विकल्प । क्योंकि व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्जान और व्यवहार सम्यकचारित्रका विषय आत्मासे भिन्न है। व्यवहार सम्यग्दर्शनका विषय नौ पदार्थ या सात तत्त्व है, व्यवहार ज्ञानका विषय अंगपर्वगत ज्ञान है और व्यवहारचारित्रका विषय जास्त्रोक्त आचार है। अत व्यवहारी सर्वप्रथम यह भेदजान करता है कि यह श्रद्धान करने योग्य है और यह श्रद्धान करने योग्य नहीं है. यह जानने योग्य है और यह जानने योग्य नहीं है. यह आचरण करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है। ऐसा निर्णय करनेपर जीवादि नौ पदार्थोंका मिथ्यात्वके उदयमे होनेवाले मिथ्या अभिनिवेशमे रहित सम्यकश्रद्धान करता है । यथा—द:ख हेय-तत्त्व है । उसका कारण संसार है । संसारके कारण आस्रव और बन्ध पदार्थ है । उनके कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र है। सल उपादेय तस्व है, उसका कारण मोक्ष है। मोक्षके कारण संवर और निर्जरा पदार्थ है। उन दोनोके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान, सम्यकचारित्र है। यद्यपि शद्ध नयमे यह जीव विशद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाववाला है, तथापि व्यवहारसे अनादि कर्मबन्धके वजीभूत होकर अशुद्ध परिणामको करता है। उससे पौदगलिक कर्मका बन्ध करता है। कर्मका उदय होनेपर चारो गतियोंने असण करता है। जन्म लेनेपर शरीर और इन्टियाँ होती है । डन्द्रिय सुखमें पडकर राग-ढेव करता है । राग-ढेवरुप परिणामरे

पुन: कर्मबन्ध होता है। इस तरह रागादि परिणामोका और कर्मका परस्परमें जो कार्यकारणभाव है वही पुष्य, पाप आदिका कारण है। ऐसा जानकर उक्त संसारचक्रका विनाश करनेके लिए अव्यावाध सुख आदि गुणोके समृह रूप अपने आत्मस्वरूपमें रागादिविकल्प दूर करके भावना करना चाहिए । इस प्रकारका श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तस्त्रके विनिश्चयका बीज है। उसके होनेपर जो सम्यक ज्ञान होता है वही ज्ञान चैतना प्रधान आत्मतत्त्वकी उपलब्धिका बीज है। इन सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके होनेपर समस्त अमार्गीस छटकर इन्द्रिय और मनके विषयभूत पदार्थोंमें रागद्वेषपूर्वक विकारका अभाव हीनेसे जो निविकार ज्ञानस्वभाव-रूप समभाव होता है वही सम्यक्चारित्र है । बाधाय यह है कि मिथ्यात्व आदि सात कर्मप्रकृतियोंका उपशम, क्षय या क्षयोपशमके होनेके साथ अपनी श्रहात्माके अभिमुख परिणामके होनेपर, श्रद्ध आत्मभावनासे उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सूखको जपादेय मानकर संसार गरीर और भोगोमें जो हेयबुद्धि होती है वह चतुर्थगुण-स्थानवर्ती व्रतरहित सम्यय्दिष्टिकी अवस्था है। तथा अत्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम होनेपर जो यथा-शक्ति त्रसवधमे निवृत्ति होती है वह पंचमगुण स्थानवर्ती श्रावककी अवस्था है। आगे ज्यो-ज्यों रागादिका क्षयोपशम होनेपर शुद्धात्माकी अनुभृति बढती जाती है त्यो-त्यो बाह्य त्याग भी बढ़ता जाता है। यहाँ जो बाह्यमें पंचेन्त्रियके विषयोका त्याग है वह व्यवहारनयसे चारित्र कहा जाता है और जो अभ्यन्तरमें रागादिक: अभाव है वह निश्चयसे चारित्र है। सारांश यह है कि वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जीवादि पदार्थोंका सम्यक् श्रद्धान और सम्यकान तो गृहस्थों और साधुओका समान आचार है। जो साधु होते है वे तो आचार शास्त्रमें विहित-प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानके योग्य पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, चडावश्यक आदिका पालन करते हैं और जो गहस्य होते है वे उपासकाचारमे विहित पंचम गणस्यानके योग्य दान, सील, इत, पूजा, उपवास आदि करते हैं। यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। इस व्यवहार मोक्षमार्गको करते हुए जब जितने काल तक बारमा विशिष्ट गुद्धभावनावश स्वभावमृत सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्रके साथ एकीमृत होकर त्याग और उपादानके विकल्पमे शुन्य होकर निश्चल हो जाता है उतने काल तक चुँकि वह आत्मा जीवस्वभावमें नियत चारित्ररूप हो जाता है अत वह निश्चयसे मोक्षमार्ग है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहारमे साध्य-साधन भाव होता है। यहाँ यह व्यानमें रखना चाहिए कि पूर्व गृद्धताके आश्रित जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान और सम्यकचारित्र है वे ही मोक्षके कारण है और पराश्रित होनेपर वे बन्धके कारण है। यह बात पंचास्तिकाय गाथा १६४ में कही है। जैसे थी यद्यपि स्वभावसे शीतल होता है किन्तु अग्निके संसर्गसे वही दाहक हो जाता है। उसी तरह यद्यपि सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान और सम्यक्षचारित्र मुक्तिके कारण है तथापि पंचपरमेष्ठी आदि प्रशस्त दृब्योंके संसर्गसे व साक्षात पृथ्यबन्धके कारण होते है और मिध्यात्व तथा विषयकषायमे निमित्तभत पर-द्रव्योंके आश्रित होनेपर पापबन्धके कारण होते है, इसीसे उन्हें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र कहते हैं। अतः पंचपरमेष्टीकी भक्ति आदिसे मोक्ष माननेवाला भी जीव परसमयरत कहा गया है । किन्तु जो पृष्प निर्विकार-शद्धातम भावना रूप परम उपेक्षा सयममें स्थिर होना चाहता है और उसमे असमर्थ होनेपर काम, क्रोधादिरूप अशद्ध परिणामोसे बचनेके लिए पंचपरमेष्ठी आदिकी भक्ति करता है वह उस समय सुक्ष्मपरसमय प्रवृत्त होने से सराग सम्यादृष्टि होता है। यदि वह शुद्धात्मभावनामे समर्थ होनेपर भी उसे छोड़कर ऐसा मानता है कि शभोपयोगसे ही मोक्ष होता है तब वह स्यूल परसमय रूप परिणामसे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि होता है। अत भव्यजीव मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोके और यथासम्भव चारित्रमोहनीयका उपशम-क्षय-क्षयोपशम होनैपर यद्यपि अपने गुणस्थानके अनुसार हेयबुद्धिसे विषय सुलको भोगता है तथापि निज शुद्धारमभावनासे उत्पन्न अतीन्द्रिय सुखको ही उपादेय मानता है। उसकी यह भावना ही उसे व्यवहारसे निश्चयको खोर ले जाती है। और इस तरह निश्चय और व्यवहारमें साध्य-साधन भाव बनता है। इसके विषयमें स्वर्ण और स्वर्णपापाणका दष्टान्त दिया है। जिस पाषाणमें स्वर्ण होता है उसे स्वर्णपाषाण कहते हैं। जिस प्रकार व्यवहारनयसे स्वर्ण-पाषाण स्वर्णका साधन है उसी प्रकार व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चयमोक्ष मार्गका साधन है अर्थात व्यवहार नयसे भाविलगी मुनिको सविकल्प दशामें वर्तते हुए तत्त्वार्यश्रदान, तत्त्वार्यश्रान और महाव्रतादिरूपचारित्र निविकल्पदशामे वर्तते हए शद्धात्मश्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठानके साधन है।

एवं दंसणजुत्तो चरित्तमोहं च खबिय सामण्णो । छंहवि हु सो परमप्पा बट्टंतो एण<sup>ी</sup> कम्मेण ॥३२४॥

इति दर्शनाधिकारः ।

भुतज्ञानपरिकारध्यास्त्राः सम्बग्ध्यस्य हेतुं स्वरूपं निष्वयं याह— वंस्त्रणकारणमूर्वं णाणं सम्बग्धं होह जीवस्य । तं सुयणाणं णियमा जिव्यवयाविकामायः परमं ॥३२५॥ वत्यूण जं सहावं जहिंदुयं जयपमाण तह सिद्धं । तं तह व जोषणं हह सम्मं णाणं जिला वंति ॥३२६॥

उक्तंच--

संसयविमोहिविक्भमविविज्जियं अप्पपरसरूवस्स । गहुण सम्मं णाणं सायारमणेयभेयं तु ॥—द्रव्यसं ४२ ॥

इस क्रमसे सम्यग्दर्शनसे युक्त मुनि चारित्र मोहनोयका क्षय करके परमात्मपदको प्राप्त करता है।। ३२४ ।।

दर्शनाधिकार समाप्त हुआ।

आगे श्रुतज्ञान रूपमे परिणन आत्माके सम्यग्यनेका हेतु और स्वरूप तथा निश्चयका कथन करते हैं---

सम्यरदर्शनपूर्वक जीवके जो ज्ञान होता है वह सम्यरज्ञान है । अथवा सम्यर्ग्शनका कारण-भूत जीवका ज्ञान सम्यरज्ञान है और वह ज्ञान जिनागमसे निकला हुआ नियमसे उत्तम श्रुतज्ञान है ॥ ३२५ ॥

विशेषार्थ — जब तक जीवको सम्धन्तको प्राप्त नहीं होती तब तक उमका ज्ञान सच्चा नहीं होता । ज्ञानके सम्धन्तको कारण सम्बन्धको हैं । इनके अनुसार मिध्याजानपूर्वक हो सम्पन्दकोन होता है । क्योंकि सम्धन्दको उप्पत्तिक लिए मात तत्त्वींका प्रयाखना होना आवश्यक है उसके बिना सम्धन्दकी नहीं हो सकता । अत जिनागमका स्वत अवगाहन करके या परोपदेशमें होनेचाल खूतजान ही सम्धन्दकीन नहीं हो सकता । अत जिनागमका स्वत अवगाहन करके या परोपदेशमें होनेचाल खूतजान ही सम्धन्दकीन नहीं हो लिए तही है । अधिनामक सम्धन्दकीन तो खूतजानपूर्वक ही होता है और निसर्गक सम्धन्दकीनमें भी परस्पराक्ष खुतजान कारण होता है । इप तरह जो खूतजान सम्धन्दकीन कारण है वह बास्तवमें यदीप सम्बन्धन नहीं है क्योंकि सम्भव्यक्षित बिना ज्ञान सम्बन्धन नहीं होता । तथापि चूँकि वह खुतजान सम्धन्दकीनो कारण है इसिक्त उसे उपचारते ही सक्वा ज्ञान सम्बन्धन नहीं होता ।

आगे सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कहते हैं---

वस्तुका जो यथावस्थित स्वभाव नय और प्रमाणके द्वारा सिद्ध है उसको वैसा हो जानना सम्यग्जान है ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं ॥ ३२६ ॥

द्रव्यसग्रहमें कहा भी है-

आत्माके और अन्य वस्तुओके स्वरूपको सशय, विपर्यय और अनव्यवसायसे रहित जानना सम्यग्जान हैं। वह ज्ञान साकार होता है और उसके अनेक भेदे हैं।

१. सामण्णं अ० क०। सामण्णे ल० ज० सु०। २. भवदि हु॰ सु०। २. अनेन क्रमेण वर्तमान. हत्ययं । एष मन्मेण अ० क० त्स० ज० सु०। ४ 'जीवादिसहहणं सम्मत्तं रूजमप्पणो त तु। दुर्राभणिबेसिबमुक्कं णाणं सम्मं बु होदि सदि जिस्हि॥४१॥—वृदयसम्बरु। ५. जाणणो अ० क० त्स० ज० सु०।

बहिरंत परमतच्चं णुच्चा णाणं खु जं ठियं णाणे । तं इह णिच्छयणाणं पुब्बं तं सुणह ववहारं ॥३२७॥ अतिन्याक्षिमध्यार्थि श्रुवाण्ययने स्वाधिनां निषेषयि— ता सुयसायरमहणं कोरह<sup>3</sup> सुपमाणमेसमहणेण । सियणयफाणवगहिए जाव ण मुणिको हु बस्युसक्ताको ॥३२८॥

इति ज्ञानाधिकारः ।

विशेषार्थ — 'यह सीप है या चाँदी' इस प्रकारके अनिश्चयात्मक ज्ञानको सशय कहते हैं। सीपको चाँदी समझ लेना विपर्यय या विभ्रमजान है। और चलते हुए मार्गमे जो तुण आदिका स्पर्श होने पर स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि क्या है उसे अनध्यवसाय या विमोह कहते हैं। इन तीन मिथ्याज्ञानोंसे रहित जो ज्ञान होता है वह लौकिक सम्यक्तान है। किन्तु सहज शुद्ध केवलजान और केवलदर्शन स्वभाव आत्माके स्वरूप को तथा जीव सम्बन्धी भावकर्म नोकर्मरूप परद्रव्यको और पृद्गल आदि शेष सब द्रव्योको नय प्रमाणके द्वारा जैसा स्वरूप प्रतीत हो वैसा ही ठीक-ठीक जानना वस्तुत. सम्यग्जान है। शास्त्रीमे नय विवक्षासे वस्तुओका कथन किया है यदि नयविवक्षाका ज्ञान न हो तो उसमे परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है अत. जहां जो कथन जिस अपेक्षासे किया गया है उसको उसी विवक्षामे ठीक-ठीक जानना ही सम्यक्षान है। जैसे आगममे पृथिवी काय आदिके भेदसे जीवके छह प्रकार तथा इन्द्रियोके भेदसे एकेन्द्रिय आदि पाँच भेद बतलाये हैं किन्तु निरचयसे इन्द्रियों और पृथिवीकाय आदि जीवके स्वरूप नहीं है। अत व्यवहारनयसे ही पृथिवी आदि पट्कायोंको जीव कहा है, निश्चयसे तो जीव असीन्द्रिय अमूर्त और केवल ज्ञानादि गुणोका पिण्डरूप है। इसी तरह जीवको कर्मोका कर्ता और भोक्ता कहा है यह कथन भी व्यवहारनयसे है। निश्चयनयसे तो जीव अपने कंवल ज्ञानादिरूप शुद्ध भावोका ही कर्ता और भोक्ता है। अतः गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवसमास आदिके भेदोंके द्वारा तथा कर्मजन्य भेदोंके द्वारा ससारी जीवका जितना भी कथन है वह सब व्यवहारनयसे है। इस नयविवक्षाको जाननेसे ही जीवादि पदार्घोंका यथार्थ ज्ञान होता है। अत सम्यक्जानके लिए नय प्रमाणादिका स्वरूप भी जानना आवश्यक है। आगे निश्चयक्कानका स्वरूप कहते है—

बाह्य और अन्तः परमतत्त्वको जानकर ज्ञानका ज्ञानमें हो स्थिर होनेको यहाँ निश्चयक्षान कहा है। और पहले जो ज्ञानका कथन किया है उसे व्यवहारक्कान जानो।। २२७ ॥

विज्ञेषार्थं — पहले कहा है कि पराधित कथन व्यवहार और स्वाधित कथन निरुष्य है। ज्ञान अपने-को भी जानता है और परको भी जानता है। बाह्य सेयकी अपेक्षा घटजान, पटजान आदि सब व्यवहार-ज्ञान है। मित, भूत, अर्वाव आदि भेद भी व्यवहारआनके ही है क्योंकि ये भेद परसापेश्य है। जो ज्ञान हन्द्रिय और मनकी सहायतांस होता है उसे मितजान कहते हैं। मित्रज्ञानपूर्वक होनेवाले विशेष ज्ञानको भूतजान कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको अवधिकान कहते हैं। मनमें स्थित रूपी पदार्थोंके एक देश स्थह ज्ञानको मन-पर्यय उपेक्षा है। सबको जानकर भी वह स्वस्थ ही रहता है। व्यवहारनायों केवलज्ञान परको जानता है निरुष्य-ग्यसे अपनेको ही जानता है। अत. परिपूर्णज्ञान ही निरुष्यआन है।

वागे वात्मार्यो पुरुषोके लिए श्रुतके बच्चवनमें बच्चाप्ति और वित्ववाप्तिका निषेध करते है— स्वाद्वादनयरूपी नागराजसे गृहीत प्रमाणरूपी मेरमथानीके द्वारा तब तक श्रुतरूपी सागर का मन्यन करो, जब तक वस्तुके स्वरूपका ज्ञान न होवे ॥ ३२८ ॥

१. णाणं सु०। २. पुल्वृत्तं सु०--अ० क० ख० ख० सु०। ३. कीरइ ज०।

निश्चयसाध्यस्य व्यवहारेण साधककमं भद्रवयं ताम्यासपि(!) व्यावयानार्यं कममाह— णिच्छय सैन्झसरूवं सैराय तस्सेव साहणं चरणं । तह्या वो विय कससो पडिडकॅं[च्छ]माणं पेंबुक्सेह ।।३२९।।

धारित्रस्वामिनः स्वरूपं निरूप्य तस्यैव भेदं दर्शयति —

वंसणसुद्धिवसुद्धो मूलाइगुणेहि संजुओ तहय । 'सुहबु:खाइसमाणो क्राणिणलोणो हवे समणो ॥३३०॥

विश्रेषार्थं—हिन्दू पुराणोमे कथा है कि देवें और अयुरोने मिलकर समुद्रका मन्यन किया था। मयानी बनाया था सुमेक्को और नागराजको बनाया था रस्सी। मुमेक्के बारो ओर नागराजको बोधकर एक ओर से देवो और एक ओरां अयुरोने उसे मथानीको तरह तब तक पुमाबा था। जब तक अमृतको प्रान्ति हिंदी हुई। प्रत्यकार यहीं उसी पौराणिक वसाके रुपक द्वाराजकथी समुद्रके मन्यनकी प्रमुक्त मन्यान करों है कि प्रमाणको मथानी बनाओ और उसे स्थाद्वादनयरूपी नागकीसमें बोधकर तब तक उसके द्वारा प्रारम्भ समुद्रका मन्यन करो—बाराबार अपयास करों जब तक उसके द्वारा प्राप्त समुद्रका मन्यन करो—बाराबार अपयास करों जब तक उसके द्वारा प्राप्त समुद्रका मन्यन करो—बाराबार अभ्यास करों जब तक उसके द्वारा प्राप्त समुद्रका मन्यन करो—बाराबार अभ्यास करों जब तक उसके द्वारा प्राप्त समुद्रका सम्यन करों—बाराबार अभ्यास करों जब तक उसके द्वारा प्राप्त समुद्रका सम्यन करों—बाराबार अभ्यास करों जब तक उसके विश्वार समुद्रका सम्यन करों—बाराबार अभ्यास करों जब तक उसके विश्वार समुद्रका सम्यन करों—बाराबार अभ्यास करों वाराबार समुद्रका सम्यन करों—बाराबार अभ्यास करों वाराबार सम्यन करों—बाराबार अभ्यास करों वाराबार समुद्रका सम्यन करों—बाराबार सम्यन सम्यन करों—बाराबार अभ्यास करों वाराबार सम्यन सम्यन करों वाराबार सम्यन करों वाराबार सम्यन सम्यन करों वाराबार सम्यन सम्यन सम्यन सम्यन करों वाराबार सम्यन करों स्था सम्यन सम्

### ज्ञानाधिकार समाप्त ।

व्यवहारके द्वारा निरुचयरूप साध्यके साधनक्रमको बतलाकर व्याख्यानके लिए दोनोका क्रम कहते हैं—

निरुचय साध्य स्वरूप है। उसका साधन सराग और बोतराग चारित्र है। अतः दोनोको भी क्रमसे धारण करने पर जीव प्रबोधको प्राप्त होता है॥३२९॥

दिशोषार्थ — निदय और व्यवहार में नाव्य-माधन भावका कथन पहले किया है। आगे निदय स्वरूपकी प्राप्ति में माधन चारित्रका कथन करते हैं। चारित्र सराग और वीदरागक भेदने दी प्रकार का हैं। मीटे तौर पर सरागीके चारित्रको मरागचारित्र और वीतरागों चारित्रको वीतराग चारित्र कहते हैं। मीटे तौर पर सरागीक जारित्रको जारावर के स्वरूपके लें। से के स्वरूपके ने माधने प्राप्त कहते हैं। किर भी मुख्य क्याय के उदयके अभावने प्राप्त करते हैं। किर भी मुख्य क्यमें रागकी प्रशासत छंड, सानवे नक रहनी हैं अत. जनमें ही मराग चारित्र माना गया है। चारित्र का धारण रागकी निवृत्तिके निग्र किया जाता है। अत. सरागी भी रागकी निवृत्तिके निग्र किया जाता है। अत.

चारित्र के स्वामीका स्वरूप बतलाकर उसके भेद बतलाते है---

जो दोष रहित सम्यन्दर्शनसे विशृद्ध तथा मूल और उत्तर गृणोंसे युक्त होता है सुख और दु:खमें जिसका समभाव होता है, तथा आत्मध्यानमे लोन रहता है वह श्रमण—जनसाधु, चारित्र का घारक या चारित्रका स्वामी है।।३३०।।

विद्रोपार्थ —सम्यत्वसंत और मम्यत्वातपृर्वक चारित्र ही धर्म हं और वह धर्म साम्यभाव रूप है। उसके बारकको ही त्रमण कहते है। शत्रु और मित्रमें, सुख और दुःखमें, प्रशंसा और निन्दामें, लोष्ट और

१. प्रदर्शनाम्या—ज॰ क॰ त्व॰ ज॰। २. सुज्झ ज॰। ३. सराह त-ज॰। ४ पडिज्जमाण क्ष॰ क॰ त्व॰ ज॰ ग्रु॰। ५ पबुज्जीद ज॰ क॰ त्व॰ ग्रु॰। पबुज्जीहि ज॰। ६. झाणे लीघो ज॰ ग्रु॰। 'पंचसिमदो तिगुत्तो पंचेंदियसंबुढो जिदकसाओ । दंसणणाणसम्यो समणो सो संजदो प्रणिदो ॥२४०॥ समसत्तुकंषुवणो समसुहदुक्को पसंसणिदसमो । समलोट्टुकंबणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥२४१॥'—प्रयचनसार ।

### म्प-

# असुहेण रायरहिओ क्याइरायेण जो हु संजुत्तो । सो इह भणिय सराओ मुक्को बोह् णं पि खलु इयरो ।।३३१॥

सुवर्णमें तथा जीवन और भरणमें जिसका सममाव है, यह मेरा है और यह पराया है, यह मुखदायक है और यह इस्वदायक है और यह इस्वदायक है और यह इस्वदायक है और यह अवकारी, यह मेरा उपकारी है और यह अवकारी, यह मेरा रक्षक है और यह मझक है ऐसो मेर-बृद्धि जिसमें नहीं है वह ध्मण विश्वद्ध सम्यन्धर्शनसे युक्त होता है और साधुके २८ मूख्युणोका पालक होता है, तथा आरमध्यानमें लीग रहता है। ऐसा ध्रमण ही चारित्रका स्वामी होता है। वह दु:खसे खुटकारा पाने के लिए बन्धु-बान्ध्यान आता है अर्थे प्रथमणावार्यके सेवामे उपस्थित होकर समस्त परिग्रहको त्यागकर साधुवका मार्ग स्वीकार करता है। और इस तरह वह चारित्रका स्वामी श्रमण बन जाता है। ध्यानाध्ययन ही उसके मुख्य कार्ण होते हैं।

आगे सराग और बीतरागका कथन करते है-

जो अशुभ प्रवृत्तियोसे तो राग नहीं करता, किन्तु जिसे बतादिरूप शुभ प्रवृत्तियोमें राग रहता है उसे यहां सराग चारित्रका धारक श्रमण कहा है और जिसे अशुभ और शुभ दोनों ही प्रकारका राग नहीं है वह श्रमण वीतराग है ॥३३१॥

विद्योषार्थ — आगममे श्रमण दो प्रकारके बताये हैं एक शुद्धोपयोगी और एक शुमोपयोगी । शुद्धो-पयोगी वीतराय होते है और शुभोपयोगी सराय होते हैं। शुद्धोपयोगीको निरास्रव कहा है और शुभोपयोगी को आस्रवसे सहित साम्रव कहा है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि उपयोगके तीन प्रकार है—अशुभ, शुभ और शुद्ध । विषय और कपायमे अनुरक्त होकर जो विषयकषाय वर्धक शास्त्रोको सुनता है, विषयी पुरुषो की सगति करता है उसका उपयोग अशुभ होता है। किन्तु जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुका श्रद्धानी बनकर जीवो पर दयाभाव रखता है उसका उपयोग शुभ होता है। शुभोपयोगसे पुण्यबन्ध और अशुभोषयोगसे पापबन्ध होता है। किन्तु शुभ और अशुभ दोनो प्रकारके रागसे रहित शुद्धोपयोगसे बन्ध नही होता है। अत वस्तृत शुद्धोपयोग ही उपादेय है। गुणस्थानोकी परिपाटीके अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय गुणस्थानमे यद्यपि अशुभोषयोग रहता है किन्तु ऊपर-ऊपर उसकी मन्दता होती जाती है। आगे चतुर्य, पंचम और छठे गुणस्थानमे परम्परासे गुद्धोपयोगका साधक शुभोपयोग रहता है । इसका स्पष्टरूप यह है कि सम्य-व्यृष्टि यद्यपि उपादय रूपसे निज शुद्ध आत्माको ही आता है किन्तु चारित्रमोहके उदयसे उसमे असमर्थ होने पर निर्दोप परमात्मस्वरूप अर्हन्तो और सिद्धोकी तथा उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय और साधुओकी भक्तिमे मन लगाकर विषयकषायमे प्रवृत्तिको रोकता है। इस तरह उसका वह शुभोपयोग भी परम्परासे शुद्धोपयोगमे सहायक कहा जाता है। आगे सातवें गुणस्थानसे लेकर बारहवे गुणस्थान तक जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेदको लिये हुए गुढोपयोग रहता है। शुद्धोपयोगमे शुद्ध बुद्ध स्वभाव निज आत्मा ही ध्येय रहती है। सातवे आदि गुणस्थानोमें भी शुद्ध ध्येय होनेसे, शुद्ध आस्माका अवलम्बन होनेसे, और शुद्ध आस्म-स्वरूपका साधक होनेसे गुढोपयोग घटित होता है। यह शुद्धोपयोग न तो संसारके कारणभूत मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध पर्यायोंको तरह अशुद्ध होता है और न केवलज्ञानरूप शुद्ध पर्यायको तरह शुद्ध होता है। किन्तु इन दोनो अवस्थाओसे बिलक्षण तीसरी अवस्था होती है जो शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप तथा मोक्षका कारण होती है।

१. समणा मुद्रबजुत्ता सुद्दोबजुत्ता य होति समयम्हि । तेसु वि सुद्धृवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥२४५॥ —--प्रवचनसार ।

सम्मा विय मिच्छा विय तबोहणा समण तहय अणयोरा । होंति विराय सराया जविरिसिमुणिणो य णायव्वा ॥३३२॥ श्रद्धातादि कुर्वतो मिध्यासम्यग्मावं यमा तथा चाह—

श्रद्धातारि कुवती मिण्यासम्यग्नाव यथा तथा चाह— <sup>\*</sup>इंदियसोक्खणिमित्तं सद्धाणादीणि कुणइ सो मिण्छो । तं पिय मोक्खणिमित्तं कुठवंतो भणइ सिंह्ही ॥३३३॥

तपस्वी अनगार श्रमण सम्यग्दृष्टि भी होते हैं और मिष्यादृष्टि भी होते हैं तथा ऋषि, यति और मृनि सरागी भी होते हैं और वीतरागी भी होते हैं ॥३३२॥

बिद्रोबार्थ — जिनरूपकं धारी मिशु अनेक प्रकारके होते हैं, उनके नाम है — अनगार, यित, मुनि और ऋषि । मामान्य माधुओको अनगार कहते हैं । उपधाम और धपकन्नेणी पर आरुड साधुओको यित कहते हैं । अवधानाने, मन पर्यवानों और केवलजानीको मुनि कहते हैं । और तम्बिद्धारी साधुओको ऋषि कहते हैं । अतगार अर्थात सामान्य साथु सम्बग्धि मो होते हैं । कौन सम्बग्धि और कोन मिथ्यादृष्टि होते हैं । कौन सम्बग्धि और कोन मिथ्यादृष्टि होते हैं ने प्रेन प्रवार आर्थ म्यय स्पष्ट किया है । येन ब्रायि और मुनि सरागों मो होते हैं और विदारागों मो होते हैं । इनमें ओ प्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती है वे सरागी हैं और जो बीतराग अवस्थाने स्थित हैं वे बीतरागी हैं ।

श्रद्धान आदि करने हुए भी कैसे सम्यग्पना और मिथ्यापना होता है यह बतलाते हैं—

जो इन्द्रिय मुखको प्राप्तिके लिए श्रद्धान ज्ञान और चारित्रका पालन करता है वह मिथ्या-दृष्टि है और जो मोक्षके लिए श्रद्धान आदि करता है वह सम्यग्दृष्टि है ॥३३३॥

विशेषार्थ-- जैन आचार और विचारकी श्रद्धा करके उसका पालन करनेवाले गृहस्य ही नहीं, साध भी सम्यग्दष्टि और मिथ्यादिष्ट होते हे । जिन्होंने ससार भोगोकी इच्छामे, देवगति और भोगभमिकी लभावनी भोगवार्तामें आकृष्ट होकर उसी की प्राप्तिक लिए बताचरण स्वीकार किया है वह मिथ्यादिष्ट है और जिसने ससारके सुखको त्याज्य मानकर मोक्षकी प्राप्तिके लिए जिनदीशा धारण की है वह सम्यन्द्रष्टि है। समयसार गाया २७३ आदिमे आचार्य कुन्दकुन्द स्वामीने लिखा है कि अभव्यजीव जिन भगवानके द्वारा कथित व्रत समिति, गुप्ति, शील और तपको करते हुए भी अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही रहता है क्योंकि इन सबके करने-का जो वास्तविक लक्ष्य मोक्ष है उसी पर उसकी श्रद्धा नहीं है। और इसका कारण यह है कि उसे शर्द्ध ज्ञानमय आत्माको हो प्रतीति नही है। जिसे बाद ज्ञानमय आत्माका ही ज्ञान नही है उसकी श्रद्धा ज्ञान पर ही नहीं है । और ज्ञानपर श्रद्धा न होनेसे स्वारह अगका पाठी होनेपर भी, शास्त्राध्ययनका जो गुण है उसका अभाव होनेसे वह ज्ञानी ही नहीं है । शास्त्राध्ययनका वास्तविक लाभ है सबसे भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का परिज्ञान, जिसे उसकी श्रद्धा ही नहीं है उसे शास्त्राध्ययनमें भी उसका परिज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति अज्ञानी ही होता है। यायद कहा जाये कि उसे धर्मकी तो श्रद्धा है तभी तो उसने मनिद्धीक्षा स्त्री है ? इसका उत्तर यह है कि उसे यह श्रद्धा है धर्मसेवन भोग प्राप्तिका निमित्त है, कर्मक्षयका निमित्त है ऐसी उसकी श्रद्धा नहीं है। अत जो धर्मको भोगका साधन मानकर उसकी प्रान्तिके लिए जप, तप करते हैं वे मिथ्यादृष्टि है । क्योंकि जिनकी रुचि संसारके भोगोमे है वे सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते है । वस्तुस्वरूपका यथार्थ श्रद्धाल सस्कारवश भोगोको न छोड सके यह सम्भव है किन्त विषयोम अभिकृति रखे यह सम्भव नहीं है। अभिरुचिका मुल संस्कार नहीं, अज्ञान भाव है इस प्रकारका अज्ञानीपना जानी सम्यग्दृष्टिमें कैसे हो सकता है ?

१ 'देशप्रत्यक्षवित्केवलमृदिह मुनि स्यार्ट्गा प्रोहगतद्विरारूढ श्रीणपुग्मोऽश्वनि यतिरनगारोश्वर साधुरुक्तः । राजा ब्रह्मा च देव परम इति ऋर्गिगिवक्रियाऽशीणशक्तिप्राप्तो बृद्धपौषधीशो वियदयनपटुर्विश्ववेदी-क्रमेण ॥'—चारित्रसार । २ 'सह्हदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पृणो य कावेदि । यन्मं भोर्गाण-मित्तं णदु सो कम्मक्वयणिमित्तं ॥२७५॥'—समयसार ।

सरागचारित्रस्य स्वरूपं भेदं च दर्शयति---

मूलुत्तरसमणगुणा धारण कहणं च पंच आघारी । सोही तहव सुणिट्टा सरावेचरिया हवइ एवं ॥३३४॥ बदसमिविवियरोही आवस्साचेल्लोचमह् णाणं । ेठिवभोज्ज एयभर्स खिबिसयणमदंतप्रसणं च ॥३३५॥

सराग चारित्रका स्वरूप और भेद कहते हैं---

श्रमणोके मूलगुणों और उत्तरगुणोंका घारण करना, उनका कथन करना, पांच प्रकारका आचार, आठ प्रकारकी शुद्धि तथा सुनिष्ठा थे सब सरागचारित्र हैं ॥ ३३४ ॥

आगे प्रन्यकार श्रमणोके मूलगुणोका और उत्तरगुणोका कथन करते हैं-

पाँच महान्नत, पाँच सीर्मीत, पाँचों इन्द्रियोंका निरोध, छह आवश्यक, वस्त्रका सर्वथा त्याग, केशलुंचन, स्नान न करना, खड़े होकर भोजन करना, दिनमें केवल एक बार भोजन करना, पृथ्वीपर सोना और दन्तवर्षण न करना ये २८ मूल गुण श्रमणोंके हैं ॥ ३३५ ॥

विशेषार्थ-साधुओके २८ मूल गुण इस प्रकार है-सम्यग्ज्ञानपूर्वक हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रहके त्यागको वर्त कहते हैं । हिंसाके पूर्ण त्यागको अहिंसा महावर्त कहते हैं । और प्रमत्तके योगमे त्रस और स्थावर जीवोके द्रव्य और भाव प्राणोके घातनेका नाम हिंसा है। जो असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करता है वह प्रमत्त या प्रमादी है। साराश यह है कि रागादिके वशीभृत होकर प्रवृत्ति करने पर यदि किसी जीवके प्राणोंका घात न हो तब भी हिंसा होती है। और रागादिके वशीभून न होकर प्रवृत्ति करने पर यदि किसीकी हिंसा हो भी जाती है तो भी वह हिंसा नहीं मानी गयी है। क्योंकि कहा है कि जीव मरे या जिये, जो असावधानतापूर्वक प्रवत्ति करता है वह नियमसे हिंसक है। क्योंकि वह किसीके जीने-मरनेका ध्यान न रखकर प्रवृत्ति करता है। और जो मुझसे किसी भी जोवको कष्ट न पहुँचे इस प्रकारकी भावतासे सावधानतापूर्वक चलता है, सावधानतापूर्वक उठता-बैठता है, सावधानतापूर्वक शयन करता है और साव-धानतापूर्वक वार्तालाप करता है उससे यदि किसी प्राणीको कष्ट पहुँच भी जाता है तब भी वह हिंसक नही है। जैसे एक साधु सावधानतापूर्वक देख-भालकर मार्गमे चलता है। उसके पैर रखनेके स्थान पर अचानक कोई जन्त उडकर आ गिरता है और साधके पैरसे कुचलकर मर जाता है तो उसे उस जन्तके वधका पाप नहीं लगता क्योंकि साथका मानस पवित्र था। इसी तरह रागादिके वशीभृत होकर अप्रशस्त वचन बोलना असन्य है और उसका सर्वथा त्याग सत्य महावत है। विना दी हुई वस्तुको स्वयं ग्रहण करना या दूसरोको दे देना चोरी है और उसका पूर्णत्याग अचौर्यमहावृत है। हाँ, जो वस्तु सार्वजनिक उपभोगके लिए मुक्त है जैसे नदीका पानी, या मिट्टी, उसका ग्रहण चीरी नहीं है। मन, वचन कायसे स्त्री मात्रके सेवनके त्यागको ब्रह्मचर्यव्रत कहते है तथा समस्त चेतन और अचेतन परिग्रहके और उससे ममत्वके त्यागको परिग्रह त्याग वत कहते हैं । ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ये पांच ममिति है । धर्मके लिए प्रयत्नशील मिन सर्योदय होने पर जब मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है तब मनुष्य हाथी, घोडागाडी आदिके चलनेसे प्रामक हुए मार्ग पर चार हाथ जमीन आगे देखकर धीरे धीरे गमन करता है उसे ईर्यासमिति कहते है। हित-मित वचन बोलनेको भाषासमिति कहते हैं। शरीरकी स्थितिके लिए गृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा

१ 'क्षरहंतातिसु भत्ती बच्छलदा पत्रयणाभिजुत्तेसु । विज्विद विद सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे विरया ॥२४६॥
—प्रवचनसार । २. ठिदिभोज्य क० त्य० त्य० सु० । 'वदसमिदिवयरीहो लोचावस्तयमचेलम्हाणं । विदि-स्यणमवंतवणं ठिदिभोवणमेगभत्तं च ॥ एदे खुलु मूलगुणा समणाणं जिणवरीह पण्णत्ता । तेसु पमत्तो समणो छेदोबहावगो होदि ॥२०८-२०९॥ —प्रवचनसार ।

## तवपरिसहाण भेया गुणा हु ते उत्तरा य बोहस्या। बंसणणाणचरित्तं तववीरिय पंचहायारं ॥३३६॥

नवधा मित्तपूर्वक दिये गये नवकोटि विशुद्ध आहारको छियालीस दोप बचाकर ग्रहण करना एवणा समिति है। पर्म और वयकि योग्य द्रव्योको देखकर तहण करना और त्यानना बादान निर्मणप्तिति है। निर्मणुक भूमिमें मल, मुत्र आदिको त्यागना उत्पर्गसमिति है। पौचो इन्द्रियोक विषयों रागमावको छोड़कर इन्द्रियोक निग्रह करना पर्वेन्द्रिय निरोध है। सामायिक चतुर्विव्यतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याक्यान और कायोत्सर्थ ये छह आवस्यक है। जोवन-मरण, लाभ-हानि, सयोग-वियोग, शत्र-नित्य, नुत्र-दु स्त्रमे सदा सममाव रखना सामायिक है। भित्रपूर्वक चौबीस तीर्थकरोंके गुणोका स्तवन करना चतुर्विव्यतिस्तव है। किसी एक तीर्थकर की विनय आदि करनो बन्दना है। प्रमारक्षे लगे हुए दोषोक्षो विशुद्धिको प्रतिक्रमण कहते है। बात्यामी को द्रार करने किए तो तथाया बादि किया जाता है उसे प्रत्याक्यान करने है। बात्याची व्यविद्ध विणय से होते होणों से होते होणों को दूर करने किए तथा विश्व कि स्त्रा जाता है उसे प्रत्याक्यान करने व्यव्याचित व्यविद्ध विणय से होते होणों से बहु होते हाणों को उपन विषय के स्तर्वय करणों है इसीलिए इन्हें आवस्यक कहते हैं। बत्र क्या तथा बादि होने रिल्प विवय करने होने किया से स्तर्वय करणों है इसीलिए इन्हें आवस्यक कहते हैं। बत्य सामाय अपने सिर और दादीके बालोंको स्तर्य अपने हाथसे उचाला करने सर्वय करने होने करना, सह हो हो करना, भूमिम अववा लकती या पापाणकी विलय पर पर फैलकर एक करवटसे प्रयान करना, खड़ होकर अपने हस्तरपूटमं भोजन करना, तथा एक ही बार भोजन करना, तथा स्तर्य हो बार भोजन करना, तथा स्तर्य हो बार भोजन करना, तथा स्तर्य हो बार स्त्राच है। इसके विना तो केवल कायसरेकथान ही है।

आगे श्रमणके उत्तर गुणोको कहते है-

तप और परीषहोके भेदोको साधुके उत्तर गुण जानना चाहिए। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार ये पाँच प्रकारके आचार है।।३३६।।

मार्गके अविरुद्ध जो तपस्या की जाती है उसे तप कहने हैं। वह तप दो प्रकारका है-वाह्य और आस्यन्तर। भोजनका त्याग आदि बाह्यद्रव्यको जिसमे अपेक्षा होती है तथा जो इसरोके भी दृष्टिगोचर हो जाता है उसे बाह्यतप कहते हैं । उसके छह भेद हैं --अनशन, अवमौदर्य, बितपरिसस्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश । मन्त्रसाधन आदि लौकिक फलकी इच्छाके बिना राग देवको नष्ट करनेके लिए, कमोंकी निर्जराके लिए, इन्द्रियोको वलमे करनेके लिए तथा ज्यान और अध्ययनमे मनको लगानेके लिए उपवास करना अनगन तप है। निद्रापर विजय पानेके लिए, दोषोकी शान्तिके लिए, प्रमादसे बचनेके लिए भलसे कम भोजन करना अवमौदर्ग है। आशाकी निवृत्तिके लिए भिक्षार्थी मुनि जो एक, दो घर ही भिक्षाके लिए जानेका नियम करता है या अमुक प्रकारके दाताके द्वारा अमुक प्रकारका आहार मिलेगा तो लूँगा, इत्यादि नियम करता है उसे वृत्तिपरिसंख्यानतप कहते हैं। इन्द्रियांके दमनके लिए घी, दूध, दही, गुड, तेल आदि रसोको त्यागना रसपरित्याग तप है। स्वाच्याय और व्यानकी सिद्धिके लिए तथा ब्रह्मचर्यको रक्षाके लिए स्त्री, पश्, दृष्टजन आदिसे रहित, पर्वत, गुफा, स्मशान, शून्य मकान, या उद्यान, वन आदि एकान्त प्रदेशोमे आसन लगाना, शयन करना विविक्तशस्यासन तप हैं। वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे, ग्रीष्मऋतुमें पर्वतके ऊपर, शीतऋतुमें खुले हुए स्थानमे घ्यान लगाना, तथा अनेक प्रकारके आसनोंके हारा शरीरको कप्ट देना कामक्लेश है। यह जायक्लेश अचानक कष्ट आ जाने पर उसे सहन कर सकनेकी क्षमताके लिए और विषयसुखको चाहको रोकने के लिए किया जाता है। जिसमे बाह्यद्रव्यकी अपेक्षा नही होती तथा जिनमें मनीनियमन पर ही विशेष बल रहता है उन्हें आम्यन्तर तप कहते हैं। आम्यन्तर तपके भी छह भेद हैं--प्रायश्चित्त, विनय, वैयावत्त्य, स्वाध्याय, व्यूत्सर्ग और ध्यान । कर्तव्यकर्मके न करनेपर और त्यागने ग्रोग्यका त्याग न करनेमे जो

दोष लगता है उसकी शुद्धि करनेको प्राथिष्यल तप कहते है। प्रायश्यिलके दस भेद हैं—आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, ब्युन्सर्ग, तप, मूल, छेद, परिहार, उपस्थापना । गुरुसे विनयपूर्वक अपने प्रमादका निवेदन करना, आलोचना प्रायश्चित है। उसके दस दोष है-आकम्पित, अनुमापित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित बहुजन, अव्यक्त और तस्त्रेबित । उपकरणोको देनेपर गुरु मुझे बोड़ा प्रायश्चित देंगे ऐसा विचार कर उपकरण भेंट करके दोषका निवेदन करना आकस्पित दोष है। मैं प्रकृतिसे दुर्बल हूँ, रोगी हूँ, उपवास वगैरह करनेमें असमर्थ हैं, यदि हलका प्रायध्यिल देंगे तो दोषका निवेदन करूँगा यह दूसरा अनुमापित दोष है। दूसरेके द्वारा न देखे गये दोषको छिपाकर देखे गये दोषका निवेदन करना दृष्ट नामका तीसरा दोष है। आलस्य, प्रमाद या अज्ञानसे स्थल दोषका निवेदन करना चतुर्थ बादर दोप है। महान् प्रायश्चित्तके भयसे अथवा 'यह सुक्ष्मसे भी दीवकी दूर करना चाहता है' इस प्रकारकी अपनी प्रशंसाकी भावनासे महान् दीवकी छिपाकर सूक्ष्म दोषका निवेदन करना पौचवाँ सूक्ष्म दोष है। यदि व्रतमे इस प्रकारका दोष लग जाये तो उसका क्या प्रायश्चित्त होता है इस उपायसे गुरुकी उपासना करना छठा छन्न दोप है । जब मुनिगण पाक्षिक, चातुर्मासिक या वाषिक प्रतिक्रमण करते हों और इस तरह मृनिसंघमे आलोचनाका शोर हो रहा हो। तब पूर्व दोषका कथन करना सातवाँ वाध्वाकुलित नामका दोष है। गुरुके द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त क्या आगम-सम्मत है ? इस प्रकारको आशंका करके अन्य साधुओंने पूछना आठवाँ बहुजन नामका दोष है । किसी अपने समान साधुके सामने हो अपने दोषका निवेदन करके लिया गया महान् प्रायश्चित भी फलदायक नही होता अत. यह नवमा अञ्यक्त दोष है। इस साधुके दोषके समान ही मेरा भी दोष है यही उसे जानता है, इसे जो प्रायश्चित्त दिया है वही मेरे लिए भी ठीक है इस प्रकार अपने दोषको छिपाना दसवाँ तत्सेवित दोष है। जो अपने अपराधको न क्रियाकर बालककी तरह सरल भावसे अपने दोषोको निवेदन करता है उसे ये दोष नहीं लगते। जो साथ लज्जा या तिरस्कारके भयसे अपने अतिचारोकी शुद्धि नहीं करता वह अपने आय-व्यय-की परीक्षा न करनेवाले व्यापारीकी तरह कष्ट उठाता है। बिना आलोचनाके लिया हुआ महान् प्रायश्चित्त भी इप्ट फलदायक नहीं होता । 'मेरा दोष मिण्या होवे' इस प्रकारको मानसिक प्रतिक्रियाको प्रतिक्रमण कहते हैं। कुछ दोय तो आलोचना मात्रसे ही शुद्ध हो जाते हैं, कुछ प्रतिक्रमण करनेमे शुद्ध होते हैं। कुछ आलोचन और प्रतिक्रमण दोनोंसे शुद्ध होते हैं। सदीव आहार तथा उपकरणोका संसर्ग होनेपर उसका त्याग करना विवेक प्रायश्चित है। कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित है। अनशन आदि करना तप प्रायदिचत है। दीक्षाके समयको छेद देना छेद प्रायद्यित है। कुछ समयके लिए संघसे निकाल देना परिहार प्रायम्बित है। पुरानी दीक्षाको छेदकर पुन दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित है। पुण्य पुरुषोका आदर करना विनयतप है। विनयके चार भेद हैं---जानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय और उपचारविनय। आलस्य त्याग-कर आदरपूर्वक सम्यय्क्षानका ग्रहण करना ज्ञानविनय है। तत्त्वार्थका शंका आदि दोषरहित श्रद्धान करना दर्शनिवनय है । अपने मनको चारित्रके पालनेमें लगाना चारित्रविनय है । आचार्य आदि पूज्य पुरुषोंको देखकर उठना, उनके सम्मुख जाकर हाम जोडकर बन्दना करना, उनके परोक्षमें भी उन्हें नमस्कार करना, उनके गुणोका स्मरण करना, उनकी आज्ञाका पालन करना उपचारिवनय है। शरीर वगैरहके द्वारा आचार्य आदि की सेवा करना वैयावृत्यतप है। आलस्य त्यागकर ज्ञानकी आराघना करना स्वाध्याय है, उसके चार भेद है---धर्मके इच्छुक विनयशील पात्रोंको शास्त्र देना, शास्त्रका अर्थ बतलाना वाचना है। सशय दूर करनेके लिए अथवा निश्चय करनेके लिए विधिष्ट कानियोंसे पूछना पूच्छना है। जाने हुए अर्थका मनसे अम्यास करना अनुप्रेक्षा है। शुद्धतापूर्वक पाठ करना आम्नाय है। धर्मका उपदेश करना धर्मोपदेश है। ये चार स्वाध्यायके भेद हैं। त्यागको व्युत्सर्ग कहते हैं, उसके दो भेद हैं-आत्मासे भिन्न धन-धान्य आदिका त्याग करना बाह्योपधित्याग है। जौर क्रोबादि मार्वोको त्यागना अभ्यन्तर उपित्याग है। उत्तम संहननके धारक मनुष्यका अपनी चित्तको कृत्तिको सब ओरसे हटाकर एक ही विषयमे लगाना घ्यान है। घ्यानके चार भेद हैं--आर्त्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल । आदिके दोनों ध्यान संसार के कारण हैं और अन्तके दोनो ध्यान मोक्षके

# विज्जावच्चं संघे साहसमायार तित्थवभिवृड्ढी। धम्मक्काण सुसत्थे सरायचरणे ण णिसिद्धं ।।३३७।। समचारिका सह समाचारार्थमाह— लोगिगैसद्वारहिओ चरणविहणो तहेव जववादी।

विवरीओ खलु तच्चे बज्जेच्या ते समायारे ॥३३८॥

कारण है। घ्यान करते समय अचानक आनेवाले उपसर्गको शान्तिके साथ सहन करना परीषह है। परीषहके २२ भेद है-१. भूखकी बाधाको सहना, २. प्यासको बाधाको सहना, ३. शीत, ४. उष्ण, ५. डांस मण्डर, ६. नंगेपनको बाधाको सहना, ७. संयमसे अरति उत्पन्न होनेके कारण उपस्थित होनेपर भी संयममें रित करना, ८. स्त्रियोंकी बाधाको निर्विकार चित्तसे सहना, ९. नंगे पैर चलनेकी बाधाको सहना, १०. एक ही आसनसे बैठनेकी बाधाको सहना, ११. जमीनपर एक ही करवटसे सोनेकी बाधाको सहना, १२ अत्यन्त कठोर बचनोको सुनकर भी शान्त रहना, १३. मारकी परीषह को सहना, १४ आहारादिके न मिलने पर भी किसोसे याचना न करना. १५. आहारादिका लाभ न होने पर भी सन्तुष्ट रहना, १६. पैरमे कौटा लगनेकी परीषहको सहना, १७ रोगादिका कष्ट सहन करना, १८. शरीर पर लगे मलसे खेदखिन्न न होना, १९. मान-अपमानमे हर्ष-विषाद न करना, २०. अपने पाण्डित्यका गर्व न करना, २१ ज्ञानकी प्राप्ति न होते पर खेदिखन्न न होना तथा २२ श्रद्धान से च्यत होने के निमित्त उपस्थित होने पर भी च्यत न होना। ये बाईस परीषह तथा पर्वोक्त १२ प्रकारके तप साध्के उत्तर गुण कहे जाते है। पाँच आचार भी उत्तर गुण है--दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। विनय और आचारमे अन्तर है-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्जारित्र और सम्यक्तपके निर्मल करनेमें जो प्रयत्न किया जाता है वह विनय है और उनके निर्मल हो जानेपर जो उनका पालन यत्नपूर्वक किया जाता है उसे आचार कहते है।

संघमे वैयावृत्य करना, साध सामाचारी, धर्म तीर्थको वृद्धिके लिए प्रयत्न, धर्मका निरूपण, ये सब कार्य सरागचारित्रमें निषिद्ध नही हैं।।३३७॥

विशेषार्थ-प्रवचनसारमे श्रमणके दो प्रकार बताये है-शूद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। तथा शुभो-पयोगी श्रमणोका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि समस्त परिग्रहके त्यागी श्रमण भी कवायका लेश होनेसे केवल शुद्धारमपरिणति रूपसे रहनेमे असमर्थ होते हैं, अत शद्धारमपरिणति रूपसे रहनेवाले अर्हन्तादिमे भक्ति रखते हैं, उस प्रकारका प्रवचन करनेवाले साधुजनोम वात्सल्यभाव रखते हैं। उनके प्रति आदरभाव रखते है, आचार्यादिकी वन्दना करते हैं, सेवा-शश्रुषा करते हैं। ये सब सरागचारित्रके धारी श्रमणोकी चर्चा है। सम्यग्दर्शन सम्यग्जान और सम्यक्चारित्रका उपदेश देना, शिष्योका संग्रह करना, उनका पोषण करना, जिन-पुजाका उपदेश देना ये सब सरागश्रमण के लिए निपिद्ध नहीं है। साराश यह है कि छहकायके जीवोकी विराधनासे रहित तथा शुद्धारमपरिणतिके संरक्षणमे निमित्तभूत श्रमणोका उपकार करनेकी प्रवृत्ति सरागी श्रमणोमे होती ही है। किन्तु यदि कोई श्रमण वैयावत्यके निमित्तसे अपने संयमका ही घात करता है ती वह मुनिपदसे च्युत हो जाता है। उक्त सब कार्य संयमकी साधनाकी दृष्टिसे ही विधेय है। अतः सरागी श्रमणकी सब प्रवृत्ति संयमके अविरुद्ध ही होना चाहिए।

समान आचारवाले साधुके साथ हो सामाचारी करनेका विधान करते है-

जो लौकिकजन श्रद्धांसे रहित है, चारित्रसे होन है, अपवादशील है वह साघुत्वसे विपरीत है, अतः उसके साथ सामाचारी नहीं करना चाहिए ॥३३८॥

१. सुअत्ये अ० क० त्य० सु०। 'वंदणणमंसणेहि अन्युट्टाणाणुगमणपडिवत्ती। समणेमु समावणओ ण णिदिदा रायचरियम् ।।२४७॥'--प्रवचनसार । २. 'णिच्छदसुत्तत्यपदो समिदकसाओ तबोधिगो चावि । लोगिगजणसंसमा ण चयदि जदि सजदो ण हवदि ॥२६८॥ णिगायं पन्वहदो बद्रदि जदि एहिगेहि कम्मेहि । सो लोगिगो ति भणिदो संजमतवसंपजुत्तोवि ॥२६९॥--प्रवस्तसार ।

# श्रमेदानुपचारसाधने सरागचारित्रस्यानुष्रंगित्वमाहः — विक्सागरुणाणुक्कमसरायचारित्तकरुणविरवारो । पवयणसारे विक्छहः तस्सेव य एत्य छेस्सेक्कं ॥३३९॥

बिहोबार्थ —सापुत्रोंके मध्यमं जो परस्परंग अभिवादन आदिको प्रक्रिया है या परस्परंग सहुवागरे 
धार्मिक क्रियात्रोंका समतापूर्वक बनुष्या है उसे सामाचारी कहते हैं। अपनेसे अधिक गुणी साधुओंके प्रति
सदा होना, आदर करना, निनयपूर्वक हाथ जोड़ना, नमस्कार करना आवस्यक है। जो अमण शास्त्रार्थने 
विचारत है, संयम, तप और वालते सम्पन्न है उनमे ही उक्त प्रकारका आदरमाय स्वान चाहिए, किन्तु जिनमें 
ये विशेषताएं नहीं हैं उन अमणाभासांके प्रति बम्युत्यान आदि नहीं करना चाहिए। जो अमण संवम, तप 
और अुतसे सम्पन्न होते हुए भी जिन अगवान् के हारा उपिष्ट तत्वोको अखा नहीं रखता है वह अमणाभास है। जो अमण देववरा विनादेवके शासनमें स्थित भी अमणका अपवाद करता है वह भी अमणामास है। जो अमण देववरा विनादेवकों हुए भी गुणवान अमणीस अपनी विनाद करता है वह भी अमणामास है। जो अमण देववरा विनादेवकों हुए भी गुणवान अमणीस अपनी विनाद करता है वह अनि परना सार्था है। हो स्थान स्यान स्थान स

आगे अभेद और अनुष्वारका साधन करनेमे सरागचारित्रका आनुष्रीक सम्बन्ध बतलाते है— दीक्षाग्रहणके अनुक्रमसे सरागचारित्रके कथनका विस्तार प्रवचनसारमें देखना चाहिए । यहाँ उसीका लेशमात्र कथन किया है ॥३३९॥

विशेषार्थ-अध्यात्म मार्गके उपदेष्टा आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रारम्भमें यद्यपि शुभो-पयोगको हेय बतलाया है क्योंकि उससे निर्वाण प्राप्त नहीं होता, स्वर्गसुख मिलता है और स्वर्गका मुख इन्द्रियजन्य परसाक्षेप होनेसे वस्तुतः दुःख ही है, इत्यादि कथन किया है। किन्तु उन्होने ही प्रवचनसारके अन्तमे चारित्रका वर्णन करते हुए श्रमण घर्मकी दीक्षाका कथन करते हुए अनुक्रमसे दो प्रकारके श्रमण बतलाये है--शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी । तथा शुभोपयोगी श्रमणोंकी चर्याका भी विस्तारसे कथन किया है। उसीसे लेकर ग्रन्थकारने भी इस ग्रन्थमें उक्त कथन किया है। इससे ग्रन्थकार यह बतलाना चाहते है कि शुभोषयोग हेम होते हुए भी सर्वया हेम नहीं है। यही बात आचार्य अमृतचन्द्रने प्रवचनसार गाथा २४५ की टीकामे लिखी है। उसका सारांश यह है कि जो व्यक्ति मुनिधर्मकी दीक्षा लेकर भी कषायका कुछ अंश जीवित होनेसे शुद्धोपयोगकी भूमि पर आरोहण करनेमें असमर्थ होते है किन्तु उस भूमिकाकी तलहटीमे वर्तमान है और उस भूमिका पर आरोहण करनेके लिए उत्कण्डित है वे श्रमण हैं या नहीं, अर्थात् उन्हें हम श्रमण कह सकते हैं या नहीं, इसका समाधान यह है कि आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारके प्रारम्भमे स्वयं ही कहा है कि धर्मरूप परिणत जात्मा यदि शुद्धोपयोगमें युक्त होता है तो मोक्षमुखको पाता है और यदि शुभीपयोगमें युक्त होता है तो स्वर्गसुखको पाता है, इससे स्पष्ट है कि शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ समवाय है अर्थात् आत्मामें धर्म और शुभोपयोग एक साथ हो सकते है, अतः शुभोपयोगी पुरुषोके भी धर्मका सद्भाव होनेसे श्रमण भी शुमोपयोगी होते हैं। किन्तु वे शुद्धोपयोगी श्रमणोंकी समान कोटिमे नहीं आते। इस तरह शुभोपयोग साक्षात् धर्मरूप नहीं होते हुए भी उसका साधन माना जाता है।

१. अभेदोपचार अ०६० स० स०। २. वित्यारे अ०६० स० स० ५०।

छुमाछुत्थोम्पंबहाररलत्रवस्य च फळमाह— सुहससुहं चिय कस्मं जोवे बेहुम्भवं जणवि दुक्खं । दुहपडियारो पढमो णहु पुण तं पढिज्जेद्द इयरस्ये ॥३४०॥ मोस्त्णं मिच्छतियं <sup>3</sup>सम्मगरयणसयेण संजुत्तो । बहुं तो सुहचेट्टे परंपरा तस्स णिडवाणं ॥३४१॥

बागे शुभ, अशुभ और व्यवहार रत्नत्रयका फल कहते हैं—

शुभ और अशुभ कर्म जीवको शारीरिक दुःख देते हैं। किन्तु प्रथम शुभोपयोगसे उस दुःख

का प्रतिकार तो होता है किन्तु सुखकी प्राप्ति नहीं होती ।।३४०।।

विशेषार्थ-अशुभोपयोगकी तरह शुभोपयोग भी अशुक्रोपयोगका ही भेद है किन्तु अशुभोपयोगके साथ धर्मका एकार्य समवाय नही है। जहाँ अशुभोपयोग है वहाँ धर्मका छेश भी नहीं है। किन्तु शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्य समवाय है, जहाँ शुभोषयोग है वहाँ उसके साथ धर्म भी रह सकता है। किन्तु शुभोषयोगसे भी पुण्यबन्ध होता है। प्रवचनसारके प्रारम्भमे शुभोपयोगका कथन करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने लिला है— जो जीव देव गुरु शास्त्रकी पूजामे दान, शील, उपवासमें अनुरक्त रहता है वह शुभोपयोगी है। शुभोपयोगी जीव अनेक प्रकारके इन्द्रियजन्य मुखोको प्राप्त करता है। किन्तु शुमोपयोगसे देवपर्याय प्राप्त होने पर भी स्वाभाविक सुख प्राप्त नहीं होता क्योंकि देवपर्यायमें भी स्वाभाविक सुख नहीं है बल्कि दुख ही है क्योंकि पुण्य कर्मके विपाकसे देवोको जो सासारिक सुलसामग्री प्राप्त होती है उसमें मन्न होकर वे तृष्णासे पीडित होकर वस्तृत दुखी ही रहते हैं। पुष्य कर्मके उदयमे विषयोकी प्राप्ति होने पर तृष्णाका बढ़मा ही स्वाभाविक होता है। इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारमे लिखा है कि पुण्य कर्मको सुग्नील और पाप कर्मको कुशील कहा जाता है किन्तु जो पुण्य कर्म जीवको ससारमे भटकाता है वह सुशील कैसे हो सकता है। फिर भी जहाँ पाप कर्मके उदयसे केवल दु ख मिलता है वहाँ पुष्य कर्मके उदयसे दु:खके स्थानमें सांसारिक जीवोके विषय-वासनाके अनुरूप सुख मिलता है। किन्तु वस्तुतः वह मुख सुख नहीं है क्योंकि जो पराश्रित होता है, जिसमें दु:सका भी मेल रहता है और जो आकर पुन चला जाता है वह मुख मुख नहीं है केवल दु सका प्रतीकार मात्र है। अत. शुभोषयोगसे अशुभोषयोगजन्य दु.लका प्रतिकार तो होता है किन्तु स्थायी अविनाशी सुख प्राप्त नहीं होता। उसके लिए तो एकमात्र गुद्धोपयोग ही उपादेय है।

जो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रको त्यागकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रसे युक्त होता हुआ शुभ कर्म करता है उसका परम्परासे मोक्ष होता है ॥३४१॥

विशेपार्थ — इस गायाके द्वारा प्रत्यकारने व्यवहाररत्लत्रयका फल परम्परासे मोक्ष बतलाया है। व्यवहाररत्त्रयका सक्त परम्परासे मोक्ष कात्रण है इसे व्यवहारर्त्त्रयका स्वक्ष्य पहले कह वार्य है। व्यवहाररत्त्रयका किस प्रकार परम्परासे मोक्षका कारण है इसे व्यवसंग्रहको टीकामे ब्रह्मदेशों ने सुरम्भ किसा हो वे लिखते हैं—वीसे कोई पुरुष देशान्त्ररंग स्थित किसी सुन्दर देशान्त्र में स्थान हिसी सुन्दर देशान्त्र में स्थान हो सिक्त स्थान प्रवास किसी सुन्दर देशान्त्र माने हो सिक्त उसी त्याह सम्बन्ध हो माना माना है किन्तु चारिक मोहनीयके उदयसे उसमे व्यवसर्थ होने पर परमात्मपरको प्राप्तिक लिए तथा विचय कपायोसे बचनेके लिए निर्दोध परमात्म स्वक्त बहुत और सिद्धोको तथा उनके आरायक बचार्यो, व्याध्याय और सायुओको द्यान, पूजा आदि तथा गुणस्तवन बादि द्वारा परमर्भाक्त करता है। उसके परिणामोंसे मोगोको साम नही होती और न निवानको भावना होति है। किस भी उस अकारके युमोपरोम रूप परिणामोंसे न चाहते हुए भी विशिष्ट पुष्पका आस्तव होता है असे किसानोंको न चाहने पर भी बषक्त साम हुँ सुन्ता मी मिलता है। उस

१ पढिज्ज इयरत्यो ж० क० स० ज० ग्रु०। इयरत्ये-गुलार्चे । 'णरणारयतिरियसुरा मजन्ति बहुदं सर्व दु.सं । किह सो मृहो व अनुहो उवजोगो हवदि जीवस्स ॥७२॥**-प्रवचनसार ।** २. **सम्पत्तगृणरय---झ० क० ।** 

उक्तं च । साथि परंपरा द्विविधा सवति-सा खलु दुविहा बणिया परंपरा जिणवरेहि सब्बेहि । तब्भवगुणठाणे वि हु भवंतरे होदि सिद्धिपरा ॥१॥ इति सगगचारित्राधिकारः । सम्बद्धसंवर्शनवंराभोक्षोपायं दर्शयतु स्ववहास्स्व गौणायं दर्शयति— ववहागदी बंधो मोक्सो कम्हा सहावसंजुत्तो । सस्हा कुद तं गर्जणं सहावसाराहणाकाले ॥३४२॥

पूष्पसे वं व्यवहारी गुभोपयोगी जीव स्वर्गमें जन्म लेते हैं किन्तु स्वर्गकी उस मुख-सम्पदाको भी जीर्ण तृणके समान मानकर उसमे अनुरक नहीं होते । वहसि चयकर वं महाबिदेहमें जन्म लेते हैं किन्तु मोहमें नहीं फैसते और जिनबीजा महण करके निज शुद्धारमाके व्यानसे मोश प्राप्त करते हैं। इस तरहरे व्यवहाररत्त्वय परम्परासे मोशका मोशका एक एक होते हैं और उसे ही मोशका कारण मानते हैं उनका व्यवहाररत्त्वय परम्परासे भी मोशका कारण मानते हैं उनका व्यवहारस्व

सब जिनेन्द्रदेशोने परम्पराके दो भेद कहे हैं—एक तो उसी भवमें प्रथम गुणस्थानसे चौथे, पाँचवें आदि गुणस्थानोमें क्रमसे चढते हुए अन्तमें मोशको प्राप्त करना, और दूसरे प्रथमें मोश प्राप्त करना। अर्थात् व्यवहारतन्त्रयके द्वारा क्रममें गुणस्थानोकी श्रेणियर चढते हुए उसी भवमें भी मोश प्राप्त हो सकता है और दूसने भवमें भी प्राप्त हो सकता है। दोनों ही प्रकारोंको परम्परा कहा आता है। साक्षात्कारण तो निश्चय रत्त्रय ही है।

### सराग चारित्राधिकार समाप्त ।

समस्त संवर, निर्जरा और मोक्षके उपायको बतलाते हुए व्यवहारकी गौणता बतलाते हैं—

र्च्यक व्यवहारसे बन्ध होता है और स्वभावमें लीन होनेसे मोक्ष होता है इसलिए स्वभावकी
आराधनाके समय व्यवहारको गौण करना चाहिए ॥३४२॥

बिहोपार्थ — अपनहारनमसे अणुभने निवृत्ति और लुभमे प्रवृत्तिको चारित कहा है और वत, समित, गृप्ति आदिको व्यवहारवारिको भेव कहा है। तत्त्वावं प्रवृत्ति सातवे अध्यायमे पुष्पालवका विवेचन हैं और पूष्पालवको विवेचन हैं और पृष्पालवको विवेचन हैं और पृष्पालवको विवेचन हैं और पृष्पालवको विवेचन हैं प्रति विवेचन हैं कि वर्तीको आलवका हेतु बतलाग ठीक नहीं है क्योंकि आयो नवें अध्यायमें संवरके कारण बतलाये हैं, जनमेले दश धर्मोंमेले संयम धर्मोंमें ब्रत्तिका अन्तर्मांच होता है वत. व्रत आलव कारण नहीं है संवरके कारण है। इसका समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि संवर तो निवृत्ति रूप होता है। ये व्रति निवृत्ति रूप है प्रति विवेचन है। है प्रति विवेचन विवेचन विवेचन विवेचन विवेचन है। है प्रति विवेचन है। है प्रति विवेचन है। विवेचन विवेचन है। व्यवस्थाल है। है प्रति विवेचन है। होती विवेचन कारण होती है उसके विवेचन है। असलमे प्रवृत्तिक मूलमें राग रहता है, रागांवको बिना प्रवृत्ति नहीं होती। कहा मी है—राग और देवका नाम प्रवृत्ति है और राग-देवको त्यानके वाना प्रवृत्ति है। राग-देवका सम्बन्ध बाह्म प्रवाचिक है हसिल ए राग-देवको दूर करनेके लिए या कम करनेके लिए बाह्म प्रवृत्तिको स्ति है से सब प्रवृत्तिको हि। सब तरह मोलको प्रति है प्रति प्रकृति किया प्रति है। इस तरह मोलको प्रतिके लिए वो कुछ बाह्म प्रवृत्तिको बिना निक्चयकी प्राप्ति भी सम्बन्ध वाला है। इस तरह मोलको प्रतिको लिए के सुक्व कारण बच्च हिता है किन्तु उसके बिना निक्चयकी प्राप्ति भी सम्बन नहीं है। विवाच स्थावस लीन होनेके लिए कमसे बाह्म प्रवृत्तिको रीकना होता है और बाह्म प्रवृत्तिको क्या स्थाव विवेचन होता है की स्वाह्म प्रवृत्तिको रीकना होता है स्थावस लीन होनेक लिए कमसे बाह्म प्रवृत्तिको रीकना होता है और बाह्म प्रवृत्तिको स्वाह्म प्रवृत्तिको रीकना होता है और बाह्म प्रवृत्तिको

उक्तंच---

णिच्छयदो सलु मोनसी तस्स य हेऊ हवेह सम्भूवो। उत्तयरियासम्भूजो सो विय हेऊ मुणेयम्बो।।२॥ विवरीए फुढबंधो जिणेहि भणिजो विहायसंजुतो। सो वि संसारहेऊ भणिजो सलु सम्बदरसीहि॥३४३॥

वीतरागक्षारित्रामावे कथं गौणविमायाशंक्याहः— मज्ज्ञिमजहणुक्कस्सा सराय इव वीयरायसामग्गी । तम्हा सुद्धवरित्ते पंचमकाले वि<sup>°</sup> वेसदो वस्यि ॥३४४॥

रोकनेके लिए प्रवृत्तिक विषयोको त्यागना होता है, बत स्वभावमे लीन होनेके लिए यह बाबस्यक है कि हम अवतर्त्ते वर्तको ओर आये। ज्यो-ज्यो हम स्वभावमे लीन होते जायेंगे प्रवृत्तिक्य वर निवमादि स्वतः खूटते जायेंगे। अत. स्वभावको आराजनाके समम व्यवहारको गीण करनेका उपदेश विषया है, यदि उस समममें भी जीक व्यवहारको जीर ही रही तो स्वभावमें लीनता हो नहीं तकेगी। व्यवहार तो आनुप्रिक्त है उसका उपदेश तो अशुभ प्रवृत्तिसे वननेके लिए है। यगर शुभमें प्रवृत्ति भी एकानतः उपदेश नहीं है। विल्वस्थ वर्त तो शुभागुभ प्रवृत्ति निवृत्ति क्य हो है। और वहीं बस्तुतः संबर, निर्जरा और मोक्षका हेंतु है। किन्तु इस हेतुका भी जो हेतु होता है उसे भी व्यवहारतम्यसे संबर, निर्जरा और कारण कहा जाता है। असे सद्दुतः स्वयद्गत व्यवहारतम्यसे स्वयद्भवस्था वर्षा स्वयन्त्र स्वयन्त्र व्यवहारतम्यसे अम्पन्तरम् त्यागित्र स्वयन्त्र व्यवहारतम्यसे पंचीहित्य-सम्बन्धी विषयोका त्याग । पंचीहित्य-सम्बन्धी विषयोका त्याग स्वयन्तर स्वयन्य

कहा भी है—िनश्चय से मोश होता है। उसके हेतुको उपचरित सद्भूत कहते हैं। को असद्भूत है उसे भी हेतु आनता चाहिये।

यदि स्वभावको आराधनाके समयमें भी व्यवहारकी मुख्यता रही तो स्पष्ट रूपसे बन्ध होता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनदेवोंने विभावसे संयुक्त अवस्थाको संसारका कारण कहा है।।३४३॥

वीतरागचारित स्वभावरूप है और सरागचारित विभावरूप है। वीतरागचारित वीतरागदाम स्थारहर्षे, बारहर्षे गुणस्थानमें होता है। एसी अवस्थामे यह शंका होती है कि वीतरागचारित्रके अभावमें अर्थात् सम्म आदि गुणस्थानमें व्यवहारको गोणताका प्रकृत ही नही है क्योंकि जब वहां वीतरागचारित्र नहीं है तो स्पष्ट है कि वहां विरागचारित्र जो व्यवहारूप है उसकी प्रयानता है तब उसे गौण कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर देते हैं—

जेसे सरागदशके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते है वेसे ही वोतरागदशके भी जघन्य, मध्यम उत्कृष्ट भेद होते है। अतः एकदेश वोतरागचारित्र पचमकालमे भी होता है।।३४४।।

विशेषांध—पहले लिख आये हैं कि आगमंग पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थानमें उत्तरीत्त सन्दरूपसे अधुभोषयोग कहा है। तथा चौथे, पौचवे और छठे गुणस्थानमें चरम्परासे शुद्धीपयोगका साधक गुमोपयोग उत्तरी-तर तारतम्य रूपसे कहा है। आगे सातवेसे बारहवें गुणस्थान वरू जम्म्य, मध्यम और उत्क्रव्यके मेदसे एकदेश शुद्धान्य रूप गुडोपयोग कहा है। अत सावचे गुणस्थानों जय बीतरागदया है बत: उस अवस्थामें व्यवहार-को गोण करनेका उपयेश किया है। पंचमकालमें सात गुणस्थान तो हो हो सकते हैं। इसलिए पंचमकालमें भी एकदेश शुद्ध या वीतरागद्यारिक

१. मुद्धचरित्ता क॰ ख॰ सु॰ । २. विसेसदो क॰ ख॰ ।

उक्तं **च--**-

ैभरहे दुस्समकाले घम्मज्झाणं हवेइ णाणिस्स । तं अप्पसहावठिए णहु मण्णह सो हु अण्णाणी ॥—( मो. पा. गा. ७६ )

दशान्तद्वारेण चुँद्रचारित्रस्य मर्छहेतुस्वं चाह---

जह सुह णासद असुहं तहेब असुहं सुद्धेण सकु बरिए। तम्हा सुद्युवजोगी मा बट्टड णिवणावीहि ॥३४५॥ आकोयणाविकिरिया जं विसकुंभेत्ति सुद्धचरियस्स। भणियभिह समयसारे<sup>र</sup> तं जाण सुएण अत्थेण॥३४६॥

कहा भी है---

पंचमकारुमें भरतक्षेत्रमें आत्मस्वभावमें स्थित ज्ञानी सम्यग्दृष्टिके वर्मध्यान होता है। जो ऐसा नहीं मानता है वह अज्ञानी मिध्यादृष्टि है।

दृष्टान्तके द्वारा शुद्धवारित्रमें दोष लगानेवाले कारणोंको कहते हैं—

जैसे शुभ अशुभको नष्ट करता है वैसे हो शुद्धचारित्रके द्वारा शुभका नाश होता है। इसलिए शुद्धोपयोगी साधुको निन्दा, गर्हा वगैरह नहीं करना चाहिए।। ३४५।।

विशेषार्थ-शुभोपयोगकी दशार्मे अशुभोपयोग नही होता और शुद्धोपयोगकी दशामें शुभोपयोग नहीं होता । अतः जैसे शुभोपयोग अशुभोपयोगका नाशक है वैसे ही शुद्धोपयोग शुभोपयोगका नाशक है। इसलिए जो साधु शुद्धोपयोगमे लीन है उस समय उसे आत्मनिन्दा, गर्हा वगैरह नही करना चाहिए। सराग-चारित्र अवस्थामे दोषोंकी गुद्धिके लिए प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, शुद्धि ये आठ उपाय बताये गये हैं। लगे हुए दोवोंके दूर करनेको प्रतिक्रमण कहते है। सम्यक्त्व आदि गुणोंमें प्रेरणा करनेको प्रतिसरण कहते हैं। मिथ्यात्व, राग आदि दोषोके दूर करनेको परिहार कहते है। पंच-नमस्कार मन्त्र, आदि बाह्य द्रव्योके आलम्बनसे चित्तके स्थिर करनेको धारणा कहते हैं। बाह्य विषय कथायसे वित्तको हटानेको निवृत्ति कहते हैं। अपने दोषोंको प्रकट करनेका नाम निन्दा है। और गुरुके सामने दोषोको प्रकट करना गर्हा है। दोष लगने पर प्रायश्चित्त ग्रहण करके उसको शोधना विशुद्धि है। ये बाठ प्रकारके विकल्प शुभोपयोगरूप है। इसलिए यद्यपि मिथ्यात्व, विषयकषाय आदिमे परिणतिरूप अशुभोपयोग की अपेक्षा सविकल्प सरागचारित अवस्थामे ये अमृतकुम्म-अमृतसे भरे घडेके तुल्य माने गये हैं। तथापि वीतराग चारित्रकी अवस्थामे उन्हें विषकुम्भ माना है। क्योंकि वीतराग चारित्र निर्विकक्ष शुद्धोपयोगरूप होता है उसमें समस्त परद्रव्योंके आलम्बनरूप जो विभाव परिणाम होते है उनका लेश भी नहीं रहता। साराश यह है कि अप्रतिक्रमणके दो प्रकार हैं--एक ज्ञानीजनीका अप्रतिक्रमण और एक अज्ञानीजनीका अप्रतिक्रमण । अज्ञानीजनींका अप्रतिक्रमण तो विषयकषायमे आसक्तिरूप होता है, विषयकषायोमे फेंसे रहनेसे वे प्रतिक्रमण क्यों करेंगे ? किन्तु ज्ञानीजनोंका अप्रतिक्रमण शुद्धात्माके सम्यक् श्रद्धान, सम्यन्ज्ञान और सम्यक् अनुष्ठानरूप होता है। इस ज्ञानीजनोंके अप्रतिक्रमणको सरागचारित्ररूप शुभोपयोगकी अपेक्षासे यद्यपि अप्रति-क्रमण कहा जाता है तथापि वीतराग चारित्रकी अपेक्षा तो वही निश्चयप्रतिक्रमण है क्योंकि उसके द्वारा समस्त शुभ-अशुभ आस्रवीका निराकरण होता है। समयसारके मोक्षाधिकारमें ऐसा ही कहा है। यह आगे ग्रन्थकार स्वयं कहते हैं---

१. 'अरहे दुस्समकाले धम्मन्त्राणं हुबेइ साहुस्स । तं अप्पसहाविदेद ण हु मण्णई सोवि अण्णाणी ॥७६॥'— मोक्षप्राध्यत । २. अशुद्धचा—यु॰ । ३. –त्रस्य विनाशहेतुं शुद्धि चाह अ० क० च० च० यु॰ । ४ 'पविक्रमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियली य । णिदो गरहा सोही अट्टिबही होइ विसर्तुंभो ॥२०६॥ अपिडकमणं अप्पडिसरणं अपिरहारो बांशरणा च । अणियली य अणिवाजगरहाज्योही अमियकुंभो ॥२०७॥'—समयसार ।

कम्मं तियालविसयं डहेइ णाणी हु णाणझाणेण । पडिकम्मणाइ तम्हा भणियं सलु णाणझाणं तु ॥३४७॥

शुभाशुमर्शवरहेतुक्रममाह—

जह व णिरुद्धं असुहं सुहेण सुहमवि तहेव सुद्धेण । तस्हा एण कमेण य जोई झाएउ णियवादं ॥३४८॥

समयसारमें जो वीतरागचारित्रवाले साघुकी आलोचना आदि क्रियाओंको विषकुम्भ कहा है उसे आगमके द्वारा सम्यक रीतिसे जानना चाहिए ॥ ३४६ ॥

विशेषार्थ -समयसारमे प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा और शुद्धिको विषकुम्भ कहा है और इनके न करनेकी अर्थात् अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगृहां और अगृद्धिको अमृतकृम्भ कहा है। एक अप्रतिक्रमणादि तो अज्ञानीजनोंके होते है अज्ञानीजन अपने दोषोकी विशुद्धिके लिए प्रतिक्रमणादि नहीं करते अतः वे अप्रतिक्रमणादि तो विषकुरूभ ही है उनकी समयसारमें अमृतकूरभ नहीं कहा है। वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य है। जो व्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि है उन्हें भी आचारशास्त्रमे अमृतकुम्भ कहा है क्योंकि उनके करनेसे अपराषरूपी विषके दोषका शोधन होता है। तथापि इन अप्रतिक्रमणादि और प्रतिक्रमणादिसे विरुक्षण एक तीसरी भूमिका है वह भी अप्रतिक्रमणादिरूप है वह स्वयं शुद्धात्माको सिद्धिरूप होनेसे तथा समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंको सर्वथा नष्ट करनेवाली होनेसे साक्षात् अमृतकूम्भ है। उस तीसरी भूमिकासे ही आत्मा निरपराथ होता है। उसके अभावमे द्रव्यप्रति-क्रमणादि विषकुम्भ है। ऐसा समयसारको टीका आत्मरूयातिमे कहा है। इसका आशय यह नही है कि प्रतिक्रमणादिको छोडकर प्रमादी जीवन बिताना श्रेयस्कर है क्योंकि जब प्रतिक्रमणको ही विष कहा है तो अप्रतिक्रमण कैसे अमृत हो सकता है। जिस अप्रतिक्रमणको यहाँ अमृत कहा है वह अज्ञानीका अप्रतिक्रमण नहीं है किन्तु तीसरी भूमिकामे स्थित शुद्ध आत्माका अप्रतिक्रमण है। ऐसा अप्रतिक्रमण शुद्ध आत्मामे लीनतारूप है। उस अवस्थामे आत्मा सब अपराधोसे रहित होता है। अत निश्चयसे इस प्रकारका अप्रति-क्रमण ही सच्चा प्रतिक्रमण है। इसोलिए शुद्धोपयोगी साधुकी आलोचन आदि क्रियाको विषक्रम्भ कहा है क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादि स्वरूप हो है।

यही बात आगे कहते हैं-

ज्ञानी पुरुष आत्मध्यानके द्वारा त्रिकालवर्ती कमौको भस्म कर देता है इसलिए आत्मध्यान को ही निश्चयसे प्रतिक्रमण आदि कहा है ॥ २४७ ॥

विशेषार्थ—रूगे हुए दोषोको विजृद्धिके लिए प्रतिक्रमणादि किये जाते है और आगामोकालमें रूगनेवाले दोषोसे बचने के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। आत्मध्यानके डारा पूर्वछत दोषंका तो विघोषन होता हों है आगामोमें दोष रूगनेको भी सम्भावना नहीं रहती। जत आत्मध्यान भूत, सविष्यत् और वर्ष-मान दोषोका नाशक है इसलिए वहीं निरचयदृष्टिसे प्रतिक्रमणादि स्वरूप हें उसीमें लीनताका प्रयत्न चाहिए।

आगे शुभ और अशुभ कमोंके संवरके कारणोंका क्रम कहते है-

जैसे शुभके द्वारा अशुभका निरोध होता है वैसे ही शुद्धोपयोगके द्वारा शुभ कर्मोंका भो निरोध होता है। इसिल्ए योगोको इसी क्रमसे अपनी आत्माका घ्यान करना चाहिए॥ ३४८॥

विशेषार्थ —कर्मोंके वातेके द्वारको बन्द कर देना ही संवर है। व्यव्यभोषयोगसे ब्राव्यभ कर्मोंका आखब होता है। व्यव्यभोषयोगके स्थानमें शुगोपयोगके करनेवे ब्राव्यभोषयोगसे होनेवाले कर्मोंका आखब तो स्क ध्येयस्यात्मनो प्रहणोपायं तस्यैव स्वरूपमाह-

गहिओ सो सुदणाणे पच्छा संवेयणेण झायव्यो । जो णह<sup>ै</sup>स्यमवरुंबद्द सो मुज्झद्द अप्पसदभावे ॥३४९॥

जाता है किन्तु शुभोषयोगये होनेवाला कर्मोंका आलव होता है। परन्तु शुद्धोपयोग से शुभोषयोगये होनेवाला कर्मोंका आलव भी सक जाता है। और शुद्धोपयोग आत्मध्यानक्य है। आलाध्यानके विरोधी राग-द्रेष है। राग-द्रेषको मन्द्रता होनेपर हो आत्मध्यानमें प्रवृत्ति होतो है। किन्तु उससे भी पहले शुद्धात्माके स्वरूपको प्रतीति और अनुभृति होना आवश्यक है। उसके बिना सब शुभ कर्मों भी आवर्ष है। आत्मश्रद्धान और आत्मझाने होनेपर आत्मध्यानको और अभिमृत्त होना चाहिए। उसके लिए अशुभने निवृत्त होकर शुभमें प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा होनेसे अशुभ कर्मोंका आवश्य कर्क जाता है किन्तु शुभक्रमोंका आल्य होता रहता है। ज्यो-ज्यो निवृत्तिको ओर स्व बदती जाती है त्यो-त्यो गुभ प्रवृत्तिका भी निरोध होता जाता है और आत्मोन्युत्तता बदती जाती है। यह आत्मोन्युत्तता हो आत्मवल्लोनताको जननी है। अतः गृहस्थावस्थाने भूक्त होकर आत्मरसके पान करनेका सच्छक मुमुलु निर्यन्य अवस्थाको धारण करके गृभोग्रायोगोते शुद्धोपयोगो वननेको और विद्योषस्थान प्रवृत्ति होता है। ज्यो-ज्यो वह शुद्धोपयोगमे स्थिर होता जाता है त्यो-स्थानको भी निवृत्ति होती जाती है और इत तरह शुद्धोपयोगसे सुमका निरोध होता लाता है त्यो-स्व

आगे व्येय आत्माके ग्रहणका उपाय और उसका स्वरूप कहते हैं-

पहले श्तज्ञानके द्वारा आत्माको ग्रहण करके पोछे संवेदनके द्वारा उसका ध्यान करना चाहिए। जो श्रुतका अवलम्बन नही लेता वह आत्माके सञ्जावमें मृढ रहता है ॥ ३४९॥

विज्ञोपार्थ-सबसे प्रथम आत्माका स्वरूप जानना आवश्यक है और उसके लिए शास्त्राम्यास आवश्यक है क्यों कि आत्माको हम इन्द्रियोके द्वारा नही जान सकते । हमे अपने सामने दो तरहकी वस्तुएँ दिलाई देती है-एक जो स्वयं चलती-फिरती हैं, उठती-बैठती हैं, बातचीत करती है, समझती-बुझती हैं और दूसरी, जो न स्वय चल-फिर सकती है, न उठ-बैठ सकती है, न बातचीत कर सकती है और न जान-देख सकती है। पहली प्रकारको वस्तुको जीव और दूसरी प्रकारकी वस्तुको अश्रीव कहते हैं। जीव नामको वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नही होता वह निश्चय जीवत्व है, वह जीवमें सदा रहता है। किन्तू जोवमे सदा रहते पर भी वह निश्चय जीवत्व संसार दशामें पुद्गलके सम्बन्धसे दूषित होनेके कारण पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास इन दस प्राणीसे यथायोग्य सयुक्त पाया जाता है, इसलिए ये प्राण व्यवहार जीवत्वके हेतु हैं। इसीसे कहा जाता है जो इन प्राणीसे जीता है, आगे जियेगा तथा पहले जीता था, वह जीव है। किन्तु ये प्राण पौद्गलिक है-पुद्गल प्रव्यसे बने है क्योंकि मोह आदि पौद्गलिक कमोंसे वैंघा हुआ होनेसे जीव इन प्राणीसे सयुक्त होता है और प्राणीसे संयुक्त होनेके कारण पौद्गलिक कर्मोंके फलको भोगता हुआ पुन. नवीन पौदुगलिक कर्मोंसे बेंघता है। इस तरह पौदुगलिक कर्मोंका कार्य होनेसे तथा पौदगलिक कर्मोंके कारण होनेसे ये प्राण पौदगलिक है यह निश्चित होता है। इन प्राणोकी परम्परा सदा चलती रहती है क्योंकि जब यह जीव दन प्राणीके द्वारा कर्मफलको भोगता है तो उसे मोह और राग-देव होते हैं, उनके बशीभूत होकर वह अपने तथा दूसरे जीवोके प्राणोको पीड़ा पहुँचाता है और ऐसा होनेसे वह जीव नवीन कर्मोंका बन्ध करता है। इस तरह अनादि पुद्गल कर्मोंके निमित्तसे होनेवाला जीवका विकारी परिणमन प्राणोंकी परम्परा चलते रहनेका अन्तरंग कारण है। अत पुरुगल प्राणोंकी निवृत्ति

१. एयम्मादो समणो एयम्मं णिष्छिदस्स अत्येसु । णिष्छिती आगमदो आगमचेट्टा तदो जेट्टा ॥—प्रवस्तनसार ३।३२ ।

## मोत्तूणं बर्हिचिता चिताणाणम्मि होइ सुदणाणं । तं पिय संवित्तिगयं झाणं सिद्दिद्वणो भणियं ॥३५०॥

के लिए पुद्गल कमोंके निमित्तसे होनेवाला जीवका विकारी परिणाम हटना चाहिए और उसके लिए इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके ज्ञानस्वरूप आत्माका व्यान करना चाहिए । उसे विचारना चाहिए कि न मैं शरीर हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ और न उनका कारण हूँ । जिनेन्द्रदेवने शरीर, मन और वाणीको पौदगलिक कहा है और पुद्गल द्रव्य परमाणुओका पिण्ड है। किन्तु मैं पुद्गलमय नहीं हूँ, न मैंने उन पुद्गलोंको पिण्डरूप किया है इसलिए मैं शरीर नहीं हैं और न शरीरका कर्ता हैं। परमाणु तो स्वयं ही अपने स्निग्ध और रूक्ष गणके कारण पिण्डरूप होते हैं। यह ससार सर्वत्र पुद्मलोसे भरा है। उनमे जो कर्मरूप परिणमित होनेकी शक्तियाले पदगल स्कन्ध होते हैं वे जीवकी परिणतिको पाकर स्वयं ही कर्मरूप होते हैं। अतः मैं उनका परिणमन करानेबाला नही हैं। कर्मरूप परिणत वे पुरुगल स्कन्ध हो। आगामी भवमे शरीर बननेमें निमित्त होते है और नोकर्मपदगल स्वयं ही शरीररूप परिणमित होते है इसलिए मैं शरीरका कर्ता नहीं है। मेरा यह आत्मा पद्गलसे भिन्न है क्योंकि इसमें न तो रस है, न रूप है, न गन्ध है, न इसका कोई आकार है यह तो जैतन्यगणवाला है। जीवके जो त्रस, स्थावर भेद तथा छह काय पृथिवीकाय आदि कहे जाते है वे सब वास्तवमे अचेतन होनेसे जीवसे भिन्न है। वस्तुत जीव न तो त्रस है, न स्थावर है, न एकेन्द्रिय आदि है। इस तरह जीवके यथार्थ स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका स्वसंवेदन करना चाहिए। 'मैं हैं' ऐसी प्रतीति तो सभीको होती है किन्तु इस प्रतीतिमे 'मैं' मात्रका संवेदन होनेपर भी उस 'मैं' मे अशुद्धताका ही भान होता है। शद्धस्वरूपका भान भेदविज्ञानके द्वारा ही सम्भव है। जैसे जानी पुरुष समल जलमें भी निर्मलता का भान करके पुन उपायोंके द्वारा निर्मल जल प्राप्त कर लेता है बैसे ही जानी पुरुष अगद्ध अवस्थामें भी भेदविज्ञानके द्वारा शद्धस्वरूपका अनुभव करके उस शद्धस्वरूपकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करता है। अत शास्त्रज्ञानके द्वारा पहले आत्माका सद्भाव जानना चाहिए पीछे उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए। उसीके लिए आत्मध्यान आवश्यक है।

ऊपर सर्वेदनके द्वारा आत्मध्यान करनेका उपदेश दिया है। आगे ग्रन्थकार उसीको स्पष्ट करते हैं---

बाह्य चिन्ताको छोडकर ज्ञानका चिन्तन करनेसे श्रुतज्ञान होता है । वही ज्ञान सीर्वात्तगत होने पर सम्यग्दृष्टिका ष्यान कहा गया है ॥३५०॥

विशेषार्थ — मनुष्यका समस्त जीवन बाह्य पदाषोंकी चिन्तामे ही बीतता है। मनुष्यका समस्त जीवन ही अर्थ और काममय है। जब वह युवा होता है तो उसकी चिन्ताके दो ही मुख्य विषय होते हैं — धन और काममय । उन्होंका चिन्तामें उसका जीवन समाम हो जाता है, अपनी चिन्ता वह कभी भी नहीं करता, 'मैं कीन हैं, कहाँगे जाया हैं, कहाँ जार्जमां यह विचार ही उसके मनमे नहीं आता। बाहरको चिन्तासे मुक्ति पिले तो अपनी चिन्ता करें। अत आस्विन्ताने लिए बाह्य चिन्ता छोड़ना चाहिए नके सम करना चाहिए। इस प्रकार बाह्य चिन्तामें मुक्त होता आत्वाबिक जास्त्रोंका स्वाध्याय करके जो सच्चा जान प्राप्त होता है उसीको वास्त्रवसे श्रुतजान कहते हैं। वह श्रुतजान जिसे वस्तुतः आत्मज्ञान कहना अधिक उपयुक्त होना — जब सर्विचित्ताद होता है जर्यात् उस जानको होता होता है सारा अध्यक्त होना — जब सर्विचित्ताद होता है जर्यात् उस इसने हारा आत्मजन्तमें निमम्न ध्यानी आग्निक सुखका रसास्वादन करता है उसकी वह एकतानता ही ध्यान कहा जाता है। साराश यह है कि स्वसंवेदन रूप भावश्रुते आत्माको जानता है, जानकर आत्माको प्रावन करता है। तब उस बीतराग स्वसंवेदनरूप ज्ञान भावनासे केवलजान उत्तर होता है। वा

उक्तं च—

दव्यसुयादो भावं भावादो होइ भेर्यसण्णाणं । संवेयणसंवित्ति केवलणाणं तदो भणियं ॥१॥

संवित्तिस्वरूपं तस्यैव स्वामित्वं भेदं सामग्री वाह---

लक्खणवो णियलक्खं जणुहबमाणस्य जं हवे सोक्खं। सा संवित्ती भणिया सयलवियप्पाण णिद्दहणा ॥३५१॥ समणा सराय इयरा पमावरहिया तहेब इयरा हु। जणुहब खायपमाबो सुद्धे इयरेषु विकहाई ॥३५२॥

कहा भी है-

द्रव्यभुत्ते भावभृत होता है, भावभृतते भेदशान होता है। भेदशानसे आत्मानुभृति होती है और आत्मानुभृतित केवल्यान होता है। इसका आध्य यह है कि मीकार्षिको आगम और अध्यात्म शास्त्रका प्रशास करना चाहिए उसके बिना भेदशान नहीं होता और भेदशानके विना आत्मानुभृति नहीं होती। वसों कि आत्मास करना चाहिए उसके बिना भेदशान नहीं होता और भेदशानके विना आत्मानुभृति नहीं होती को स्वेषिक आत्मामप्त्रमास्के बिना गुणस्थान, जीवस्थास, मार्गणा आदिका बीध नहीं होता और अध्यात्मके काने बिना इस सबसे भिन्न मैं हूँ इस प्रकारका बोध नहीं होता। ऐसा बोध म होनेसे अपने आत्माको भावकर्मस्य गार्गी आवनको मिन्न नहीं जानता। इस प्रकारका भेदशान न होनेसे अपनी शुद्ध आत्माको और र्शव कैसे हो सकती है। अतः स्वध्यभुत अर्थात् प्रमागमको पढ़कर द्रव्य गुण पर्योषका सम्यक् ज्ञान करना चाहिए। पीछ आगमके आधारसे स्वसंवरन ज्ञान होने पर स्वसंवरन जानके वकसे केवल्जाल प्रकट होता है।

आगे मंबित्तिका स्वरूप उसके स्वामी, भेद और सामग्रीको कहते है-

लक्षणके द्वारा अपने लक्ष्यका अनुभव करते हुए जो सुख होता है उसे संवित्ति कहते है। वह संवित्ति समस्त विकल्पोंको नष्ट करनेवालो है।।३५१॥

विद्रोषार्थ — आगमके अन्यासमे बात्माके स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका अनुभव करते समय जो आग्तरिक मुख होता है उसे संवित्ति कहते हैं। यह सर्वित्त सम्पर्दृष्टिको ही होती है। आत्म स्वभावको जानकर भी उसमें र्रावि होता है। आत्म स्वभावको जानकर भी उसमें र्रावि होता बाह्मानुभव हो समस्त संकल्प-विकल्पन गावक है क्योंक आस्मानुभृति कालमें कोई संकल्प-विकल्पन नावक है क्योंक आस्मानुभृति कालमें कोई संकल्प-विकल्प नही रहता। ज्यों-ज्यों उसमें स्वयता आती जाती है त्योंन्यों विकल्पों सुक्तारा होकर निविक्तर वाह्मा प्राप्त होती जाती है।

संवित्तिका स्वरूप बतलाकर आगे उसके स्वामी का कथन करते है-

श्रमण, सरागी और वीतरागी तथा प्रमादरहित और प्रमादसहित होते हैं। प्रमादको त्याग कर शुद्ध आत्माका अनुभव करो। प्रमादसहितमे तो विकथा आदि प्रमाद रहते है।।३५२॥

बिजोबार्थ — छटे गुणस्थानका नाम प्रमत्त स्वयत है। चूंकि इस गुणस्थानमे संयमके साथ प्रमाद भी रहता है इसिलए इसे प्रमत्तसंयत कहते हैं। अमणपाना इसी गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है। इसके साथ जो संयत छवर जुड़ा है वह इसी बातका मीषक है कि यहाँचे आगेके सब गुणस्थान संयमीके हो होते हैं। हती कथा, आजनकथा, राष्ट्रकथा और राजकथा ये चार विकथाएँ, चार कथायों, गांच दिन्द्रयों, एक निज्ञ और एक स्वेह ये पन्नह प्रमाद हैं। सावता गुणस्थान अप्रमत्तसंयत है। अतः अपण या संयमी प्रमादसहित भी होते हैं और प्रमादरहित भी होते हैं। दसनें गुणस्थान तक राग रहता है। आगे नहीं रहता। अतः अमण

होइसब्बस—सु०। २ तहेव सिहयाबो सु०। समणा सुदुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होति समयिन्ह। तेसुवि सुदुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥—अवचनसार ३।४५॥

दुक्खं जिंदा चिंता मोहोविय णित्य कोइ अपमत्ते उप्पज्जइ परमञ्जहं परमप्पयेणाणवणुहबणे ॥३५३॥ 'हेयोपावेयविदो संजमतववीयरायसंजुत्तो। जिद्दुक्खाइं तहं चिंय सामग्गी सुद्धचरणस्स ॥३५४॥

ध्याकुर्ध्येयँसंबन्धं चारित्रनामान्तरं ध्येयस्यापि नाममालां प्राह—

सामण्णे णियबोहे बियलियपरभावपरमसब्भावे । तत्थाराहणजुलो भणिको खलु सुद्धचारित्ती ॥३५५॥ सामण्णे परिणामी जोवसहावं च परमसब्भावं । धेयं गुज्जं परमं तहेव तच्चं समयसारं ॥३५६॥ समवा तह मज्ज्ञत्थं सुद्धो भावो य वीयरायरं । तह चारित्वं सम्मी सहावजाराहणा भणिया ॥३५७॥

इति बीतरायचारित्राधिकार ।

सरागी भी होते हैं और बीतरागी भी होते हैं। प्रमाददशा जारमानुभृतिमें बायक है। उक्त प्रमादोको हृटाये बिना हिंदर आरसानुभृति नहीं होती, इतीसे अप्रमत्त दखासे ही व्यानको स्थिरता स्वीकार की गयी है। वैते स्विक आरमानुभृति तो अविदत्त सम्पर्धक्रिकों भी होती है। किन्तु उभर वो संवितिगत प्यान कहा है वह अप्रमत्त सामुक्ते ही होता है बहुने उसका यथार्थ स्वामी है।

क्योकि--

अप्रमत्त साधुके दु ख, निन्दा, चिन्ता, मोह और कोई भी प्रमाद नही होता। इमलिए उत्कृष्ट आस्मिक ज्ञानका अनुभवन करते हुए उसे परम सुख होता है ॥३५३॥

आगे संवित्तिकी सामग्री बतलाते है-

शृद्ध आचरणकी सामग्री है—हैय और उपादेयका सम्यक् परिज्ञान, सयम, तप और वीतरागतासे सयुक्त होना तथा परोषह आदिका जीतना। अर्थात् जो ज्ञानी हेय उपादेयको ठीक रीतिसे जानता है, मंयम और तपके साथ बीतरागी होता है तथा परीपहोंको जीतता है उनसे षबराता नहीं है वही शुद्धचारित्रका पालन करनेमें समर्थ होता है ॥३५४॥

जागे प्याता और प्येयके सम्बग्धको जिसका दूसरा नाम चारित है, तथा ध्येयके नामोको कहते है—
समस्त परभावोसे रहित परम सद्भावरूप आत्मज्ञानमे जो तान्त्रिक आराधनासे युक्त होता है उसे गुद्धचारित्रवाला ध्याता कहा है ॥३५५॥ सामान्य, परिणामी, जीवस्यभाव, परम-मद्भाव, परमगुद्धा, तस्त्व, समयसार ये सब ध्येय (जिसका ध्यान किया जाता है) के नामान्तर है ॥ समता, माध्यस्थ्य, शुद्धभाव, वीतरागता, चारित्र, धर्म, स्वभाव आराधना भी उसे कहते है ॥३५६-५७॥

बिजोषार्थ — सिकल्प दशामें थियमकपाससे बचनेके लिए और चित्तको स्थिर करनेके लिए पंचपरमेष्टी आदि परद्रव्य भी ष्येय होता है। बादको जब अम्यास करनेसे चित्त स्थिर हो जाता है तो युद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज युद्ध आत्माका स्वरूप ही ष्येय होता है। प्याताको अन्तरंग और बाद्य परिष्ठहसे रिहेट होना चाहिए। तभी वास्त्रवमें बित्त स्थिर हो सकता है। ध्येय वस्तुमें निस्वल होनेका हो नाम ध्यान

१ परमपया—-- जा । २ हेऊपायविदण्हुआ। । हेयोपायविदण्हुआ। का का का । ३. सम्बन्ध स्वरूपचा— अरुक का सुरु जा ।

सामान्यविषेषयोः परस्पराचारकेन परस्पराचस्तुत्वं दर्शवति—
अस्यिलाइसहावा सामण्यविसेससंठिया जत्य ।
अवरुप्परमविषद्धा तं णियतच्यं हवे परमं ॥३५८॥
होऊण जत्य णहा होसंति पुणोऽवि जत्य पन्जाया ।
बहुंता बहुंति हु तं णियतच्यं हवे परमं ॥२५॥
णासंतो वि ण णहो त्याच्यं हवे परमं ॥३५॥
संगी तियालविषदो उप्यच्यो णेव संभैवं जंतो ।
संगी तियालविषदो उपयक्षणे वेव संभैवं जंतो ।

है। उत्कृष्ट ध्यानमें काय और वचनकी चेष्टारूप व्यापारका तो कहना ही क्या, शुभ-अशुभ विकल्परूप मनोक्यापार भी नही होता। सहज शुद्ध, ज्ञानदर्शनस्वभाव परमात्मतत्त्वका सम्यक् श्रद्धान, सम्यक्षान और सम्यक् आवरणस्य अभेदरत्त्वयात्मक परम समाधिम उत्क्षित्रता ही उत्कृष्ट ध्यान है उस ध्यानमे स्थित महास्माक्षेकों को वीतराग परमान्य होता है बुद्धी निरचयमोक्षमार्थ है। उसके अनेक नाम है—शुद्धात्म-दबस्य, परमात्मक्ष्य, सिद्धस्वस्य, परमतत्त्वज्ञान, स्वसंवेदनज्ञान, शुद्धशारिणामिकभाव, शुद्धश्यारिण, परमतत्त्व, शुद्धोषयोग, परमार्थ, गृद्धात्मानुभूति, समयसार, समता, बीतरागसामाधिक, शुक्कध्यान, परमसाय्य, परमवीतरागता आर्थि।

#### वीतरासचारिकाधिकार समाम ।

सामान्य और विशेषमे परस्पर आधार रूपसे परस्पर अवस्तुपना बतलाते है-

जिसमें अस्तित्वादिस्वभावरूप सामान्य और विशेष परस्परमे अविरुद्ध रूपसे स्थित हैं वही परम निजतत्त्व है ॥३५८॥ जिसमे पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो जातो है, और नष्ट होकर पुनः उत्पन्न होतो है तथा वर्तमान भी रहती है वह परम निजतत्त्व है ॥३५९॥ को असत् नहीं होते हुए भी न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है तथा तोनों काळोंमें सत् रहता है वह परम निजतत्त्व है ॥३६०॥

विद्रोपार्थं — अस्तित्वका अर्थ है सत्ता। सत्ताके दो रूप हैं — महासत्ता और अवान्तरसत्ता। समस्त गदाघोमं रहनेवाजो और साद्द्य अस्तित्वको मूचित करनेवाजो महासत्ता या सामान्यसत्ता है। और एक निश्चित वन्तुमें रहनेवाजो तथा स्वरूप अस्तित्वको सूचित करनेवाजो अवान्तरस्वा या विशेषसत्ता है। महात्त्रत्ता अवान्तरसत्ताक्ष्मे असत्ता है और अवान्तरस्त्ता महास्तारूप्य अस्ता है इस तरह सत्ता सामान्यविशोगान्यक है। और सत्ता इव्योव भिम्न नहीं है अत. द्व्य भी सामान्य विशेषात्मक है। उत्पाद, व्यय और प्रीव्यको एकताका नाम हो सत्ता है और सत्ता ही द्व्यका लक्षण है। द्व्यमे प्रति समय पूर्व प्यविका नाश, ज्तर प्रयोक्ता उत्पाद और व्यवस्थि प्रवुपना होता है। जैसे मिट्टीमे पिष्कपर्यायका विनाश, प्रदर्शय का उत्पाद और मिट्टीपना पुत्र रहता है। यह उत्पाद व्यवस प्रोच्य द्व्यक्ता स्वभाव है, इस तरह व्यव स्व्यक्त्य सम्भव नहीं है अत प्रयोक्ती अपेसा द्व्य मी उत्पाद विनाशोल है। एक सर्वमान्य नियम है सत्तक विनाश नहीं होता और असत्की उत्पत्ति नहीं होती कि जैसे थी की उत्पत्ति होनेपर सत् गोरसक्ता विनाश नहीं होता

१ सुसंदिया जल्ल सामण्णवितेसा अ० क० न्त्र० जा० मु०। २. संभवे अ० क० न्त्र० सु०। उप्पत्ती व विणासी दव्यस्य य णित्य अरिय सक्भावो । विगमुणादधुवर्तः करेंति तस्सेव पञ्जाया ॥११॥ भावस्य णित्य-णासो णित्य अभावस्य वैव उप्पादो । गृणपञ्जापु भावा उप्पादवर्ष पकुळ्वि ॥१५॥ मणुसर्पणणं णट्टोदेही देवो हविद हवी हा उम्मयस्य जीवभावो ण णस्सि ण जायदे अण्णो ॥१७॥ सो चेव जादि यरणं जादि ण णट्टो ण चेव उपप्पणो । उपपणो य विण्टो देवो मणुसीरित पञ्जावो ॥१८॥—चञ्चासिरकाव ।

# समयसारस्य केर्यकारणत्वं कार्रणसमयन कार्यसिद्धपर्यं युक्तमाद— कारणकज्जसहावं समयं णाऊण हो**इ ज्ञायज्यं ।** कज्ज<sup>3</sup> युद्धसख्यं कारणमूवं तु साष्ट्रणं तस्स ॥३६१॥

जीर असत्—गोरससे निन्न पदार्थान्तरका उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत्का विनाश और असत्का उत्पाद नहीं होते हुए भी पूर्व अवस्थाका विनाश और उत्तर पर्याधका उत्पाद हव्या प्रतिसमय होता है । यह इत्याका स्वमाव है । सत्का नाल नहीं होता और असत्का उत्पाद नहीं होता इसका एक और उदाहरण है—जीवकी मनुष्याध्य नष्ट होती है तथा देव या अन्य पर्याय उत्पन्न होती है किन्तु जीवपना न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । अर्था नम्प्य पर्याधका विनाश होनेपर भी जीवपनेका विनाश नहीं होता । देवपर्याधका उत्पाद होनेपर भी जीवपनेका जिलाव नहीं होता । इस तरह सत्के विनाश और असत्का उत्पाद न होनेपर भी परिणमन होता उत्पाद न होनेपर भी परिणमन होता उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत्के विनाश और असत्का उत्पाद न होनेपर भी जीवपनेका उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत्के विनाश और असत्का उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत्के विनाश और असत्का उत्पाद नहीं नेपर भी जीवपनेका जीवपनेका उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत्के विनाश की असत्का उत्पाद नहीं नेपर भी जीवपनेका जीवपनेका उत्पाद नहीं नेपर भी जीवपनेका ज

समयसारको कार्य कारणपना तथा कारण समयके द्वारा कार्यकी सिद्धिके लिए युक्ति देते है---समय कारण रूप और कार्यरूप है ऐसा जानकर उसका ध्यान करना चाहिए। कार्य

गुद्धस्वरूप है और उसका जो साधन है वह कारणभूत है ॥०६१॥

विद्योपार्थ - ममयका अर्थ आत्मा है। संसारदशाके पश्चात् मुक्तदशा प्राप्त होती है। जैसे मिट्टीकी पिण्डपर्याय नष्ट होने पर घटपर्याय उत्पन्न होती है अन घटपर्याय कार्य है और पिण्डपर्याय विशिष्ट मिट्टी उसका कारण है। इसी तरह संसारी जीवकी संसार दशा छुटनेपर मुक्तदशा प्राप्त होती है। किन्तु संसार दशा तो जीवकी अशुद्धदशा है और मुक्तदशा शुद्धदशा है। अशुद्धदशाको शुद्धदशाका उपादान कारण कैसे कहा जा सकता है। वैमे तो जो आत्मा ससारदशामे है वही मुक्तदशाको प्राप्त होती है इसलिए उसकी पर्व अवस्था कारण है और उत्तर अवस्था कार्य है अत. वह स्वयं कारण भी है और कार्य भी है। इसीसे कपर समयको कारणरूप भी कहा है और कार्यरूप भी कहा है। तथा उसका च्यान करनेके लिए कहा है और यह भी कहा हैं कि कार्य शुद्धस्वरूप है। तब प्रश्न होता है कि कार्य शुद्धस्वरूपकी सिद्धिके लिए क्या अशुद्ध आत्माका ष्यान करना चाहिए और अशुद्ध आत्माका ध्यान करनेसे शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो सकती है ? इसके समाधान-के लिए हमें शास्त्रोंके इस कथनका स्मरण करना चाहिए कि जैसे सिद्ध परमात्मा हैं वैसे ही संसारी आत्मा है। शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे ससारी जीवोमे और मुक्तजीक्षोमे कोई अन्तर नही है। संसारीजीव भी सिद्धोके समान ही सम्यक्त आदि आठ गुणासे युक्त और जन्म-मरणसे रहित हैं। अत निश्चय दृष्टिसे कार्य परमात्मा और कारण परमात्मामे कोई अन्तर नहीं है। (देखो नियमसार गाथा ४७-४८) द्रव्यसंग्रह गाथा १३ में शुद्ध-निश्चयनयसे सब जीवोको शुद्ध कहा है। उसी शुद्धस्वरूप कारण परमात्माका ज्यान करनेसे कार्य शुद्धस्वरूप-की सिद्धि होती है। आश्य यह है कि जीवके पारिणामिक भावोमे एक जीवत्वभाव भी है। शुद्ध चैतन्य-स्वरूप जो जीवत्व है वह अविनाशी होनेके कारण शुद्ध द्रव्यके आश्रित होनेसे शुद्धद्रव्याधिकनयकी अपेक्षा शुद्धपारिणामिकभाव कहा जाता है। कर्मजनित दस प्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीनों अशुद्ध-पारिणामिक भाव है। यद्याप ये तानो अशुद्धपारिणामिक व्यवहारनयसे संसारी जीवमे है तथापि शुद्ध निश्चय-नयसे नहीं है और मुक्त जीवमें तो सर्वथा हो नहीं है। इन शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिक मावोमेंसे व्यानकालमे शुद्धपारिणामिक घ्येयरूप होता है क्यांकि वह द्रव्यरूप होनेसे अविनाशी है। उसी शुद्धात्मस्यरूपका सम्यक्

कार्यकारित्वं जि । २ कारणसमयस्य चुकि — अ० क० स० जि सु० । ३ ये केचिद् अरयसाप्त्रमध्य-जीवाः ते" सिद्धलेशं परिप्राप्य निर्ध्यावायमकलवियलकेवलञ्चान" शक्तियुक्ताः सिद्धात्मानः कार्यसमयसारस्थाः कार्यशुद्धाः ।'—नियम० टी०, गा० ४० ।

सुद्धो कम्मखयावो कारणसमको हु जीवसब्भावो । खय पुणु सहावक्षाणं तम्हा तं कारणं क्षेयं ॥३६२॥

तथोः स्वरूपं कारणसमयस्य च कारणस्यमाह---

किरियातीयो सत्यो अर्णतणाणाइसंजुओ अप्पा । तह मञ्जरयो पुढो कञ्जसहाबो हवे समओ ॥३६३॥ उदयाविसु पंबाह्यं कारणसमओ हु तत्य परिणामो । जम्हा रुदा हेऊ सुढो सो अणाई अप्पाणं ॥३६४॥

कारणसमयेन कार्यसमयस्य दशन्तसिद्धिमाइ--

जह इह बिहाबहेदूं असुद्धयं कुणइ आदमेवादा । तह सम्भावं लद्धा सुद्धो सो कुणइ अप्पाणं ॥३६५॥

श्रद्धान, सम्याजान और सम्यक् आचरणरूप कारणसमयसार है उसीसे शुद्धस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। आगे ग्रन्थकार स्वयं इस बातको कहते है—

कर्मोंके क्षयसे शुद्ध जीवका स्वभाव कारण नमय है। कर्मोंका क्षय उस स्वभावके ध्यानसे होता है। अतः कारणसमय शुद्धस्वरूप ध्येय—ध्यानके योग्य है।।३६२।।

आगे ग्रम्थकार कार्यसमय और कारणसमयका स्वरूप तथा कारणसमय क्यों कारण है यह बतलाते हैं—

निष्क्रिय, प्रशस्त, अनन्तज्ञानादि गुणोसे युक्त वीतराग शुद्ध आरमा कार्य समय है ॥३६३॥ और औदियक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक तथा पारिणामिक इन पांच भावोमे जो पारिणामिकभाव है वह कारणसमय है। क्योंकि शुद्धआत्मस्वरूपका श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप कारणके मिलनेपर उसीका ध्यान आत्माको शुद्ध करता है॥३६४॥

बिझोयार्थ—जीवक पाँच भाव कहे हैं—औदियकभाव-जो कर्मों उदयसे होता है, औपरामिक भाव-जो कर्मोंके उपयसि होता है, शायिकभाव-जो कर्मोंके क्षयसे होता है, शायिकभाव-जो कर्मोंके क्षयमे होता है, शायिकभाव-जो कर्मोंके क्षयोपरामके होता है, और पारिणागिक भाव-जो हव्यका स्वाभाविक भाव है जिसमे कर्मका उदयादि निमित्त नहीं है। यो तो इन पाँचों भावोंको जीवका स्वतत्व कहा है क्ष्यों के जीवके खिवाय अन्य किसी द्रव्यक्षे जीविकादियाव नहीं होते हैं। इनमेसे कर्मनिरपेस स्वाभाविकभाव पारिणामिक ही है अत. वहीं ध्येय है। उसीका ध्यान करनेसे आत्मा जुढ़ होता है।

दृष्टान्त द्वारा कारणसमयसे कार्यसमयकी सिद्धिका समर्थन करते है-

जैसे इस ससारमे आरमा विभावके कारणोंको पाकर अपनेको अशुद्ध करता है वैसे ही स्वभावको पाकर अपनेको शुद्ध करता है ॥३६५॥

विशेषार्थ—कर्मोका निमित्त पाकर यह आत्मा स्वयं ही विभावरूप परिणमन करता है स्वभावसे जो विपरीत है वह विभाव है। ज्ञान दर्शन, चारिज, सम्यक्त ये स्वभाव हैं और इनके विपरीत अज्ञान,

१ च ब्युत्पत्तिमाह् अ० क० त्व० यु० । च कारणत्वनाह् व्युत्पत्तिमाह् ज० । २. कुणइ यु० । 'जीपशिमका-दिपञ्चमातानां मध्ये केन भावेन मोक्षो भवतीति चिन्त्यते'''यदा कालादिक्रविषयोन भध्यत्वाक्तेव्यक्तिर्भवति तदायं जीवः सङ्कशुद्धपारिणामिकभावस्रवाणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यक्ष्यदानज्ञानानुवरणपर्यायेण परिणमति ।'— समयसार गा० ३१०, टीका जयसेन ।

एकस्याखुपादानहेतो कार्यकारणाचे न्यायमाहउप्पठजेतो कज्जं कारणमप्पा णियं वि जणयंतो ।
तम्हा इह ण विरुद्धं एकस्स वि कारणं कज्जं ॥३६६॥
स्वसंवेदनहेतुमात्रेण स्वरूपसिद्धिमंत्रिक्यति हृग्यासंक्याह-

असुद्धसंब्वेयणेण य अप्पा बंधेइ कम्मणोकम्मं । सुद्धसंवेयणेण य अप्पा मुंचेइ कम्मणोकम्मं ॥३६७॥

अदर्शन, निष्पात्व, असंयम आदि विभाव है। जब तक यह जीव परमें आत्मवृद्धि रखता है परको अपना मानता है मैं दूसरोंका इष्ट-अविनष्ट कर सकता हूँ या दूसरे मेरा इष्ट-अतिष्ट कर सकते हैं ऐसा भाव रखता है तब तक उसका दैभाविक परिणमनसे छुटकारा नहीं होता। किन्तु जब वह अपने न्वभावका अवलन्वन लेता है तो उसका दैभाविक परिणमनसे छुटकारा हो जाता है। अत स्वमावके अवलन्वनसे आत्मा शृद्ध होता है और विभावके कारणोको अपनानेव बजूद होता है।

एक ही उपादान कारण कार्य और कारण कैसे होता है—इसमें युक्ति देते हैं—

कार्यको उत्पन्न करनेसे आत्मा कारण है और स्वय ही उत्पन्न होनेसे कार्य है। इसलिए एक ही आत्माका कारण और कार्य होना विरुद्ध नहीं है॥३६६॥

विशेषार्थ — आत्माको कारण और कार्य दोनो कहा है। और कारण तथा कार्य मिन्न-भिन्न होते हैं जो कारण होना है यह कार्य नहीं होता और जो कार्य होना है वह कारण नहीं होता। जैंदे विही कारण हैं और पट उसका कार्य है। इसिल्ए आरामको कारण समय और कार्य समय करेन में विशेष प्रतीत होता है। उस विशेषकों दूर करनेके लिए प्रत्यकार कहते हैं कि जो कार्य को उत्पन्न करता है उने कारण कहते हैं और जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं। अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तज्ञात, अनन्तवोर्थ आदि एणोसे युक्त विखरप्तालमा कार्यसम्बदार रूप है। और जुदालांक प्रदान ज्ञान कीर आवश्यक विशिष्ट आराम कारण-समस्तारण्य है। जो आरामा कारणसम्प्रतारण्य है वही आराम शुद्ध नृद्ध होकर विद परमारमा बनतो है। वृंकि विखरप्तालमण्य दक्षा उत्पीस उत्पन्न हुई इससे वह आरामा कार्यण्य है और अपने ही समस्त्र स्वदान आनादिक्य कारणसे वह उत्पन्न हुई है इसिल इस आरामा कारण्य है। अत एक ही आराम कारण भी है और कार्य भी है। वस्तृत उपायान कारण ही कार्यक्र होता है। जेवे परका उपायान कारण मिट्टी है अत. मिट्टी ही परक्य होते है। इसी तरह संसारी आराम हो अपने स्वरूपके श्रद्धान आत और आवरणसे मुक्त होता है खत वह स्वयं ही कार्य है और स्वय हो अपना कारण है।।

स्वसंबेदनरूप हेतुमात्रसे स्वरूपको सिद्धि हो जायेगी, ऐसी आशका करके कहते है— असुद्ध संवेदनसे आत्मा कर्मे और नोकर्मसे बँधता है । और शुद्ध सवेदनसे कर्म और नोकर्म से छुटता है ॥३६७॥

विशेषार्थ— स्वयंवेदनका मतलब है 'अफ्ना जान'—स्वयंको जानना । स्वसंवेदन शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। शुद्ध स्वरूपका सर्वेदन शुद्ध स्वेदन है और अशुद्ध स्वरूपका संवेदन अशुद्ध स्वेदन है । संवदन तो चेतनाहक है। वेदन के से में है —अशुद्ध चेतना और खुद्ध चेतना । अशुद्ध चेतनाके भी दो भेद हैं —कर्मफ़ल चेनना और कर्मचेतना कोर कर्मफ़ल चेतना है कीर कार्नका और कर्मफ़ल चेतना है कीर जात्मका आत्मामं आत्मामं आत्मामं कालसचितनका होना कार्नका है। सदारदशामं अज्ञानीओव स्व और परका भेद जात्म जात्म चेतना की कारण चौद्माणिक कर्मोका निमित्त पाकर उत्पन्न हुए काम-क्रांबादिक्य विकारोंको हो अपना मानता है। यह स्व और परमे एकत्वका आरोप करके परदक्ष्यस्वरूप परका होकर एक्टा मानता है कि में रागी हैं, हेपी हूँ, मैं सुक्षी हूँ, दुखी हूँ, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ यह सब अशुद्ध स्वयंवेदन है।

पडमं मुत्तसरूवं मुत्तसहावेण भिस्सियं जम्हा । विदियं मुत्तामुत्तं सपरसरूवस्स पञ्चक्वं ॥३६८॥ हेऊ सुद्धे सिज्झइ बज्झइ इयरेण णिच्छियं जीवो । तम्हा दब्वं भावो गउणाइविवक्कए णेजो ॥३६९॥

# उक्त<sup>ै</sup> चूकिकायां—

सकलसमयसारार्थं परिगृह्य पराश्रितोषादेयवाच्यवाचकरूपं पञ्चपदाश्रितं श्रुतं कारणसमय-सारः । भावनमस्काररूपं कार्यसमयसारः। तदाघारेण चतुर्विघघमंघ्यानं कारणसमयसारः। तदनन्तरं प्रयमशुक्कघ्यानं द्विचरवारिशदभेदरूपं पराश्रितं कार्यसमयसारः। तदाश्रितभेदज्ञानं कारणसमयसारः। तदाघारोभृतं परान्युवाकारस्वसंवेदनभेदरूपं कार्यसमयसारः। तत्रैवाभेदस्वरूपं परमकार्यनिमित्तात्

इसी तरह कामासक प्राणी विषयभोग करते हुए जो खुलानुभूति करता है वह भी अगुद्ध स्वसंवेदन है। किन्तु स्व और परके भेदको जाननेवाले जानोका जो स्वमंवदन है वह शुद्ध स्वसंवेदन हैं हसीसे उसे वीतरागस्व-संवेदन कहते हैं। इस वीतराग स्वसंवेदनसे ही जीव कर्मवण्यनसे छूटता है। और अगुद्ध स्वसंवेदनसे तो नवीन कर्मवण्य होता है। इसीसे समयसार (गाणा १३०-१३१) मे कहा है कि कैसे सोनेसे सोनेके आनुष्ण करते हैं और लोहेसे लोहेके आनुष्ण करते हैं वैसे ही अज्ञानोके अज्ञानमय क्रोचारिमाव होते हैं जो नवीन कर्मवण्य के हेतु होते हैं और जानीके सामा आदिकप ज्ञानमय भाव होते हैं जो संवर और निर्जराके कारण होते हैं। अविरत सम्प्यपृष्टिक यदाप चारित्रमोहका उदय होनेसे क्रोचादि भाव होते हैं किन्तु उनमें उसकी आरमबृद्धि संशार वहता हो।

पहला अशुद्ध स्वसवेदन मूर्तस्वरूप है क्योंकि वह पौदगळिक कर्मोंके उदयादिसे होनेवाले औदयिक आदि भावोंने मिला हुआ होता है। और दूसरा शुद्ध स्वसंवेदन मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है क्योंकि उसमें स्व और परस्वरूपका प्रत्यक्ष होता है।।३६८।।

विद्रोपार्थ —स्व और परके भेदको न जानकर परमें आत्मबृद्धिकां लिये हुए को अगुद्ध संबेदन होता है वह पृतिक है क्योंकि कमोंके उद्यादिक निमित्तते होनेवाले मृतिक भावोंसे मिला होता है जैसे राग मेरा है मैं स्कृत या कमजीर हूँ हत्यादि। किन्तु को गुद्ध संबेदन होता है उसमे परके साथ स्वका संबेदन होते हुए भी परमें आरमबृद्धि नहीं होती। परको पर और स्वको स्व हो अनुभवन करता है। जैसे 'मैं मनुष्य हूँ' ऐसा जानते हुए भी मनुष्य पर्याषको अपना नहीं मानता।

अतः शुद्ध कारणके होनेपर जोव मुक्त होना है और अशुद्ध कारणके होनेपर निश्चितरूपसे बैंचता है। इसलिए गौण और मुख्य विवक्षासे द्रव्य और भावको जानना चाहिए॥३६९॥

### चूलिकामे कहा है-

समस्त समयसारके अर्थको प्रहण करके पराधित होते हुए भी उपादेय वो बाच्य ( अर्थ ) वाचक ( शब्द ) क्य पंवनसस्कार मन्त्र है जह कारण समयदार है और भाव नमस्कार क्य कार्य समयदार है । उसके आधार को पिछस्य, पदस्य, रूपस्य और रूपातीतके मेदसे चार प्रचारका धर्मध्यान होता है वह कारण समयसार है । उसके परचान्त्र भर सेव रूप वो प्रधा शुक्कारणान होता है, वो पराधित है, वह कारण समयसार है । उसके परचान्त्र भर सेव रूप वो प्रधा शुक्कारणान होता है, वो पराधित है, वह कारण समयसार है । अर्थ उच प्रचा चुक्कारणान आधार को परचान होता है कह कारणकामस्वार है । वह मेदकान रूप कारणसमयसार जिसका आधारभूत है वह स्वसंवेदनरूप कार्यणसमयसार है वो परते विमुख है । उस अभेद-

१. चूलिका ( 'उक्तं च' नास्ति )—आ०।

शुभपरमाण्योस्तवो भवति । ततस्तीर्णंकरनामकर्मंबन्यो भवति । पश्चादस्युदयपरम्परानिःश्रेयसस्वार्णंसिद्धिनिमत्तरूपं भवति । तत आसन्नभव्यस्य दर्गंनचारित्रमोहोपशमात् स्रयोपशमात्
स्रयाद्वा स्वाप्तितस्वरूपं भवति । तत आसन्नभव्यस्य दर्गंनचारित्रमोहोपशमात् स्रयोपशमात्
स्रयाद्वा स्वाप्तितस्वरूपंनिस्पक्तमात्रान्तरः स्वाप्त्रमेवस्यस्य द्विचरमसम्यपर्यन्तं कारणकार्यस्य कारणसम्यस्य । तता द्विप्तियम्बस्यस्य हिचरमसम्यपर्यन्तं कारणकार्यपरम्पत्रम्य कारणसम्यस्य । एवमप्रमन्तिः स्वाप्तान्तर्यस्य स्वाप्त्रमेवस्य स्वाप्त्रमेवस्य स्वाप्ति । स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति । स्वाप्ति स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वप्ति स्वपिति । स्वप्ति ।

"खँयज्ञवसमियविसोही देसण पाउग्ग कग्णलद्धी य । चत्तारिवि सामण्णा करणे सम्मत्तचारित्तं ॥"—लब्बसार, गा० ३ ।

स्वरूप परमकार्यके निमित्तसे ग्रभ परमाणुओंका आस्रव होता है। उससे तीर्यंकर नामकर्मका बन्ध होता है। उसके परचात् वह तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध सासारिक अस्युदयकी परम्पराके साथ मोक्षरूपी स्वार्थकी सिद्धिम निमित्त होता है। ( कैसे निमित्त होता है यह बतलाते हैं ) निकट भव्य जीवके दर्शनमोहनीय और चारित्र-मोहनीयके उपराम, क्षयोपराम अथवा क्षयसे स्वाधित स्वरूपका निरूपक निराकार भावरूप जो सम्यक् द्रव्यथन है वह कारणसमयसार है और उसके पश्चात् एकदेश समर्थ जो भावश्रुत है वह कार्यसमयसार है। उस भावधनके परचात जो स्वाधित होनेसे उपादेय भेदरत्नत्रय होता है वह कारणसमयसार है। और उस भेदरत्नत्रय की जो एकरूपता है वह कार्यसमयसार है। उसके पश्चात् एकदेश शुद्धताको लिये हुए अन्तर्मखाकार क्षायो-पशमिकरूप शुद्ध स्वसंवेदन होता है। उससे होनेवाला स्वाश्रित धर्मध्यान कारणसमयसार है। उसके पश्चात् होनेवाला प्रयम गुक्लध्यान कार्यसमयसार है। उसके पश्चात क्षीणकषायगुणस्थानके उपान्त्य समय पर्यन्त कारण कार्यपरम्परासे होनेवाला दूसरा शुक्लध्यान कारणसमयसार है। इस तरह अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान पर्यन्त प्रतिसमय कारण और कार्यरूप समयसार जानना चाहिए, अर्थात पर्वावस्था कारण है उत्तरावस्था कार्य है जो पूर्वावस्थाका कार्य है वही उत्तरावस्थाका कारण है। उस दूसरे शक्लध्यानके द्वारा घातिया कर्मीका क्षय होनेपर भावमोक्ष होता है। सहज परम पारिणामिक भावके वशसे क्षायिक अनन्त-चतुष्टय-अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य, का प्रकटन जो नौ केवलव्धिरूप है ( क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षायिकसम्पन्तन, क्षायिकचारित्र, क्षायिकदान, धायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक बीर्य ) वह जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट परमात्मा साक्षात् कार्य समयसार ही होता है । उससे द्रव्य मोक्ष होता है। उसके अनन्तर सिद्धस्यरूप कार्यसमयसार होता है। इस प्रकार 'अवयव-एकदेशका अर्थ जानने पर ममुदायके अर्थका बोध होता हैं इस न्यायके अनुसार उपादान कारणके समान ही कार्य होता है। आत्मा उत्कृष्ट चैतन्यकी कलारूपी आभरणोसे भूषित होता है। यह अवस्था भन्योत्तम जीव ही पाँच लब्धियो-सयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि और करणलब्धि रूप सामग्रीके प्रभावसे प्राप्त करता है, अन्य नहीं । इस प्रकार कारणकार्यरूपसे पराश्रित और स्वाश्रित समय-सारको आत्मा कैसे जानता है, यह कहते है-जैसे 'मोहनीय और ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेपर ज्ञान बाह्य

१ परिणामा सु०। २. क्षीणकपायपर्यन्तं सु०। ३. न्नामनन्तच- अ० अ० सु०।४. इयं गाया 'आ' प्रती टिप्पणरूपेण वर्तते ।

लब्बिपञ्चकसामग्रीवशास्त्रान्यः । एवं कार्यंकारणरूपः पराश्रितः स्वाश्रितसमयसार आत्मा कथं जानाति ?

मोहावरणयोहींने ज्ञानं वेत्तं यथा बहि: । सथैवात्तर्मुखाकारं स्वात्मानं पश्यति स्फुटम् । एवं कारणकार्यसमयसारः स्वसंवेदनज्ञानमेव परिणमति । औदियकौषत्रामिककाषायसमिककार्याणकाराजामिकानां भेदमादः— ओदिययं उनसमियं व्यायवसमियं च व्याद्यं परमं । इगवीस यो भेया बहुारस णव तिंहा य परिणामी ॥३७०॥

वस्तुओंको जानता है वेंसे ही अन्तर्भुंबाकार अपनी आत्माको स्पष्ट जानता है।' इस तरह स्वसंवेदनज्ञान ही कार्य कारणसमयसाररूप परिणमन करता है।

विश्रपार्थ--उक्त चूलिकामे एक ही आत्मा कैसे कारणसमयसार और कार्यसमयसार दोनो है यह स्पष्ट किया है। प्रारम्भ किया है पचनमस्कार मन्त्ररूप श्रुतसे, उसे कारणसमयसार कहा है और उसका आलम्बन पाकर जो पंचपरमेष्ठांके प्रति नमस्काररूप भाव होते हैं उसे कार्यसमयसार कहा है। पुनः उसका अवलम्बन लंकर जो चार प्रकारका धर्मध्यान होता है वह कारणसमयसार है। धर्मध्यानके इन चारो भेदाका वर्णन ज्ञानार्णव ग्रन्थमं कहा हु । बहांस देखना चाहिए । इस घर्मध्यानके अनन्तर होनेवाले प्रथम शुक्लध्यान को कार्यसमयसार कहा हु क्योंकि धर्मध्यान ही शुक्लध्यान रूप परिशमन करता है अत. धर्मध्यान कारण और शुक्लच्यान कार्य हु। य सब आत्माका हा पारणतियाँ है। यहाँ जो प्रथम शुक्लच्यानके ४२ भेद कहे है वे हमार दखनम नहां आय । प्रथम शुक्लाब्यानके आश्रयसे भदविज्ञान हाता हु उसे कारणसमयसार कहा ह और उससे होनवाले स्वसवदन या स्वानुभूतिका कार्यसमयसार कहा है। किन्तु उससे जो शुभ परमाणुओका ब्रासव तथा तायकर नामकर्मका बन्ध कहा हु वह चिन्त्य है। तीर्थकर नामकर्मका बन्ध चौथेसे आठव गुणस्थान तक होता हु । पहला शुक्लध्यान भा आठव गुणस्थानसे होता हु । तो आठवे गुणस्थानमे प्रथम शुक्लध्यान हुआ, तदनन्तर भेदविज्ञान हुआ उस भेदविज्ञान कालमे जो मन्दयोग और मन्दकषायरूप शुभास्रवक कारण हात हे उनसे तायकर नाम कर्मका बन्ध हाता है। इस तरहसे कारणकार्य पद्धति बैठायी जा सकती है। वैसे भदिवज्ञान तो शुक्लम्यानके पूर्व भा हाता ह और तीर्थकर कर्मका बन्ध भी होता है। हाँ, प्रथम शुक्लम्यान कालमे जिस प्रकारका भेदावज्ञान होता है वसा पूर्वमे नही होता । चूलिकामे तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करन-वालांके कारणकार्यपरम्पराका निर्देश करनेके पश्चात् पुन. निकट भव्यसे कारणसमयसार और कार्यसमय-सारकी परस्पराका कथन किया है। इसमे भा स्वाधित स्वरूप निरूपक द्रव्यश्रुतको कारणसमयसार और भावश्रुतको कार्यसमयसार कहा है। पुन. भेदरत्नत्रयका कारणसमयसार और अभेदरत्नत्रयको कार्यसमयसार कहा है। पुनः स्वाश्रित धर्मध्यानको कारणसमयसार और प्रथम शुक्लध्यानको कार्यसमयसार कहा है। इस तरह अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त यह कारणकार्यपरम्परा चलती रहता हं। उसके परचात् घातिकमीका क्षय होनेपर साक्षात् परमात्मदशा रूप कार्यसमयसार है। तदनन्तर चौदहवे गुणस्यानके अन्तिमक्षणकी अवस्था जो परिपूर्णरत्नत्रयात्मक होती है वह साक्षात् कारणसमयसार है और उनके अनन्तर क्षणकी सिद्ध दशा कार्यसमयसार है। इस तरह यह आत्मा ही स्वय अपना कारण भी है और कार्य भी है। इसका सम्यक् मनन-चिन्तन और अनुकरण करना चाहिए । उसके बिना समस्त कारणकार्य व्यर्थ हो जाता है ।

आगे औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भावो के भेद कहते है— औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भाव के क्रम से इक्कीस, दो. अठारह, नौ और तीन भेद हैं ॥३७२॥

तो त्रिभे आ०। २. तह् य अ०। वहुय आ०। औषशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रवच जीवस्य स्वतत्त्व-मौदियकपारिणामिकौ च। 'दिनवाष्ट्रादरीकविषातित्रिभेदा यथाक्रमम्' —-तत्त्वाधेस्त्र २।१-१।

लेस्सा कसाय वेदा असिद्ध बण्णाण गई वेषाचरित्तं। मिन्छलं ओदयियं दंसण चेरणं च उनैसमियं ॥३७१॥ मिन्छेंतियं चउसम्मग दंसणसिदयं च पंच लद्धीओ। मिन्सं दंसण चरणं विरदाविरदाण चारित्तं॥३७२॥

आगे औदयिक भाव के इक्कीस भेद तथा औपशमिक के दो भेद कहते हैं-

छह लेख्याएँ, चार कषाय, तीन वेद, एक असिद्धत्व, अज्ञान एक, चार गति, अचारित्र और मिथ्यात्व ये इक्कीस भेद औदियक भाव के हैं। तथा सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र ये दो भेद औपरामिक भाव के हैं॥३७१॥

विशेषार्थ- कर्म के उदय से जो भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते है। उसके इक्कीस भेद हैं. कवाय के उदय से रंगी हुई मन, बचन, काय की प्रवित्त का नाम लेक्या है। उसके छह भेद हैं--कृष्ण, नील कापोत, पीत, पदा, शुक्ल । जैसे लोक में बुरे आदमी को काला दिल का आदमी और सज्जन को साफ दिल का आदमी कहा जाता है। दिल काला या सफेद रग का नहीं होता किन्तु अच्छे और बरे में सफेद और काला रंग का उपचार करके ऐसा कहा जाता है। वैसे ही जिसकी कथाय बहुत अधिक तीच्च होती है उसके कृष्ण लेश्या, उससे कम तीवके नोललेश्या, उससे भी कम तीव के कापोतलेश्या कही जाती है। इसी तरह मन्द कथाय होने पर पीतलेक्या, और मन्द होने पर पद्मलेक्या, अत्यन्त मन्द होने पर शुक्ललेक्या होती है। इस तरह कथाय के उदय से लेक्या को औदयिक कहा है। कथाय का उदय छह प्रकार का होता है-तीय-तम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दतर, मन्दतम । इन छह प्रकार के कथाय के उदय से उत्पन्न हुई लेश्या छह हो जाती है। क्रोब, मान, माया और लोभ को कथाय कहते है अत कथाय चार है। केवल कथाय और केवल योग से दोनोंके मेलसे निष्पन्न लेख्या के कायमे अन्तर है इस लिए लेक्या और कथायको अलग-अलग गिनाया है। आतमा मे बेदकर्म के उदय से उत्पन्न हुए मैथुनरूप चित्तवृत्तिको वेद कहते है, बंद तीन है-पुरुषवेद, स्त्रीवंद और नपंसकवंद । आठो कमोंके सामान्य उदय से सिद्धभाव का न होना असिद्धन्व भाव है । ज्ञाना-वरण कर्म के उदय से अज्ञानभाव होता है। गति नाम कर्म के उदय से गतिरूप भाव होता है। गति चार हैं नरकगति, तिर्यंचगति, मनष्यगति, देवगति । चारित्रमोहनीय कर्मके सर्वघाती स्पर्द्धकोके उदय मे अचारित्र असंयम भाव होता है। और मिथ्यात्वमोहनीय के उदय में तत्त्व की अश्रद्धारूप मिथ्यात्व भाव होता है। इस तरह ये औदयिक भाव है। कर्म के उपशम से ( दब जाने से ) जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। औपश्मिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र ये दो उसके भेद है। मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, सम्बन्ध्यमोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ के उपशमसे औपशमिक सम्बन्ध्य होता है और समस्त मोहनीयका उपशम होने पर औपशमिक चारित्र होता है।

आगे शायोगशमिक भाव के अट्ठारह भेद कहते हैं-

तीन मिथ्याज्ञान, चार सम्यक्जान, तीन दर्गन, पॉच लिब्बर्या, क्षायोपर्शामक सम्यक्त, क्षायोपर्शामक चारित्र और निरतानिरत चारित्र ये अठारह मेद क्षायोपर्शामक भावके है।।३७२॥

विशेषार्थ — कुमति, कुश्रुत, और कुलवधि के नेद से मिथ्याज्ञान तीन प्रकार का है। मित, श्रुत अवधि और मन पर्यय के भेद से सम्यक्तान चार प्रकार का है। चलु-जचलु, अवधि के भेद से दर्शन तीन प्रकार का है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और बीर्य के भेद से लब्ब पाँच प्रकार की है। क्षायोगदामिक

१ गइ य चा -इ० ल० व० । २ चरियं च झ० क० ल० सु० । 'गतिकपायलिङ्गमिष्पादर्शनाञ्चानसंयता-सिढलेश्यारचतुरस्वहरूपोर्ककैकैकपरुमेदा. । -कस्वार्षसूत्र २-६ । ३. 'सम्यत्वचचारिल' '-व० स्० ११३ । ४. 'जानाजानदर्शनलब्ययरचतुरित्रत्रिपण्डमभेदाः सम्यक्तचचारित्रसंयमासंयमारच ।'-त० स्० २१५ ।

### णाणं दंसण चरणं साह्य सम्मल पंजकद्वीतो । साह्यभेदा जेया णव होषि हु केवला कद्वी ॥३०३॥ निजपारिणानिकस्वताचे थावचामश्रद्वपा अद्यागदिकं वावप्रेयमाह— सेद्वाणणाणचरणं बाय ण जीवस्स परमसक्तावे । ता अण्णाणी मुद्दो संसारमहोदर्षिः अमह ॥३७४॥

सम्यक्तव जिसे वेदकसम्यक्तव भी कहते हैं एक प्रकार का है। वायोपवासिक चारित्र भी एक प्रकार का है यहीं उसके सामायिक आदि भेदों को विवक्षा नहीं है। विरताविरत भी एक ही प्रकार का है। इस तरह ये अठारह भाव धायोपवासिक है। सर्वयाती स्पर्धकों के उदयशय तथा देशपाति स्पर्धकों के उदय और आगामी काल भे उदय आनेवाले निपंकों के सदयस्थारूप उपदाम से जीव का जो पुणावा प्रकट होता है वह सामोप्तासिक कहलाता है। अनन्तानुवन्त्री क्रोच, मान, माया, लोभ, निष्यात्व और सम्यम्मिच्यात्व प्रकृतियों के उदयश ये जी तत्वार्थ- अद्यात्व और सदस्थारूप उपदाम से तथा सम्यक्त्व प्रकृति के देशपाति स्पर्धकों के उदय ये जी तत्वार्थ- श्रव्धात्व और सदस्थारूप उपदाम से तथा सम्यक्त्व है। अनन्तानुवन्त्री, अप्रत्याक्ष्यानावरण और प्रत्याक्ष्यानावरण को मान, माया, लोभ टन वारह कपायों के उदयश्य और सदस्थारूप उपदाम से तथा सज्वलन क्रोच, मान, माया, लोभ से से किसी एक देशपाति स्पर्धकं के उदय ये तथा नवनोक्ष्यायों के यथायोग्य उदय में आत्मा का जो निवृत्ति क्य परिणाम होता है वह आयोप्तिम चारिल है। अनन्तानुवन्त्री और अप्रत्यान्य अप्रत्यान्त्र को अप्रत्यान्त करण को एक विवक्ष के अप्रत्यान को से स्वयस्थार और सरदस्थारूप उपयोग से तथा प्रत्यान्य का जो निवृत्ति क्य परिणाम होता है वह आयोपित सिक और सरदस्थारूप उदय में जो एक देशपित होता है उसे विरत्यां के यथायोग्य उदय में जो एक देशिनवृत्ति क्रय और एक उदयश्य की तथा प्रत्यान करण कर्म होता है उसे विरत्यां के यथायोग्य उदय में जो एक देशिनवृत्ति क्रय और एक उदयश्य की स्वाप्त करते हैं—

आगे धायिकभाव के नौ भेद कहते हैं-

क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षायिकचारित्र, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिक उपयोग, क्षायिकवीय ये नौ क्षायिकभाव के भेद हैं इन्हें नौ केवललब्धि कहते हैं ११२७३॥

बिहोगार्थ — अतिपक्षी कर्मका विनाश होनेपर बारमामें जो निर्मलता प्रकट होती हैं उसे बायिकभाव कहते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मका क्षय होनेपर केवलजान और केवलदर्शन प्रकट होते हैं। द्वाना-नारायका अत्यन्त क्षय होनेपर दिव्याव्यानिक द्वारा अनन्त प्राणियोका उपकारकारक खायिक अभयदान होता है। लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर मोजन न करनेवाले केवली भगवान् के दार्शिक अभयदान होता है। लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर मोजन केवली कारा पहण किये जाते हैं। जिनके कारण केवली का परम व्याप्त होनेपर मोजनके विना कुलकम एक पूर्वकारि वर्ण तक बना रहता है वह क्षायिक लाभ है, भोगान्तराय का अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त भोग प्रकट होता है; उसीके फलस्वरूप मुगन्धित पूष्पवृत्ति मन्द मुगन्धपवनका वहना आदि होता है। उपभोगन्तराय कर्मका अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त उपभोग प्रषट होता हैं उसीके फलस्वरूप मुगन्धित प्रचार का अपनेत अपनेत अपनेत का स्वाप्त का अपनेत अपनेत का स्वाप्त का स्वप्त का स्वाप्त का स्वप्त क

आगे कहते हैं कि जबतक अपने पारिणामिक स्वभावमें आत्मबुद्धिसे श्रद्धान आदि नहीं है तबतक दोष हैं -

जबतक जीवका अपने परमस्वभावमें श्रद्धान ज्ञान और आचरण नहीं है तबतक वह मूढ़ अज्ञानी संसार-समुद्रमे भटकता है ॥३७४॥

१. 'ज्ञानदर्शनदानकामभोगोपमोगरीयाँणि च'।—तस्वार्य० २।४ । २. दर्शनमात्मविनिश्चितरात्मपीरज्ञान-मिष्यते बोघः। स्थितिरात्मिन चारित्रं०।—पुरुवार्यसि० २१५ क्लो०।

तस्यैव स्वरूपं निरूप्य प्येयणेन स्वीकरोति कम्मजभावातीवं जाणगभावं विसेसवाचारं । तं परिणामी जोवो व्येयणं पट्टीव इयराणं ॥३७५॥ सब्बेति सक्याचो विणोहि स्वतु पारिणामिको भणिको । तस्हा णियलाहरूपं ज्येवो इह पारिणामिको भावो ॥३७६॥

विशेषार्थ-तत्त्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है और जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्व हैं। पुण्य और पापको भी पृथक् गिननेसे उनकी संख्या नौ हो जाती है। जिसका आसव होता है वह द्रव्य और आसव करनेवाला भाव ये दोनो आसवतत्त्व हैं। बन्धने योग्य द्रव्य और बन्धन करनेवाला भाव ये दोना बन्धतत्त्व है । जिसका सबर होता है वह द्रव्य और संवर करनेवाला भाव ये दोनो संवरतत्त्व हैं। निर्जरा योग्य द्रव्य और निर्जरा करनेवाला भाव ये दोनां निर्जरातत्त्व हैं। मीक्ष होने योग्य द्रव्य और मोक्ष करनेवाला भाव ये दोनो मोक्षतत्त्व है। विकारी होने योग्य द्रव्य और विकार करनेवाला भाव ये दोनो पुष्य भी हैं और पाप भी है। इस तरह से जोव और अजीवके मेलसे ये नौ तत्त्र होते हैं केवल एकके ही आसवादि नहीं हो सकते । इनको यदि बाह्य दृष्टिसे देखा जाये तो जीव और पृद्गलकी अनादिबन्ध पर्यायको अवस्थामे हो ये बास्तविक है। किन्तु एक जीव द्रव्यके हो स्वभावका अनुभवन करनेपर अवास्त-विक है क्योंकि जीवके एकाकार स्वरूपमें यह नहीं है इसलिए निश्चय दृष्टिसे इन तत्वोंमें एक जीव ही प्रकाश-मान है। इसी तरह अन्तर्दष्टिसे देखा जाये तो जायकभाव जीव है। जीवके विकारका कारण अजीव है। क्षेप सातो पदार्थ केवल अकेले जीवका विकार नहीं है किन्तू अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण है जीवके स्वभावको छोड़कर स्वपरिनिमत्तक एक द्रव्यपर्याय रूपसे अनुभव न करनेपर ये भूतार्थ है। किन्तु सब कालमें स्थायी एक जीव द्रव्यके स्वभावका अनुभवन करनेपर अभुतार्थ है। अत इन नौ तस्वोंमें निश्चय-दृष्टिसे एक जीवरूप ही प्रकाशमान है वह जीवस्वभाव है शुद्ध जीवत्वरूप पारिणामिक भाव है। वस्तृत उसी-की श्रद्धा सम्यन्दर्धन, उसीका ज्ञान सम्यन्जान और उसीमें स्थिति सम्यक्षारित है। उसकी श्रद्धा और ज्ञान-के बिना इस ससार समद्रसे पार होना संभव नहीं है।।

आगे उसीका स्वरूप बतलाकर उसीको ध्येय-ध्यानके योग्य कहते हैं

कर्मजन्यभावसे रहित जो ज्ञायक भाव है जो विशेष आघाररूप है वही जोवका पारिणा-मिक भाव है। शेष द्रव्योसे अचेतनपना आदि पारिणामिक भाव है। जिनेन्द्रदेवने पारिणामिकको सभी द्रव्योका स्वभाव कहा है। इसलिए आत्मलाभके लिए इस संसारमें पारिणामिक भाव ही ध्येय-ध्यानके योग्य है।।३७५-३७६।।

विशेषार्थ — उपर जो पौच भाव बतलाये हैं उनमेसे बार भाव तो कर्यनिमित्तक हैं एक भाव कमें उदयसे होता है और तीन भाव कमेंक उपराम, क्षय या क्षयोपत्रामंत होते हैं। किन्तु पारिणांमिक मावमें कमें का किसी भी प्रकारका निमित्त नहीं हैं। वह स्वाभाविक भाव हैं। वहां वस्तुका स्वरूपभूत हैं। यह पारि-णांमिक भाव स्वाभाविक भाव है। वहां वस्तुका स्वरूपभूत हैं। यह पारि-णांमिक भाव सभी हत्यों में याया जाता है वशीक प्रति हत्यों को सत्ता ही संभव नहीं है। अत्यर उतना हो है कि जीवका पारिणांमिक भाव चीतम्य है किन्तु कोष द्रव्यों को अवैतन्य है वशीक के सभी हो अवित्य है किन्तु कोष द्रव्यों को अवैतन्य है वशीक के सभी हत्या क्या अवैतन है। अस्तित्य, सत्तुत्व, नित्यत्व, प्रदेशवत्व आदि पारिणांमिक भाव सभी चेतन अवैतन हव्यों को समा क्या के ति है। किन्तु चैतन्य जीवमे ही पाया जाता है। यह चैतन्यभाव विसे गुढ जीवत्वमाव भी कहते हैं वही व्ययस्य है। उसे ही सहजनुद्ध पारिणांमिक भाव कहते हैं। बागमम उसे निष्क्रिय कहा है अर्थात् न वह वत्यके कारणभूत उसांगांदि परिणांतिक है और न मोक्षके कारणभूत गुढमावना परिणांतिक है। है। के विस्था के विनक्षय है। इस्ति हमा ती विनक्षय है। इस्तु परिणांमिक भाव अविनाशी है। गुढ़पारिणांमिक भाव ही इसांकि ष्यान तो विनक्षय है। उसीके व्यानसे उसकी व्यक्ति होती है।

तस्यैव संसारहेतुमकारं विषरीतान्मोक्षडेतुष्वमाह—
भेबुवयारे षड्या बट्टवि सो विय सुहानुहाषीणो ।
तड्या कत्ता भणिवो संसारी तेण सो बावा ॥३७५॥
जड्या तिष्ववरीए जावसहावाहि संिद्यो होवि ।
तड्डया किच ण कुठबद्दि सहावकाहो हवे तेण ॥३७८॥
अभेदानुष्वरितस्वस्यं तदेव निश्चयं तस्याराकस्य तत्रैव वतंत्रं चाह—
ेणावाणुभूह सम्भं णिच्छयणाणं तु जाणयं तस्स ।
सुहत्यमुहाण णिवित्त वरणं साहस्स वीयरायस्स ॥३७९॥

बही जीव भाव कैसे संसारका और मोक्षका कारण होता है यह बतलाते हैं—

जब वह जीव शुभ और अशुभ भावों के अधीन होकर भेदोपचार में प्रवर्तता है तब यह कर्मों का कर्ता होता है और उससे वह संसारी कहा जाता है। किन्तु जब उसके विपरीत आत्म-स्वभाव में स्थित होता है तब वह कुछ भी नहीं करता और उससे उसे स्वरूपकी प्राप्ति—मोक्ष होत है।।३७७-३७८।।

विशेषार्थ-जीव और अजीव यदि ये दोनों एकान्तसे अपरिणामी होते तो जीव और अजीव ये दो ही पदार्थ होते । संसार और मोक्षको प्रक्रिया हो न होती । यदि ये दोनों एकान्तसे परिणामी और तन्मय रूप होते तो दोनों मिलकर एक ही पदार्थ होता, दो न रहते। इसलिए ये दोनों कथंचित् परिणामी हैं। अर्थात् यद्यपि जीव गुद्धनिश्चयसे स्वरूपको नही छोडता तथापि व्यवहारसे कर्मोदयवश रागादिरूप औपाधिक परिणामको ग्रहण करता है। यद्यपि रागादिरूप औषाधिक परिणामको ग्रहण करता है तथापि स्फटिककी तरह अपने स्वरूपको नही छोडता । इस तरह कर्षांचत् परिणामीपना होनेपर बहिरात्मा मिण्यादृष्टि जीव विषयकषायरूप अशुभोषयोग परिणामको करता है। और कभी-कभी चिदानन्दैक स्वभाव शुद्धताको छोडकर भागोंका चाहवश शुभोपयोगपरिणामको करता है तब वह द्रव्यभावरूप पुष्प, पाप, आस्रव और बन्धका कर्ता होता है। किन्तु सम्यादृष्टि अन्तरात्मा ज्ञानी जीव मुख्यरूपसे निश्चयरत्नत्रय रुक्षण शुद्धोपयोगके बरुसे वीतराग सम्यग्दृष्टि होकर निर्विकल्प समाधिरूप परिणाम करता है तब वह उस परिणामसे द्रव्यभावरूप संवर, निर्जरा और मोक्ष पदार्थका कर्ता होता है। जब निर्विकल्प समाधिरूप परिणाम नहीं होते तो विषय कपायसे बचनेके लिए अथवा शुद्धात्मभावनाकी साधनाके लिए स्थाति, पूजा, लाभ, भोगकी आकांक्षारूप निदानबन्ध न करके शुद्धात्मलक्षण स्वरूप अर्हन्त, सिद्ध, शुद्धात्माके आराधक आचार्य, शुद्धात्माके व्याख्याता उपाध्याय, और शुद्धात्माके साधक साधुओके गुणस्मरण आदि रूप शुभोपयोग परिणामको करता है। इस प्रकारका शुभीपयोग भी परम्परासे मोक्षका निमित्त होता है किन्तु भोगाकांक्षारूप निदानके साथ किया गया शुभोपयोग भी अशुभोपयोगकी तरह ससारका ही कारण होता है। एकमात्र शुद्धोपयोग ही वस्तुत. मोक्षका कारण है उसीके लिए गृहवास छोड़कर समस्त परिग्रहको त्यागकर जिनदीक्षा ली जाती है। उसके बिना निश्चयरत्नत्रयरूप शुद्धोपयोग तथा निर्विकल्पसमाधि संभव नहीं है।

आगे कहते हैं कि अभेद और अनुभवरित स्वरूप ही निश्चय है। उसका आराषक उसीमे प्रवर्तन करता है—

आस्मा की अनुभूति निश्चय सम्यक्त्व है। उसका जानना निश्चय सम्यक्तान है और शुभ तथा अशुभसे निवृत्ति वीतरानी साधुका निश्चयचारित्र है।।३७९॥

१. जाणगभावो अणुहव दंसण णाणं च जाणगं तस्स । अ० क० ख० सु० ।

## जाणगंभावो जाणवि अप्पाणं जाण णिक्छपणयेण । परदक्षं ववहारा महसुदक्षोहिमणकेवलाघारं ॥३८०॥

विशेषार्थ--निश्चयनय वस्तुके अभेदरूप अनुपचरित स्वरूपका ही ग्राहक है। और व्यवहारनय भेदरूप तथा उपचरित स्वरूपका ग्राहक है। जैसे जीव स्वभावसे तो अमर्तिक है किन्तु अनादिकालसे कर्मबद्ध होनेके कारण मर्त कर्मीके संयोगसे उसे मर्तिक कहा जाना है अतः जीवका मृतिकपना वास्तविक नहीं है उपचरित है। वस्तुका जो स्थायों मूल स्वरूप होता है वही वास्तविक है अत वही निश्चयनयका विषय है। इसी तरह आत्मा तो अखण्ड पिण्डरूप है। न समझनेवालेको समझानेके लिए कहा जाता है आत्मामे दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनेक गुण है। ऐसा कहे बिना 'आत्मा' आत्मा कहनेसे सुननेवाला कुछ नहीं समझता । और दर्शन ज्ञानादिगुणवाला आत्मा है ऐसा कहने से समझ जाता है । किन्तू इससे ऐसा बोध होता है मानो आत्मा एक गुणोंका अखण्ड पिण्ड न होकर उनके मेलसे बना है। अन. इस तरहका भेद कथन भी व्यवहारनयका विषय है इसीसे व्यवहारनयको अभूतार्थ कहा है क्योंकि वह अभूतरूप भेदात्मक तथा उपचरित बस्तू स्वरूपका ग्राहक है। और निश्चयनय अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपका ग्राहक है। अतः निरुचयनयके विषयमूत आत्माके अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपकी अनुभूति ही निरुचय सम्यग्दर्शन है उसीका ज्ञान निश्चय सम्याजान है। अशमको छोडकर शभमे प्रवृत्ति करना भी शुभोपयोगरूप व्यवहार चारित्र कहा जाता है। किन्तु यथार्थ चारित्र तो अशुभकी तरह शुभसे भी निवृत्ति हुए विना नहीं होता। शुभमे प्रवित्त भी रागमलक ही होती है और शभमें हो या अध्यम में, राग तो राग ही है। चन्दनकी आग भी आग ही होती है वह जलाये बिना नहीं रहती । अत शुभ और अशुभ दोनोसे ही निवृत्ति अर्थात् शढोपयोगम प्रवित्त हो वीतराग साधुका सम्यक् चारित्र है उसे ही आत्मस्थित रूप निश्चयचारित्र कहते हैं।

निश्चयनयसे ज्ञान अपने ज्ञायकभावको जानता है और व्यवहारनयसे मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यंय और केवलज्ञानके आधारसे परद्रव्यको जानता है ॥३८०॥

चिद्रोबार्च — जो जानता है उसे जान कहते हैं। जाननेवाला तो आत्मा ही है अत आत्मा जानस्वरूप है और जान आत्मा है। आत्मा जानसे जानता है ऐसा कहनेमें यह दोप है कि आत्मा और जानमें भेद-सा प्रतीत होता है—मानो आत्मा जानसे मित्र है। अतः जान आत्मा है और आत्मा जान है। जान दीपको तरह स्वपर प्रकाशक है। जैसे दोफ अपना भी प्रकाशक है और क्षेत्र हो जान अपनेकों भी जानता है वैसे हो जान अपनेकों भी जानता है और अप्य पदार्थों को जानता है। किन्तु निरुचय दृष्टिमें आत्माके जायक भाव-को ही जानका 'स्व' है और व्यवहारन्यसे तर हव्योको जानता है। यूंकि आग्माम व्यवहार गयको अभूतार्थ कहा है। इससे जब यह कहा जाता है कि व्यवहारन्यसे जानता है। जानता है तो उसका अर्थ यह समस जिया जाता है कि जान वास्त्रकों परावध्यों जानता है किन्तु ऐसा समझता मण्य है। जान जूँ कि व्यवहारन्यसे जा अप्य इत्योको जानता है तो उसका अर्थ यह समस जिया जाता है कि जान वास्त्रकों परावध्यों को जी जातता है किन्तु ऐसा समझता मण्य है। जान जूँ कि स्वपर्ध का अर्थ पर विपास समझता मण्य है। जान जूँ कि स्वपर्ध का अर्थ पर विपास समझता मण्य है। जान वृक्ति स्वपर्ध का अर्थ स्वपर्ध का अर्थ है किन्तु कि कि किन्तु कि किन्तु कि किन्तु कि किन्तु कि किन्तु कि किन्तु कि कि विपास क

१ 'आणदि पस्सदि सर्व्यं ववहारणएण केवली भगवं। केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्याणं' ॥१५९॥—नियमसार।

सद्धाणणाणवरणं कुटबंतो तच्यणिच्छयो भणियो । णिच्छयचारी वेवा परबच्चं जहु भणइ भच्नं ॥३८१॥ णिच्छयदो बच्चं नोक्को बंधो वयहारचारिणो जह्या । तम्हा णिव्युविकामो बवहारं चयउ तिबिहेण ॥३८२॥

उनः च-

एवं मिच्छाइट्टी णाणी णिस्संसर्य हववि पत्तो । जो ववहारेण मम दव्वं जाणंतो कप्पयं कुणदि ॥

सम्यरदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका पाछन करनेवालेके ही तत्त्वका निश्चय कहा है। तत्त्वका निश्चय करनेवाला आत्मा परह्रव्यको अपना नहीं कहता है।।३८१॥ ः

विद्रीयार्थ — परहष्यमं ममत्वभाव ही संसारका कारण है। यह ममत्वभाव अज्ञानीके ही होता है। और अज्ञानी बढ़ी है जिसे बस्तुत्तरकार यथार्थवोध नहीं है। यह बोध केकल शास्त्रमूलक हो नहीं होता। शास्त्रमें को पढ़ने के पश्चान भी मनुष्य परहज्यों ममत्वभाव स्वता है। यह तो आनतिक ज्ञानीत होने पर जब जीव कामते सम्ययर्थनातिको और वडता है तभी सीरे-बीरे च्याँ-ज्याँ तस्वकी प्रतीति होती जाती है त्याँ-त्याम मत्व-भाव भी हत्या जाती है। जत परहच्यां मात्वभावको हटानेके लिए निस्थव होको अपनानेकी आवस्यकता है।

निरुवयद्ष्टिसे ही मोक्षकी प्राप्ति होतो है और व्यवहारका अनुसरण करनेवालेके बन्ध होता है। इस्तिए पोक्षके अभिलाबोको मन, वचन, कायसे व्यवहारको छोडना चाहिए।।३८२।।

कहा भी है—इस प्रकार मिय्यावृष्टि अज्ञानी जीव संसारका पात्र होता है इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं है, वह व्यवहारसे द्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ उसे अपना मान लेता है।

विज्ञायार्थे— निरवय और व्यवहार दोनों हो अविष नयपक्ष है तथाषि दोनों में बहुत जन्तर है। निरवयनय युद्धद्व्यका कथन करता है और व्यवहारन्य अयुद्धद्व्यका कथन करता है। कैंकि दोगों हो क्यांने प्रदाति होती है दर्शक हो तो हो कि त्यां अपित होती है हर्शक हो तो हो क्यांने प्रदाति होती है दर्शक हो तो हो कि त्यांने अपित होती है दर्शक हो तथा अपित व्यवहारन्य है। किन्तु मोश्रामार्गमें निरवयनय सायकतम कि न्यांक हम गुद्ध होना वाहते है और शुद्धतक्ष मान निक्य नयसे हो सम्भव है क्योंकि वही युद्धत्व्यका निरूपक है। व्यवहारन्य तो अयुद्धत्व्यक कर्मी ही प्रवेच के व्यवहारन्य कहते है। उदाहरणके लिए व्यवहारन्य कहते हैं। उदाहरणके लिए व्यवहारन्य हो त्यांकि कर्म जीव यह जानता है कि आत्मा अपने रागादि भावें हो। है। इत्य दोनों नयोंमें से निरवयनय ही उपादेय है क्योंकि जब जीव यह जानता है कि अत्या अपने रागादि भावें हो। है। इत्य है तथा है। अतु युद्धात्याचिक विश्ववयनय ही उपादेय है। योगादिका विनाश होनेपर लात्मा चुद्ध होता है। अतु युद्धात्याचा साथक होनेपे निरवयनय ही उपादेय है। जो गुद्धत्व्यका कथन करनेवाले निरवयनय की अपदात करके अयुद्धत्व्यका कथन करनेवाले व्यवहात्यको मोहमें पढ़ जाता है वह घारेर वगेरहमें 'यह मेरा है' इस ममस्वभावको नहीं छोहता। और हमिलए युद्धात्यपरिलक्ष्य साधुमाणको दूर होते से नमस्कार करके अयुद्धत्व्यका कथन करनेवाले लिक्यपन्यके लिक्यपन्यको लिक्यपन्यको लिक्यपन्यको लिक्यपन्यको लिक्यपन्यको निरययन्यको लिक्यपन्यको निरययन्यको लिक्यपन्यको निरययन्यको लिक्यपन्यको निरययन्यको लिक्यपन्यको निरययन्यको लिक्यपन्यको निरययन्यको लिक्यपन्यको लिक्यपन्यको लिक्यपन्यको निरययन्यको लिक्यपन्यको निरयसन्यक्षे

१. 'एवं ववहारणओ पिंडिविद्धो जाण णिच्छ्यणएण । णिच्छ्यणयासिदा पूण मृणिणो पार्वति णिव्वाणं ।।२०२॥
—नमस्यसार । 'आत्साक्षिदो निरुचनवः पराधितो व्यवहारनयः । तत्रैवं निरुचयनवेन पराधितं समस्तमध्यवसानं वन्यहेतुत्वेन मृमुक्तोः प्रतिचेचयता व्यवहारनय एव किल प्रतिचिद्धः । तस्यापि पराधितत्वाविद्येणत् ।
प्रतिचेच्य एव वायं आत्माधितनिश्चवनयास्त्रितानामेव प्रयामन्त्रवात्, पराधितव्यवहारनयस्येकान्तेनायुष्यमानेनाभय्येनायाश्रीयमाणलाण्च' ॥—व्यक्षण्यकृर्दिकाः।

र प्रान्तद्वारेण व्यवहारस्य निश्चय-छेपे दर्शयति जइवि चउट्टयलाहो सिद्धाणं सम्मिहो हवे अरिहो। सो विय जह संसारी णिच्छयलेवो तहेव ववहारो ॥३८३॥

निश्रयाराधकस्य फलं सामग्री बाह --

मोत्तृणं बहि विसयं विसयं आवा वि वट्टदे काउं। तइया संबर णिज्जर मोक्लो वि य होइ साहस्स ॥३८४॥ रुद्धक्ल जिदकसायो मुक्कवियप्यो सहावमासेज्ज । ज्ञायज जोई एवं णियतच्यं देहपरिचतं ॥३८५॥

द्वारा मोहको दूर करके 'न मैं किसीका हूँ और न कोई मेरा है' इस प्रकार परके साथ अपने स्वामित्व सम्बन्धको भी त्यागकर 'मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ' इस प्रकार आत्माको ही आत्मरूपसे ग्रहण करके आत्म-ष्यानमे लीन होता है वही शुद्ध बात्माको प्राप्त करता है। इससे निश्चित होता है कि शुद्धनयसे ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है ( प्रवचनसार गाथा २।९७-९९ )।

आगे दृष्टान्तके द्वारा व्यवहारको निश्वयका लेप बतलाते है-

यद्यपि अनन्तचतुष्ट्यसे युक्त अहँन्त सिद्धोंके समान है फिर भी व ससारी कहे जाते है उसी तरह व्यवहार निश्चयका लेप है ॥३८३॥

विशेषार्थ-व्यवहारको निष्चयका लेप कहा है। लेपसे वह वस्तु छिप जाती है जिसपर लेप किया जाता है। उसी तरह व्यवहार निष्चयको ढाँक देता है। जैसे अर्हन्त भी सिद्धोके समान हैं, अनन्तचतुष्टयसे युक्त है फिर भी वे संसारी कहे जाते हैं क्योंकि अभी वे संसारदशारूप व्यवहारसे सर्वधा मुक्त नहीं हुए हैं। उनकी निश्चयदशापर व्यवहारका लेप अभी वर्तमान है। आत्माके परमार्थस्व रूप पर जो यह व्यवहारका लेप चढा है कि अमुकजीवके इतनी इन्द्रियों हैं, इतने शरीर हैं, अमुक गति है, अमुक वेद है, कथाय है यह सब उसपर छेप हो तो है। यह लेप दूर हो जाये तो आत्मा तो आत्मा ही है। चावलके ऊपर जो तुप रहता है वह चावलको ढाँके रहता है। उसके दूर हुए विना चावलके दर्शन नही होते। जो मृढ तुषको ही चावल समझ लेता है और उसे कूटता-पीटता है उसे चावलकी प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह जो व्यवहारको ही परमार्थं मानकर उसीमे रमे रहते हैं उन्हे परमार्थको प्राप्ति नही होती ।

आगे निश्चयकी आराधनाका फल और सामग्री कहते हैं-

जब साधु बाह्य विषयको छोड़कर और आत्माको हो विषय बनाकर वर्तता है तब उसके संबर, निजैरा और मोक्ष होता है ॥३८४॥ इन्द्रियोंका निरोध करके, कषायोको जीतकर, विकल्पको छोड़कर तथा स्वभावको प्राप्त करके योगोको देहसे भिन्न आत्मतत्त्वका ध्यान करना चाहिए ॥३८५॥

विशेषार्थ---निश्चयनयके द्वारा जाने गये शुद्धआत्मतत्त्वका व्यान करनेसे नवीन कर्मीका आस्रव रुकता है, पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा होती है और इस सरह मोक्षकी प्राप्ति होती है। यह निरुचयकी आरा-धनाका फल है। किन्तु निश्चयको आराधनाके लिए इन्द्रियोको वशमें रखना कषायोको जीतना और संकल्प-विकल्पोको छोडना जरूरी है। इनके विना आत्मच्यान होना संभव नही है। अत. मुमुक्षु भव्यजीव सम्य-ग्दृष्टि होकर शुद्धात्माकी प्राप्तिके लिए पहले उसे जानता है पश्चात् व्रत-नियमादिके द्वारा आत्मप्राप्तिमे बाधक विषय कषयसे बचनेके लिए प्रयत्न करता है। अत आत्मार्थी अध्य जीवको आत्मध्यानमे तत्पर

१. दृष्टान्तद्वारेण निश्चयस्य व्यवहारलोपं दर्शयति व्यवहाररत्नत्रयस्य सम्बन्हपं मिथ्यारूपं च दर्शयति---अ० क० स० त० ।--व्यवहारस्य निश्चयलोप-सु० । दृष्टान्तद्वारेण निश्चयस्य व्यवहारलोपं दर्शयति आ०। २. संसारी तह मिच्छा भणिय ववहारो अ० क० ख० ज० सु०।

जावा तणुष्पमाणो णाणं बख्हु होइ तप्पमाणं तु । तं संवेदणरूवं तेण हु जणुहबद्द तत्वेव ॥३८६॥ पद्मात्वेत ले सरूवं जाणाइ तेणेव जणाव्यात्वायं ॥ व्यापुहबद्द तेण कवं व्यापा णाणप्पमाणावो ॥३८७॥ व्यापा णाणप्पमाणं लाणं बख्नु होइ जीवपरिमाणं । णवि णूणं णवि ब्यह्यं जह दोबो तेण परिमाणो ॥३८८॥

होनेके लिए न तो इष्ट विषयोंमें राग करना 'चाहिए और न अनिष्ट विषयोसे डेंग करना चाहिए। राग-डेपका त्याग किये बिना चित्त स्थिर नहीं हो सकता। इसीसे घ्यानके लिए व्रत, समिति, गुप्ति आदि मी अपेक्तित हैं।

ज्ञानको स्थिरताका हो नाम व्यान है अतः ज्ञानका कथन करते है-

आत्मा शरीरके बराबर है और ज्ञान आत्माके बराबर है। वह ज्ञान संचेतनरूप है अतः उसीमें उसका अनुमब करना चाहिए॥३८६॥ ज्ञानके द्वारा ही यह जीव अपने स्वरूपको देखता है। ज्ञानके द्वारा हो आत्माके स्वभावको ज्ञानता है ज्ञानके द्वारा आत्मस्वरूपका अनुभव करता है क्योंकि आत्मा ज्ञानप्रमाण है ॥३८०॥

विशेषार्थ-जिस जीवका जितना बडा शरीर होता है उतना ही आकार उसकी आत्माका होता है। जैसे दीपकका प्रकाश स्थानके अनुसार फैलता और सकुचता है वैसे आत्माके प्रदेश भी शरीरके अनुसार संकोच-विकासशील होते हैं। आत्मा न तो शरीरसे बाहर है और न शरीरका कोई भाग ऐसा है जिसमें आत्मा न हो । आत्मा सर्वशरीर व्यापी है । आत्मामें अनन्तगुण हैं उनमेसे एक ज्ञानगुण ही ऐसा है जिसके द्वारा सबकी जानकारी होती है। ज्ञान स्वयं अपनेको भी जानता है और दूसरोंको भी जानता है। स्व और परको जाननेवाला एकमात्र ज्ञान हो है। यह ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है। और दीपककी तरह सदा प्रकाशमय है। संसार अवस्थामें आवृत होनेसे वह ज्ञान मन्द हो जाता है अतः इन्द्रियोकी सहायतासे ज्ञान होता है किन्तु इससे यह मतलब नही निकालना चाहिए कि इन्द्रियोंके बिना ज्ञान नही होता। इन्द्रियोंकी सहायतासे होनेवाला ज्ञान पराधीन होता है और इन्द्रियोकी सहायताके विना स्वाधीन ज्ञान होता है। इस ज्ञान गुणके द्वारा ही जीव अपने स्वरूपको जानता है और उसीके द्वारा बात्मानुभव करता है। आत्मानुभवके पश्चात् शुद्धात्माकी प्राप्तिके लिए जो प्रत्याख्यानादि करता है वह भी ज्ञानरूप ही है क्योंकि आत्मा ज्ञान-स्वभाव है ज्ञानके द्वारा परद्रव्यको पर जानकर उसको ग्रहण न करना ग्रही तो त्याग है इस तरह ज्ञानमें त्यागरूप अवस्थाका ही नाम प्रत्याख्यान है। जैसे कोई मनुष्य घोबोके घरसे वृसरेका वस्त्र लाकर और उसे भ्रमसे अपना मानकर ओढकर सो गया। जिसका वस्त्र था उसने उसे पहचानकर जगाया और कहा, यह तो मेरा वस्त्र है। तब वह उस वस्त्रको चिह्नोंसे पराया जान तत्काल त्याग देता है। उसी तरह यह आत्मा भ्रमसे परद्रव्यको अपना मानकर बेखबर सोता है। जब उसे सत्पुरु सावधान करते हैं कि तू तो ज्ञानमात्र है अन्य सब परद्रव्यके भाव है। इस तरह भेदज्ञान कराते हैं तब वह बारम्बार ज्ञास्त्र श्रवणके द्वारा उसी बातको जानकर समस्त अपने और परके चिह्नांसे अच्छी तरह परीक्षा करके निश्चय करता है — मैं एक ज्ञानमात्र हूँ अन्य सब परभाव हैं इस तरह यथार्थज्ञानी होकर सब परभावोको तत्काल छोड़ देता है और आत्मस्वभावमें लीन होनेका प्रयत्न करता है। अतः ज्ञानकी भावना करना चाहिए।

आत्माज्ञान प्रमाण है और ज्ञान आत्मा प्रमाण है न कम है और न ज्यादा है। जैसे दीपक है उसी तरह आत्माका परिमाण है।।३८८।।

णाणप्यमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो जादा । होणो वा अहियो वा णाणादो हवदि धुवमेव ॥ होणो जिद सा आदा तष्णाणमचेदणं ण जाणादि । अहियो वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि—प्रवचनसार १।२४-२६ ।

णिज्जियसासो णिष्फंबलोयणो मुक्कसयलवाबारो । जो एहावत्षगद्रो सो जोई जस्य संदेहो ॥३८९॥

ध्यातुरात्मनोऽन्तः सामग्री ध्रमधक्षतास्वरूपं तस्यैव प्रद्वणोपायं चाद् — संवेयणेण गरित्रो सो द्वह षण्यस्वरूपयो प्रद्व । तं सुपणाणांधीणं सुयणाणं क्रम्बक्रम्बणायो ॥२२०॥ स्वस्तिह भणियमावा क्योंजो तस्मीवसंग्वो सोवि । चेयण तह उसकृत्वी वेसण णाणं च स्वस्त्वणं तस्स् ॥३२॥॥

विज्ञेषार्थ —दीपकके प्रकाशको तरह आत्मा भी संकोच विकासचील है यह ऊपर कहा हो है। वृंकि आत्मा जानस्वभाव है और स्वभाव स्वभाववान्के विना नहीं रहता, न स्वभाववान् स्वभावके विना रहता है इसलिए जितना परिमाण आत्माक होता है जतना ही जानका है और जितना परिमाण जानका है जतना ही आत्माका है। दोनोंमें से कोई एक दूसरेसे छोटा या बड़ा नहीं है। यदि ऐसा न माना जाये तो अतेक दोव आतं है। दोवें जोने के बड़े और जातमाको छोटा माना जाये तो आत्मास हार जो जान होगा वह अचेतन हो जायेगा क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्माके छोटा माना जाये तो आत्मास हार जो जान होगा वह अचेतन हो जायेगा क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्माके साथ उसका तादाम्प्य मम्बन्य नहीं है। यदि जानसे आत्माको बड़ा माना जायेगा तो जानरहित-वालगा पर-पटके समान अज्ञानी हो जायेगा। इसलिए आत्माको जानप्रमाण और जानको आत्माप्रमाण ही मानना चाहिए।

आगे योगीका स्वरूप बतलाते है-

जिमका श्वासोच्छ्वास अत्यन्त मन्द हो, नेत्र निश्चल हों, समस्त व्यापार छूट गये हों, जो इस अवस्थामे जीन है वह योगी है इसमें सन्देह नहीं है ॥३८९॥

विजोबार्थ—यह ध्यानावस्थाका विजय है। पर्वत गुका, नदोका तट, वमशान भृमि, उजडा हुआ उद्यान, या शून्य मकान्य, जहाँ सर्थ, मृत्य, पणु-पकी और मनुष्यों को एहुँच न हो, न अधिक शांत हो, न अधिक समें हो, स्थान हो, सुक्षपूर्व वात्रकारण हो, हो स्थान स्थान हिन्दि हो, सुक्षपूर्व वात्रकारण हो, शिंत स्थान स्थान हिन्दि हो, स्थान हो, स्थान हो, स्थान हो, स्थान समें हो, किया अधिक हो, स्थान समें सम्भान हो, स्थान हो, स्थान हो, स्थान समें सम्भान हो, स्थान सम्भान हो, स्थान हो, स्थान हो, स्थान हो, स्थान सम्भान हो, स्थान स्थान हो, स्थान सम्भान हो, स्थान स्थान स्थान हो, स्थान स्थान हो, स्थान सम्भान हो, स्थान 
आत्माका ध्यान करनेवालेकी आन्तरिक सामग्री, प्रत्यक्षताका स्वरूप तथा उसके प्रहणका उपाय बतलाते हैं—

स्वसवेदनके द्वारा गृहीत वह आत्मा ध्यानमें प्रत्यक्षरूपसे झलकता है। वह श्रुतझानके अधीन है और श्रुतझान लक्ष्य और लक्षणसे होता है। यहां लक्ष्य आत्मा है, वह आत्मा अपने जान, दर्शन आदि गुणोके साय ध्येय—ध्यान करने योग्य है। उस आत्माका लक्षण चेतना या उपलब्धि है वह चेतना दर्शन और ज्ञानक्ष्य है॥३९०-३९१॥

१. सब्भाव — अन्तक व्यव्याव सुरु।

लस्त्रणवी तं गेह्नुसु बेवा सो बेब होनि अहमेक्को । उदयं उबसम मिस्सं भावं तं कम्मणा जणियं ॥३९२॥ लस्त्रणवी तं गेह्नुसु जावा सो बेव होमि अहमेक्को । उदयं उबसम मिस्सं भावं तं कम्मणा ब्राणियं ॥३९३॥ लस्त्रणवी तं गेह्नुसु बट्टा सो बेव होमि अहमेक्को । उदयं उबसम मिस्सं भावं तं कम्मणा ब्राणियं ॥३९४॥ लक्ष्रणवी तं गेह्नुसु उबलद्वा बेव होमि अहमेक्को । उदयं उबसम मिस्सं भावं तं कम्मणा ब्राण्यं ॥३९५॥

विज्ञोषार्थ — शुतजानके द्वारा पहले आत्माको जानना चाहिए। शास्त्र स्वाच्याय करनेसे आत्माका जान हो जाता है। जिले हम जानना चाहते हैं वह रूपस होता है और जिल चिह्नाविके द्वारा उस रूप्यक्षे पहचाना जाता है उन्हें रूपम कहते हैं। जैसे आत्माका रूपम जैतन्य है और चेतना ज्ञानवर्षनक्ष्म है। अतः असके द्वारा आत्माको पहचान होती है कि जो जानता-बेखता है वह आत्मा है भी हैं। इस प्रकारका जो स्वसंवरन-अपना जान होता है उसीरे आत्माका पहचा होता है। तहः स्ववंवनसे आत्माको पहचा करके उसीका व्यान करना चाहिए। व्यानसे तस्त्रीनता होनेपर आत्माका आमास होता है। यह प्रारम्भिक आमास ही आगं प्रत्यक्षक्पमें परिणत हो जाता है, जैसे स्वसंवेदन हो केवलकान रूपमें विकसित होता है।

आगे लक्षणसे आत्माको ग्रहण करनेका उपाय बतलाते हैं-

लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो चैतान्यस्वरूप है वही में हूँ। जो औदियक, जीप-शिमक और क्षायोपशिमक भाव हैं वे सब कर्मजन्य हैं। लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो यह शाला है वहीं में हूँ। ओदियक, औपशिमक और क्षायोपशिमक भाव तो कर्मजन्य है। लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो हटटा है वहीं में हूँ। औदियक, औपशिमक और क्षायोपशिमक भाव तो कर्मजन्य है। लक्षण से उस आत्माको ग्रहण करो कि जो यह उपलब्धा है वहीं में हूँ। औदियक, औपशिमक और क्षायोपशिमक माव तो कर्मजन्य है।।३९२-२९५॥

विशेषार्थ — आत्मा का लक्षण तो चेतना, उपलब्धि, जान दर्शन आदि ही हैं। उपर जो पौच भाव बतलाये हैं उनमें से क्षायिक और पारिणामिक भाव हो बस्तुतः जीवके स्वलक्षणरूप है। घोष होना भाव तो कर्मवन्त्र हैं। जीविषकाश्व तो कम्में उदयसे होता है। बत. वह तो जीवका स्वलक्षण हो हो नहीं सकता। कर्मके उपश्चम और क्षयोपश्चम से होनेवाले भाव भी बत्तुत कर्मिनिम्मक हो हैं। दोगोंमें कर्मकी सत्ता स्वता है तभी वे होते हैं। ऐसे कर्मिनिम्मतक भावोको जीवका स्वलक्षण नहीं कहा जा सकता। अतः वे शुवजीवके लक्षण नहीं है उन भावोको जीवका मानकर उनका च्यान करता तो संसारका ही कारण है। अतः शुवजीवके लक्षणोंके द्वारा ही उते प्रहण करना चाहिए। अशुवजीवके लक्षणोंके द्वारा ही उते प्रहण करना चाहिए। अशुवजीवके लक्षणोंके द्वारा तो अशुवजीवके तथा है और उसका ध्यान तो संसारका ही कारण है।

 <sup>&#</sup>x27;पण्णाए चित्तन्त्रों जो चेदा सो अहं तु णिच्छ्यदो । अवसेक्षा जो आवा ते मन्द्र परोत्ति णायव्या ॥२९०॥ पण्णाए चितव्यो जो दहा सो अहं तु णिच्छ्यदो । अवसेक्षा जे आवा ते मन्द्र परेत्ति णायव्या ॥२९८॥ पण्णाए चितव्यो जो णादा सो अहं तु णिच्छ्यदो । अवसेक्षा जो आवा ते मन्द्रा परेत्ति णादव्या ॥२९९॥—सम्बस्तर ।

एवं गृहीतस्यात्मनी ध्येमोत्मभेदमावनां करोति-

अहमेक्को खलु परमो भिष्णो कोहाबु जाणगो होमि । एवं एकोमूदे परमाणंदी भवे खेदा ॥३९६॥ माणो य माय छोहो सुक्खं बुक्खं ख रायमादीणं रे। एवं भाषणहेऊ गाहाबंधेण कायख्यं ॥३९७॥

कर्मजस्वामाविकं भावं मावयति-

बत्यूण अंसगहणं णियसबिसयं तहेव सावरणं । तं इह कम्मे जणियं णहु पुण सो जाणगो भावो ॥३९८॥

इन्हं च---

सो इह भणिय सहाओ जो हु गुणो पारिणामिओ जीवे । लद्धो खओवसमदो उवओगो तं पि अत्थगहणेण ॥१॥

इस प्रकार लक्षणके द्वारा यहण को गयी आत्माके घ्येयरूप होनेसे उत्पन्न हुई भेदभावनाको व्यक्त करते हैं—

मै क्रोघ आदिसे भिन्न एक परमतत्त्व हूँ, मैं केवल ज्ञाता हूँ। इस प्रकारकी एकत्व भावना होने पर आत्मा परमानत्दमय होता है। इसो तरह भावनाके लिए मान, माया, लोभ, सुख-दुःख और रागादिको भी लेकर गाथा-रचना करना चाहिए॥ ३९६–३९७॥

विशेषार्थ — जब लक्षणके द्वारा आत्माको प्रहण कर लिया तो उसके क्यानके लिए इस प्रकारको भेदभावना होतो है कि न मैं क्रोधरूप हूँ, न मानरूप हूँ, न मायारूप हूँ, न लोभरूप हूँ, न सुल-टु.ख रूप हूँ और न रागिद रूप हूँ ये सब तो पुद्मकं विकार है। जब तक इस प्रकारको भेद-भावना नहीं होती तब तक जैसे यह आत्मा आत्मा और जानमें भेद न मानकर निशंक होकर ज्ञानमें प्रवृत्ति करता है और जानता-विकार के अधाद का अधाद भावने में भी भेद न मानकर निशंक होकर क्रोधादि करता है जित जानता-विकार के अधादिकों तर के अधादिक करता है। क्षेत्र कानाविकों तर क्री क्षायिकों भी अपना स्वमाव मानकर राग-देव करता है। इस प्रकार अज्ञानवध क्रोधादिक परिणाम करनेते उन परिणामोंको निमित्तमात्र करके स्वयं ही पौद्गालिक कर्म संवित्त हो जाते है और इस तरह जीव और पुद्मलका परस्पर खबगाहरूप बन्ध होता है। किन्तु जब यह जीव क्रोध और ज्ञानके भेदकों समझ लेता है कि ज्ञान आत्माक स्वमाव है क्रोधादिक परिणाम स्वम्म क्रिकों हो जानका परिणाम ज्ञानक स्वार हो है क्षावादि रूप नहीं है, ज्ञानके होनेपर ज्ञानकों क्षावादिक प्रत्मान होते है। तो क्षावादिक होनेपर क्षावादिक होनेपर आवादिक होनेपर क्षावादिक होनेपर ज्ञान महि है। इस प्रकार भेदिवान होनेपर आवादिक होनेपर क्षावादिक होनेपर आवादिक होनेपर आवादिक होनेपर क्षावादिक होनेपर आवादिक होनेपर क्षावादिक होनेपर आवादिक होनेपर आवादिक होनेपर आवादिक होनेपर क्षावादिक होनेपर आवादिक विवादिक होनेपर आवादिक होनेपर आवादिक विवादिक होनेपर आवादिक विवादिक 
कर्मजन्य (?) स्वाभाविक भावको कहते है-

वस्तुके अंशका जो ग्रहण ( ज्ञान ) नियत विषयको लिये हुए आवरण सहित होता है वह ( ज्ञान ) कर्मजन्य है, वह ज्ञायक भाव नही है ॥३९८॥

कहा भी है-

जीवमें जो पारिणामिक (स्वभावसिद्ध ) गुण होता है उसे यहाँ स्वभाव कहा है। लिख तो क्षयोपरामरूप है और अर्थके ग्रहणका नाम उपयोग है।

१. नो ब्याप्त्या भे-अ० क० ख० ख० सु०। २. रायमादीया---अ० क० ख० ख० सु०।

### ध्यानप्रत्ययेषु सुलप्रत्ययस्य स्थरूपमाइ---

स्त्रस्वणवो णियसम्बं न्यायंतो न्याणपन्ययं स्तृहः । सोषसं णाणविसेसं रुद्धीरिद्धीण परिमाणं ॥३९९॥ इंदियमणस्य पसमज बातुर्यं तह्य सोषसः चउमेयं । स्वस्वणवो णियसम्बं अपुहृषणे होइ बातुर्यं ॥४००॥

विशेषार्थ—जात आत्माका स्वाचाविक गुण है। किन्तु स्वाभाविक गुण होनेपर भी संसार अवस्थामें अनाविकालसे वह गुण आवरणसे बेहिल है, वका हुआ है। जानको ढाँकनेवाले जानावरण कर्म और वीर्यान्तराम कर्मका अयोगदान होनेपर ही वह जानगुण संसारी जीवोंक यथायोग्य प्रकट होता है। और उक्त कर्मोंका सर्वधा तथ हो जानेपर पूर्णक्रमी प्रकट होता है। स्वीर स्वाभाविक होते हुए भी जानको आयोगप्राचिक कर्मों सर्वधा तथ हो जानेपर पूर्णक्रमी प्रकट होता है। स्वीरे स्वाभाविक होते हुए भी जानको आयोगप्राचिक जातेर सायिक भावमें गिनाया है, पारिणाधिक भावमें नहीं गिनाया। वस्तुके एक अंतके प्रकृणको नय कहते हैं अतः नय भी आयोगप्राचिक जानकप ही है। यह जबस्था कर्मावन्य है। इस्तिल् हर्त जायकमाव नहीं कह सकते। जायकमाव तो गुढ होता है जैसा कि समयसार गाया ७ में कहा है कि परमार्थ से देखा जाय तो जो एक इल्लेड हार पिये गये अनन्त पर्यायक्य एक बस्तुका अनुभव करनेवाले जानी जानेको दृष्टिमें दर्णन भी नहीं, जान भी नहीं, चारित भी नहीं केवल एक जुडजायकभाव ही है वह जुढ चैतन्य स्वक्प है उसीका अवलब्बन सोधका मार्ग है। उपर जो कर्मजन्य लब्जिय और उपयोगको भी स्वभाव कहा है वह ब्यावहारिक दृष्टिने कहा है।

आगे घ्यान प्रत्ययोंमें सुख प्रत्ययका स्वरूप कहते है-

लक्षणके द्वारा निजलक्ष्यका ध्यान करनेवाला ध्यान प्रत्ययको प्राप्त करता है। सुख ज्ञान-विशेष हैं  $\cdots\cdots\cdots$ ।।३०९।।

विशेषार्थं — आत्माका लक्षण पहले कह आये है उस लक्षणके द्वारा लक्ष्य आत्माको पहचानकर उसीमें मनको एकाग्र करनेसे ध्यान होता है। उस ध्यानसे पारमार्थिक सुख प्राप्त होता है। सुख ज्ञान विशेष हो है। 'मैं सुक्षी' इस प्रकारको अनुभृतिके बिना सुखानुभृति नहीं होती।

सुखके भेद---

सुखके चार भेद हैं—इन्द्रियजन्य, मानसिक, प्रशमजन्य और आत्मसे उत्पन्न सुख। लक्षणके द्वारा निजलक्ष्यका अनुभव करनेपर आत्मिक सुख होता है ॥४००॥

बिशेषार्थ — मनकी रितिस को कानन्यकी अनुगृति होती है उसे सुल कहते हैं। इत मुलके चार प्रकार है। इतियाँके इष्ट विषयोंने प्रवृत्त होनेपर जो आनन्य होता है वह इन्द्रियजन्य सुल है। मनकी किती लिमलायाकी पूर्ति होनेपर जो आनन्य होता है वह मानिक पुल है। रागांविकी निवृत्ति होनेपर जो आनन्य होता है वह आपायक पुल है और बाह्य विषयोंने निरित्त होनेपर जो आनन्य होता है वह अपायक सुल है और बाह्य विषयोंने निरित्त होनेपर होता है वह आपायक सुल है। आपायक सुल है और आपायक साम के अपायक सुल होता है वह आपायक सुल हो उपायेय है क्योंकि वह मुल स्वाधीन है, अविनाशी है, उत्तका कोई प्रतिपक्षी नही है, उसमें हानि, वृद्धि नहीं होती। किन्तु इन्द्रियोंके बारा उत्तक्त सुल पराधीन होनेसे कभी होता है और कभी नहीं होता, उत्तका प्रतिपक्षी दुःल होता परतायक स्वाधी के अपायक स्वाधीन है, स्वाधिन स्वाधीन कर्मका वर्ष्य होता, उत्तक प्रतिपक्षी दुःल होता है, स्वाप्त अपायक स्वाधीन है, स्वाप्त अपायक स्वाधीन है, स्वाप्त अपायक स्वधीन कर्मका वर्ष्य होता है, जिसके भीगतेसे नवीन कर्मका वर्ष्य होता है, जिसके साथ दुःल सी मिला खुता है ऐसा सुल वस्तुतः सुल सुत है लिल्तु दुःल हो है होती।

दशन्तदारेण पारिणानिकस्वमावस्थात्मञ्जलेन्त्रवदर्भनमाद्य---सम्मगु पेच्छद अक्षा बत्युसहार्व च जेण सद्विद्वी ॥ तक्षा तं णियस्व मेजनत्य नियस् जेण सद्विद्वी ॥४०१॥

स्वस्थानयात्मनः स्वकानं स्वचरणोपायं चाह— जीवो ससहावसवो कहं वि सो खेव जावपरसमजो । जुत्तो जह ससहावे तो परभावं खु मुंबीह ॥४०२॥

उक्तं च--

जीबो सहाविणयदो अणियदगुणपञ्जञोध परसमञ्जो । जइ कुणई सगंसमयं पञ्जस्सदि कम्मबंघादो ।)—पञ्जास्त० गा० १५५ ।

दृष्टान्तके द्वारा पारिणामिक स्वरूप आत्मबुद्धिके निष्णयदर्शनको कहते हैं-

यतः सम्यक् दृष्टिवाला मनुष्य वस्तुके स्वरूपको सम्यक् रोतिसे देखता है इसिंछए मध्यस्य होकर उस आत्मस्वरूपका अवलोकन करो जिससे सम्यग्दृष्टि होता है ॥४०१॥

विज्ञेषार्थ — जिसकी दृष्टि सम्यक् होती है वह बस्तुका ययार्थ स्वरूप देखता है स्विल्ए बस्तुक ययार्थ स्वरूपके दिवान सम्वक्ति है स्विल्ए बस्तुक ययार्थ स्वरूपके दिवान सम्वक्ति के लिए सम्पर्दृष्टि होना आवस्यक है, उसके विना वस्तुके ययार्थ स्वरूपके द्वांन नहीं होते । और सम्यक्तिके विना न तो ज्ञान सम्यक्तान देखता करती है वह भी मध्यस्य वनकर — राम-द्वेका त्यागकर । सम्यक्तिके विना न तो ज्ञान सम्यक्तान होता है, और न सम्यक्तानिय होता है। जान और वारिकको सम्बद्ध सम्यक्तिक के ति सम्यक्तिक स्वर्ण अर्थिति होती है उसकि ता सम्यक्तिक विक्तिक सम्यक्तिक के ति सम्यक्तिक स्वर्ण अर्थिति होती है उसकि ता सम्यक्तिक विक्तिक स्वर्ण अर्थिति होती है उसकि ता सम्यक्तिक विक्तिक सम्यक्तिक के ति सम्यक्तिक स्वर्ण अर्थिति होती है उसकि ता सम्यक्तिक सम्यक्तिक विक्तिक स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के ति सम्यक्तिक स्वर्ण के ति सम्यक्तिक स्वर्ण के ति सम्यक्तिक स्वर्ण के सम्यक्तिक स्वर्ण के स्वर्ण करता स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण करता सम्यक्तिक स्वर्ण के स्वर्ण करता सम्यक्तिक स्वर्ण के स्वर्ण करता स्वर्ण करता स्वर्ण करता सम्यक्तिक स्वर्ण करता स्वर्ण करता सम्यक्तिक स्वर्ण करता स्वर्ण करता सम्यक्तिक स्वर्ण स्वर्ण करता सम्यक्तिक स्वर्ण सम्यक्तिक स्वर्ण स्वर्ण सम्यक्तिक स्वर्ण सम्यक्तिक स्वर्ण स्वर्यक स्वर्ण सम्यक्

जागे स्वस्य होनेसे ही जात्मा आत्मकाभ करता है, यह दर्शाते हुए आत्मामें आचरण करनेका उपाय बतकाते हैं—

जीव अपने स्वभावमय है, वही किशी प्रकार परसमयरूप हो गया है। यदि वह अपने स्वभावमें युक्त हो जाये—छीन हो जाये तो परभावको छोड़ देता है—परभावसे छट जाता है ॥४०२॥

कहाभी है---

जीव स्वभावनियत होनेपर भी यदि अनियत गृजपर्यायबाला है तो पर समय है। यदि वह स्वसमय को करता है तो कर्मबल्बसे छूट जाता है।

बिज्ञेषार्थ — संसारी जीवोंमें दो प्रकारका चारित्र पाया जाता है, एक का नाम स्वचारित्र है और हुएरेका नाम परबारित्र है। स्वचारित्र को स्वसमय और परचारित्रको परसमय भी कहते हैं। समय नाम जीव पर्यापका है। वह बोजपदार्थ उत्पार ज्यादीकामयो सातास्वरूप है, दर्शकानमय चेतनास्वरूप है, गुण-पर्याप्तुक है। यदाधि वह जन्म द्रव्योंके साथ एकजोत्तावगाहरूपते स्वित्त है किन्तु अपने कामाशारण गुण चैतप्तस्वरूपको नहीं छोड़ता। जब वह अपने स्वामस्य स्थित होता है तो उसे स्वसमय कहते हैं और जब वह पोदासिक करता है तब वह परसमय है। इसका

मज्झत्यं तेण मुणज सिंह्टी सु० । मज्झत्यं मुणज जेण सिंह्ट्री स० । ज० प्रती गाया नास्ति ।

सुहअसुहभावरहिओ सहावसंवेयणेण बट्टंतो । सो णियचरियं चरवि हु पुणो पुणो तस्य विहरंतो ॥४०३॥

सरागवीतरागयोः कथंबिद्विनामावित्वं च वदति— जं विद्य सराप्यकाले भेतुबदारेण भिष्णचारित्तं । तं चेव वीदाराये विवरीयं होड कादक्वं ॥४०४॥

उक्तं च भागमे---

चरियं चरिद सगं सो जो परदञ्जणभावरहिदण्या । दंसणणाणवियप्पो अवियप्पं चैवित्रप्रादो ॥—पञ्चास्ति । गा० १५९ ।

स्पष्टीकरण यह है कि यदापि प्रत्येक संसारों जीव इच्य अपेकासे जानदर्शनमें अवस्थित होनेके कारण स्वभावमें स्थित है तथापि जब अनादि मोहनीय कमंके उदयका अनुसरण करके अशुद्ध उपयोगवाला होता है तब वह परसमय या परवरित्र होता है। बही जीव जब अनादि मोहनीय कमंके उदयका अनुसरण करनेवालों परिण्ति को छोडकर अत्यन्त शुद्ध उपयोगवाला होता है तब वह स्वतमय या स्वचित्र होता है। साराश यह है कि स्वद्रव्यमें गुद्धोग्योगक्य परिणतिका नाम स्वचित्र है और जो मोहनीय कमंके उदयका अनुसरण करनेवालों परिणतिके वश्य र्राज्य अवस्थान शुद्धान्य परिणतिक वश्य र्राज्य होकर परद्रव्यमें शुभ अववा अगुभ भाव करता है वह स्ववारित्र के प्रष्ट हुआ परवारित्रका आवरण करनेवालों कहा जाता है। स्वसमयके सहण और परदमयके त्यागदे ही कमंकि। क्षय होता है। अता परसमयको त्यागकर स्वसमयके छीन होना ही मोधका उपाय है। ज्यो-ज्यो जीव आत्म-स्वभावमें स्वय होता है। अता परसमयको त्यागकर स्वसमयके छीन होना ही मोधका उपाय है। ज्यो-ज्यो जीव आत्म-स्वभावमें स्वय होता होता ही स्वी द्यों-त्यो उसक्य परसम्य-परकृति छूटती जाती है और ज्यों-ज्यो परसमय-परकृति छूटती जाती है और ज्यों-ज्यो परसमय-परकृति हुटती जाती है। स्वी-ज्यों ज्यों परसमय-परकृति छूटती जाती है स्वी-ज्यों-ज्यो परसमय-परकृति हुटती जाती है।

पुनः उसी बातको कहते हैं---

जो गुभ और अशुभ भावसे रहित होकर स्वभावका अनुभवन कर रहा है वह बार-बार उसीमें विहार करता हुआ स्वचरितका ही आवरण करता है ॥४०३॥

आगे सरागचारित्र और बीतरागचारित्रमें कथंचित् अविनाभाव बतलाते हैं---

सराग अवस्थामें नेदके उपचारसे जो भेदरूप चारित्र होता है, वही चारित्र वीतराग अवस्थामें विपरीत ( अमेदरूप ) करणीय होता है ॥४०४॥

आगममें कहा है---

परद्रव्यात्मक भावोंसे रहित स्वरूपवाला जो आत्मा दर्शनज्ञानरूप भेदको आत्मावे अभेदरूप आचरता है वह स्वचारितको आचरता है।

विशेषार्थ —वीतरागता ही मोलमार्ग है किन्तु वह वीतरागता साध्य-साधक रूपसे परस्पर साधेश निवचय और व्यवहारसे ही मुक्तिका कारण होती है। जो लोग विशुद्धवर्शन ज्ञान स्वभाव शुद्ध आत्मतरुवके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठानकप निष्वयमोशमार्गको अपेशा न करके केवल शुभानुष्ठानरूप व्यवहार मोलमार्गको हो मानते हैं वे देवलोक प्राप्त करके संसारमें ही भटकते हैं। किन्तु जो शुद्धात्मा-

सरायचरणे—अ० क० ल० सु०। २. वा वियप्पादो—अ० क० ल० सु०। 'दसंणणाणवियप्पं अवि-यप्पं चरदि अप्पादो'—पञ्चास्ति । गा० ३५९।

नुभृतिरूप निश्चय मोक्षमार्यको तो मानते हैं परन्तु निश्चयमोक्षमार्यके अनुष्ठानकी शक्ति न होनेसे निरुचयका साधक शुभाचरण करते हैं वे सरागसम्यग्दृष्टि होते हैं वे परम्परासे मोक्षप्राप्त करते हैं। तथा जो शद्धात्माके अनुष्ठानरूप मोक्षमार्गको और उसके साधक व्यवहारमोक्षमार्ग मानते हैं किन्तु चारित्रमोहके उदयसे शक्ति न होनेसे सुभ और असुभ आचरण नहीं करते । वे यद्यपि शुद्धात्म भावना सापेक्ष सुभाचरण करनेवाले पुरुषोके समान तो नहीं होते तथापि सरागसम्बद्धसे युक्त व्यवहार सम्यग्दृष्टि होते हैं और परम्परासे मोक्षको प्राप्त करते हैं। इस तरह सराग अवस्थामें अनादिकालसे भेदवासित बृद्धि होनेके कारण प्राथमिक जीव व्यवहारनयसे भिन्न साध्यसाधनभाव का अवलम्बन लेकर सूखपूर्वक मोक्ष-मार्गका साधन करते हैं। अर्थात् यह श्रद्धा करने योग्य है, और यह श्रद्धा करने योग्य नहीं है, यह श्रद्धा करनेवाला है और यह श्रद्धान है, यह जानने योग्य है और यह जानने योग्य नहीं है, यह जाता है और यह ज्ञान है. यह आचरण करने योग्य है, यह करने योग्य नही है, यह आचरण करनेवाला है और यह आचरण है इस प्रकार कर्तव्य, अकर्तव्य, कर्ता और कर्मका भेद करके सराग सम्यग्दष्टि धीरे-घीरे मोहको नष्ट करनेका प्रयत्न करते हैं । कदाचित् अज्ञानवश या कषायवश शिविलता आनेपर दोषानुसार प्रायश्चित्त लेते हैं और इस तरह भिन्न विषयवाले श्रद्धान ज्ञानचारित्रके द्वारा भिन्न साध्यसाधनभाववाले अपने आत्मामें संस्कार आरोपित करके कुछ-कुछ विशुद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे घोबो साबुन लगाकर, पत्थरपर पछाड़कर और निर्मल जरुमें घोकर मिलन वस्त्रको उजला करता है। उसी प्रकार सरागसम्बन्दछि भेदरत्नत्रयके द्वारा अपने आत्मामें संस्कारका आरोपण करके थोडी-योड़ी शुद्धि करता है। आशय यह है कि वीतराग सर्वज्ञके द्वारा कहे गये जीवादि पदार्थके विषयमे सम्यक् श्रद्धान और ज्ञान ये दोनो तो गृहस्थो और साधुओमे समान होते हैं। साधु आचार शास्त्रमे विहित मार्गके द्वारा प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानके योग्य पंचमहावत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, छह आवश्यक आदिरूप चारित्रका पालन करता है और गृहस्य उपासकाध्ययनमे विहित मार्गके द्वारा पंचम गुणस्थानके योग्य दान, शील, पूजा, उपवास आदि रूप तथा दार्शनिक, वृतिक आदि न्यारह प्रतिमारूप चारित्रका पालन करता है यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। व्यवहार माक्षमार्ग भिन्न साध्य-साधनरूप है और स्वपर प्रत्यय पर्यायके आश्रित है अर्थान व्यवहार श्रद्धान ज्ञान चारिश्रके विषय आत्मासे मिन्न होते हैं क्योंकि ध्यवहार श्रद्धानका विषय नव पदार्थ है, व्यवहार ज्ञानका विषय अंगपूर्व है और व्यवहार चारित्रका विषय मूनि और गृहस्यका आचार है। यहाँ साध्य तो पूर्ण शुद्धतारूपसे परिणत आत्मा है और उसका साधन व्यवहारनयसे उक्त भेदरत्नत्रयरूप परावलम्बी विकल्प है। इस प्रकार व्यवहारनयसे साध्य-साधन भिन्न कहे है। इसीसे उसे स्वपर प्रत्यय पर्यायाश्रित कहा है। क्योंकि द्रव्यायिकनयके विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपके आशिक अव-लम्बन के साथ तत्त्वार्यश्रद्धान, तत्त्वार्यज्ञान और पंचमहाव्रतादि रूपचारित्र होता है अत यह सब स्वपर हेत्क हैं। किन्तु जैसे घी स्वभावसे शीतल होता है किन्तु अग्निके संयोगसे जलाता भी है। वैसे ही गुद्ध आत्माके आश्रित सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान और सम्यक्**चारित्र मोक्षके कारण है किन्तु पराश्रित** होनेपर वे बन्ध के कारण भी होते हैं। यदि जानी भी किचित् अज्ञानवश यह मानता है कि भगवान् अर्हन्तकी भक्तिसे मोक्ष होता है तो उसे भी रागका लेश होनेसे आगममें परसमयरत कहा है। फिर जो निरंकुश रागमें फैंसे हैं उनका तो कहना हो क्या है। अतः सर्वप्रथम विषयानुराग छोड़कर उसके पश्चात् गुणस्थानोंको सीड़ियोपर चढते हुए रागादि से रहित निज शुद्ध आत्मामें स्थिर होकर अर्हन्त आदिके विषयम भी रागका त्याग विधेय है। राग हो सब अनयोंका मूल है। अस्तु, इस तरह यह स्वपरहेतुक पर्यायके आश्रित भिन्न साध्यसाधन भाववाले व्यवहारनयको अपेक्षासे पालन किया जानेवाला मोक्षमार्ग एकाग्रमनवाले जीवको उत्पर-उपरको शुद्ध भूमिकाओं में अभेदरूप स्थिरता उत्पन्न करता हुआ निश्चय मोक्षमार्गरूप बीतरागचारित्रका साधन होता है। इस प्रकार सरागचारित्र और बीतरागचारित्रमे कथंचित् अविनामाव है । सरागचारित्रमे सम्पग्दर्शन ज्ञान चारित्रमें और आत्मामें भेदवृद्धि रहती है। घीरे-घीरे यह भेदबृद्धि मिटकर साध्य और साधन दोनों एक हो जाते हैं।

चारित्रफळधुदिश्व तस्यैव वृद्यपै भावनां प्राह— भोक्खं तु परमसोक्सं जीवे चारित्तसंजुदे बिट्टं। बहुद्दं तं जद्दमां अणवरयं भावणालांगे। १४०५॥ रागाविभावकस्मा सक्त सहावा ण कस्मजा जहाा। जो संवेयणगाही सोहं णादा हुवे आखा ।४४०६॥

विभावस्यमावामावत्वेन मावनामाह--

परभावादो सुण्णो संपुण्णो जो हु होइ सन्भावो। जो संवेयणगाही सोहं णादा हवे वादा॥४०७॥

सामान्यगुणप्रधानत्वेन मावना-

डकंच--

निक्चयो दर्शनं पुंसि बोघस्तद्बोध इध्यते । स्थितिरतेव चारित्रमिति योगशिवात्रयः ॥ एवमेव हि चेतन्यं शुद्धनिक्चयतोऽष्यवा ॥ कोऽवकाशो विकल्पाना तत्रबालुकेवस्तुनि ॥—एकत्व सप्तति १४-१५ काडसस्थायं णहु मे जहुग तं भणिय जाण जडडक्ये । जो संवेयणगाही सोहं णावा हवे आवा ॥४०८॥

आगे चारित्रका फल बतलाकर उसीकी वृद्धिके लिए भावना कहते हैं-

चारित्रसे युक्त जोवमे परम सौक्ष्यरूप मोक्ष पाया जाता है और वह चारित्र निरन्तर भावनामे लोन मुनि समुदायमें पाया जाता है ॥४०५॥ रागादि भावकर्म मेरे स्वभाव नही हैं क्योंकि वे तो कर्मजन्य है। मै तो ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा जाना जाता है अर्थात् इस प्रकार भावना निरन्तर भानेवाले मुनियोंमें ही चारित्र पाया जाता है ॥४०६॥

आगे विभावरूप स्वभावके अभावकी भावना कहते है-

जो परभावसे सर्वेषा रहित सम्पूर्ण स्वभाववाला है वही मैं ज्ञाता आत्मा हूँ स्वसंवेदनसे जिसका ग्रहण होता है ॥४०७॥

सामान्य गुणको प्रधानतासे भावना कहते है-

कहा भी है-

आत्माका निश्चय सम्यग्दर्शन है, आत्माका ज्ञान सम्यग्कान है और आत्मामे स्थिति सम्यक्चारित है और तीनोका योग मोक्षका कारण है। अथवा गुढ़ निश्चयनयसे सम्यग्दर्शन आदि तीनो एक चैतन्यस्वरूप ही है। ययोकि एक अखण्ड वस्तुमे विकत्योंको स्थान नहीं है।

मेरा जडस्वभाव नही है क्योंकि जड़स्वभाव तो जड़ द्रव्य-अचेतन द्रव्यमें कहा है मैं तो वही ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ।।४०८।।

बिहोषार्थ — चारित धारण करनेके परचात् उसकी वृद्धिके लिए साधुको उक्त भावना करते रहना चाहिए कि मैं जाता-दृष्टा हूँ। 'मैं हूँ' इस प्रकारके स्वसंवेदन-स्वको जाननेवाले ज्ञानके द्वारा मेरा प्रहुण होता है। यह विशेषता चेत्रस्यके सिवाय अच्या किसीमी अचेतन हव्यमें नहीं है। अचेतन हव्य न स्वयं अपनेको जान सकता है और न दूसरोंको जान सकता है। अचेतन हव्य भौद्गालिक कर्मोंके संयोगसे जो रागादि माव मेरेसे होते हैं वे भी मेरे नहीं हैं चे तो कर्मका निमित्त पाकर होते हैं। इस प्रकारका चित्रक कर्मोंक विपक्षद्रप्यस्वमावामावरवेन भावना— मञ्ज सहावं णाणं वंसण चरणं ण कोवि आवरणम् । जो संवेयणगाही सीहं णावा हवे आदा ॥४०९॥

विशेषगुणप्रधानत्वेन मावना— घाडचाउककं चत्ता संपत्तं परमभावसब्भावं।

जो संवेयणगाही सोहं णादा हवे आवा ॥४१०॥

स्वस्वमावप्रधानस्वेन मावना- सामान्यतद्विशेषाणां प्यानं समर्थितं भवति इत्याह-

सामण्णणाणझाणे विस्सेसं मुणसु झाइयं सव्यं । तत्य द्विया विसेसा इदि तं वयणं मुणेयस्यं ॥४११॥

विशेषाणामुत्पत्तिविनाशयोः सामान्ये दशन्तमाह —

उप्पादो य विणासो गुणाण सहजेयराण सामण्णे । जल इव लहरीभूदो<sup>र</sup> णायम्बो सम्बदम्बेसु ॥४१२॥

से परमें आत्मवृद्धि नही होती और आत्मामें ही आत्मवृद्धि होनेसे आत्मतल्लीनता वढती है उसीका नाम बस्तुत चारित्र है।

आगे विपक्षी द्रव्यके स्वभावका अभाव रूपसे भावना कहते है-

मेरा स्वभाव ज्ञान, दशैन, चारित्र है, कोई भी आवरण मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार मैं वही ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है।।४०९॥

विशेष गुणोंकी प्रधानतासे भावना कहते हैं —

चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके परम पारणामिक स्वभावको प्राप्त मै वही ज्ञाता आत्मा हुँ जो स्वसवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है।।४१०।।

आगे स्व-स्वभावकी प्रधानतासे भावनाका कथन करते हुए कहते हैं कि सामान्यके घ्यानमे उसके विशेषोंके घ्यानका समर्थन होता है—

सामान्य ज्ञानका ध्यान करने पर समस्त विशेषोका ध्यान हुआ समझना चाहिए । क्योकि विशेष सामान्यमे ही गर्भित है ऐसा शास्त्रका कथन है ॥४११॥

विशेषार्थ—अपने चैतन्य स्वरूपका ध्यान करनेमे चैतन्यके अन्तर्गत जो ज्ञान, दर्शन, सुख आदि विशेष गुण है उन सभीके ध्यानका समावेश हो जाता है। क्योंकि सामान्यमे उसके सभी विशेष आ जाते हैं।

आगे सामान्यमे विशेषोकी उत्पत्ति और विनाशके सम्बन्धमे दृष्टान्त देते है—

सामान्य चैतन्य स्वरूपमें स्वाभाविक गुणीका उत्पाद और वैभाविक गुणोंका विनाश होता है। जैसे जलमे तरंग उठने पर पहलेको तरगोंका विनाश और नवीन तरंगोको उत्पत्ति होती है। ऐसा सब द्रव्योंमे जानना चाहिए।।४१२।।

विद्रोषार्थ – सभी बच्चोमं प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और ध्रुवमना होता है। सत्का स्वरूप हो उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य है। प्रतिसण पूर्व पर्यायका विनास और उत्तर पर्यायकी उत्पादि होनेके साथ हो द्रश्यका स्वभाव ध्रुव रहता है। जैसे जरूमे तरेंगे उठने पर एक रुहर जाती है और एक रुहर जाती है किन्तु जरू जरू ही रहता है। इसी तरह जीवमे ष्यानादिके द्वारा वैभाविक रागादि भावोंका विनास होता है और स्वाभाविक गुणोंका उत्पाद होता है किन्तु परमगरिणामिकमाव शुद्ध जीवत्व ध्रुव रहता है। उसीका ष्यान करनेसे रागादि विकार नष्ट होते हैं।

१. सामान्यध्यानविशेषज्ञानं सर्मीय-अ० क० ख० ज० । २. लहरीभूया णायव्या आ० ।

सर्वेषामस्वैवोक्त्रध्यक्षमध्येषोपासन्था दोषामार्वं च दर्शयति— एवं पिय परमपर्वं सारपवं सासणे पढिवं । एवं विय चिरक्वं काहो े अस्सेव णिव्वाणं ॥४१३॥

कथसन्वथोक्तम्--

एदह्मि रदो जिन्नं संतुट्टो होवि जिन्नमेवेण। एदेण होवि तित्तो तो हववि हु उत्तमं सोक्कं ॥४१४॥ एदेण सयळवोसा जोवे जसंति रायमादीया। ैमोत्तं विविहविसावं एत्येवय संठिया सिद्धा ॥४१५॥

परमार्थपरिज्ञानपरिणतिकसम्पदिशति---

णादूण समयसारं <sup>अ</sup>तेण पयत्तयंपि उझाइदं चेव । रसमरसिभूदो तेण य सिद्धो सिद्धालयं जाइ ॥४१६॥

नयचककर्त्वहेतुमाह--

स्त्रवणं व इँणं भणियं णयचक्कं सयस्रसत्यमुद्धियरं । सम्मा वि य सुक मिच्छा जोवाणं सुणयमग्गरहियाणं ॥४१७॥

इति निश्चयं चारित्राधिकारः ।

सबमे वही उत्कृष्ट है उसीको उपासनासे दोगोका अभाव होता है यह बतकाते हैं— जिल शासनमें उस परमपारिणामिक भावको हो परमपद और सारभूत पद कहा है। वही सदा अविनाशो और स्थायो है उसीकी प्राप्तिको निर्वाण कहते हैं ॥४१३॥

यदि ऐसा न होता तो क्यो ऐसा कहा गया है---

जो इस परमपारिणामिकभावस्वरूप शुद्धचैतन्यस्वरूपमें लीन रहता है वह सदा सन्तुष्ट रहता है, सदा तप्त रहता है इसीसे उत्तम सख प्राप्त होता है ॥४१४॥

इसीसे जीवमें समस्त रागादि दोष नष्ट होते हैं। अनेक प्रकारके विभावोंसे छूटकर सिद्ध

जीव इसी अपने परमपारिणामिकस्वरूप शद्ध चैतन्यमें स्थित हैं ॥४१५॥

आगे परमार्थज्ञानरूप परिणतिका फल कहते हैं-

समयसारको जानकर (जिसने परमपारिणामिक भाव स्वरूप बीतरागचारित्रको अपनाया उसने) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका भी ध्यानकर ही लिया। उसीके साथ एक-मैक होकर सिद्धजीव सिद्धालयमें जाते हैं अर्थात् शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवत्वको प्राप्त होकर मुक्त होते हैं।।४१६।।

नयचक्रकी रचनाका हेतु कहते हैं---

जैसे लवण ( नमक ) सब व्यंजनोंको शुद्धकर देता है-सुस्वादु बना देता है बैसे ही समस्त शास्त्रोंको शुद्धिके कर्ता इस नयचक्रको कहा है। सुनयके ज्ञानसे रहित जोवोंके लिए सम्यक् श्रुत भी मिथ्या हो जाता है।।४१७।।

निश्चयचारित्राधिकार समाप्त हुआ।

१. लाहे सक। २. मोत्पूण विविष्ठभावं अ० क० सक सुक। ३. तेणेव य तंपि जहाद्दं अ० क० सक सक सुक। ४. समरसिभूदा तेण य सिद्धा सिद्धालयं जीत सुक। ५. व सयल सन्भव। व एस सन्क० सक। ६. जीतरावचारिकाधिकारः सक।

जं सारं सारमज्जे जरमरणहरं णाणविद्वीहि बिंहुं।
जं तज्जं तज्जमूर्वं परमसुहम्यं धरमकोधाण मज्जे।।
जं तज्जं तज्जमूर्वं परमसुहम्यं धरमकोधाण मज्जे।।
तं तज्जं णाणभावं समयगुणजुजं सासयं सब्बकालं ॥४१८॥
जद्द इज्जह उत्तरितुं जन्णाणमहोर्बोह् सुकीलाए।
ता णातुं कुणह मद्दं णयज्जकं हुणयतिमरस्तर्यः ॥४१९॥
युणिज्जण बोह्तस्यं साध्यं हिस्कण सुहंकरो भणद्दः।
एत्यं ण सोह्द अत्यो गाह्रावंपण तं भणतः ॥४२०॥
वारियवुण्णयवणुयं परजप्परिक्सतिक्खालरवारं।
सब्बद्धाल्वाह्,णुज्जिं सुदंसणं जमह णयज्जकं॥४२१॥
युवकेवलीहि कहियं गुयससुद्दमय्त्रणणणे।
बहुर्यमंत्रपुरावियः विराह्वं णमह णयज्जकं॥४२१॥

ज्ञानवशु महापुरुषोके द्वारा परमार्थके मध्यमें भी जो जरा और मृत्युको दूर करनेवाला 'सार' देखा गया है, सब लोकोके मध्यमें जो परमगुखमय तत्त्व तत्त्वभूत है, जिस भावकी भावना करके जीव संसार भयसे रहित स्थान ( मुक्ति ) को प्राप्त करते हैं वह तत्त्व एकत्वगृणसे युक्त ज्ञानभाव है, वह सदा स्थायो है ॥४१८॥

आगे प्रकृत नयचक्र प्रन्थकी उपयोगिता ओर रचनाके सम्बन्धमे कहते है-

यदि लीलामात्रसे अज्ञानरूपी समुद्रको पार करनेकी इच्छा है तो दुर्नेयरूपी अन्यकारके लिए सुर्यंक समान नयचक्रको जाननेमे अपनी बुद्धिको लगाओ ॥४१९॥

दोहों में रिचत शास्त्रको सुनते ही शुभंकर हैंस दिया और बोला—इस रूपमें यह ग्रन्थ शोमा नहीं देता। गावाओं में इसकी रचना करो ॥४२०॥

यह सुदर्शन नयचक्र दुनैयरूपी देत्यका विदारण करनेवाला है, स्व और परको परीक्षारूपी तीक्ष्ण कठोर उसकी धार है, यह सर्वेजरूपी विष्णुका चिह्न है। इसे नमस्कार करो ॥४२१॥

विशेषार्थ—विष्णु का सुदर्शनक प्रसिद्ध है, उस चक्रकी धार अत्यन्त तीरण थी, उससे विष्णु के देखांका वस किया था एसी मान्यता विष्णु सम्बन्ध है। उसी सुदर्शन चक्रमें प्रत्यकारते इस नयचक्रकी उपमा ती है। इस नयचक्रके द्वारा वस्तु स्वभावको आनंति हो सम्पद्ध निक्त है। सुदर्शनचक्र विष्णुका चिह्न था, यह नयचक्र सर्वक्रको हारा सद्युत्वको अनेक धर्मात्मक जानकर उसके अनेक धर्मीमें से एक-एक धर्मको जानने के रूपमे नयचक्रको व्यवस्था की है। विष्णुक सुदर्शनचक्रने देखका वस किया था। सर्वज्ञका यह नत्यचक्र दुर्नयोका धातक है। एक-एक चमको ही विष्णुक सुदर्शनचक्रने देखका वस किया था। सर्वज्ञका यह नत्यचक्र दुर्नयोका धातक है। एक-एक नयको ही ठीक मानकर उसीको सत्य मानना दुर्नय है। नयचक्रकी तीरुणधर है उसका स्व वौर परकी परीक्षामें सत्य स्वा । नयोके द्वारा वस्तुका अवकी पर्यक्ष स्व स्व स्व स्व स्व है वस्तुका अवकी प्रवाम सवा है और आरोपित गुणधर्म क्या है? ऐसा होनेसे स्वका प्रहण और परका त्यान करता है। ऐसा यह नम्बक आदरणीय है इसका सम्बन्दीतिसे अध्ययन करके तदनुसार वस्तुस्वरूपकी अवक्ष करना चाहिए।

श्रुतकेवलीके हारा कहे गये, श्रुतरूपी समुद्रका आलोडन करके निकाले गये अमृतमय भंगोंसे ज्ञानरूप और बहुभंगरूपी सुशोभित नयचक्रको नमस्कार करो ॥४२२॥

१. समुद्दमुद्दाअमुद्दमयमाणं ज॰ । समुद्रअमुद्दमयमाणं आ० ।

सियसदृषुणयनुण्ययजुदेशिवदारणेक्कवरवीरं तं वैवरेणवेलं णयचक्कारं गुरुं णसह ॥४२३॥ वञ्चसहावपयासं वोह्यववेण जासि जं विट्टं। तं गाहावंषेण रद्यं माहरूल अवलेण ॥४२४॥ ंशुसमीरणेण पोयंपेरयं संतं जहा तिरणहुं। सिरिवेवसेणमुणिणा तह णयचक्कं पुणो रद्यं ॥४२५॥

स्थात् शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुर्नयरूपी दैत्यके शरीरको विदारण करनेमें एकमात्र श्रेष्ठ वीर नयचक्रके कर्ता उन देवसेन नामक गुरुदेवको नमस्कार करो ॥४२३॥

विशोषार्थ —वस्तुके एक घर्मको गहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते है। जो नय अन्यधर्म सापेक्ष होता है वह सुनय है और जो नय अन्य घर्मोंका निराकरण करता है वह दुर्नय है। नयचक्र नामक प्रन्यकी रचना देवसेनाचार्य ने को थी।

जो द्रव्य स्वभाव प्रकाश दोहाओंमें रचा हुआ देखा गया, माइल्लघवलने उसे गायाबद्ध किया ॥४२४॥

जेसे अनुकूल वायुके द्वारा प्रेरित हुआ जहाज तैरनेमे समर्थ होता है वैसे ही श्री देवसेन मुनिने नयचक्रको पुनः रचा ॥४२५॥

१. ग्राह्मबंधेण पुणो र—अ० क० ल० खु० । २. महत्कदेवेण अ० क० खु० । देवेदेणशिष्येण इति टिप्पणी अ० प्रतो । ३. दुसमीरलाय विणिवापयाण विरिदेवदेणजोईण । तिस् पायपसाए उवकद्धं समगातक्वेण ॥४५४॥ अ० क० । दुसमीरलायामवायमाण ""(दोणं उपरिवत्) — ल० ज० । ज प्रतौ टिप्पणे पाठान्तररूपेण लिलितं — दुसमीरणेण पोयं पेसियं संतं जहा तिरंतर्हुं । विरिदेवदेण मृणिणा तह नयवक्कं पुणो रह्यं ॥४५३॥

# परिशिष्ट १

# श्रीवेवसेनविरचिता

# ऋालापपद्धतिः

[हिन्दीटीका-सहिता]

गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथेव व । पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम् ॥१॥

आकाययद्वतिषेवनरैवनानुकसण नयचकस्योपैरि उच्यते । सौ च किसप्रंस् । इस्यकस्यापित्वपर्यः सर्वेमावसिद्धपर्यं च । इस्याणि कानि । जीवपुर्गकधर्माधाशकाल्डरूपणि । सर् द्वैष्यकस्रणस् । उत्पीद-ष्यप्रज्ञीष्ययुक्तं सत् । इति इस्याधिकारः ।

भगवान् महावीर जिनेश्वरको नमस्कार करके गुणीका तथा स्वमावीका और विशेषकपसे पर्यापीका विस्तारपूर्वक कथन करूँगा ॥१॥

इस प्रन्यका नाम आलापपदाति है। आलापका अर्थ होता है वचनरचना—बातचीत और पदािका अर्थ है परिपाटी। अर्थात् कवन करनेकी परम्परा या शैली। ग्रन्थकार नवचक ग्रन्थके आधारपर उसकी रचना करनेकी मुचना देते हैं।

शंका-उसकी रचना किस लिए करते हैं?

शका-इब्य कौन-कौन है ?

समाधान—द्रव्यके लक्षणकी सिद्धिके लिए और स्वभावकी सिद्धिके लिए। अर्थात् द्रव्य और उनका स्वभाव बतलानेके लिए इस आलापपद्रतिकी रचना को जातो है।

समाधान—जीव, पुद्गण, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह बच्य है। बच्यका लक्षण सत् है। जो सत् है वह बच्य है। और जो उत्पाद, व्यय और प्रोध्यसे युक्त है वह नत्। इस प्रकार बच्चाधिकार समान हुआ।

बिजोषार्थ — इष्णका लदाण सत्ता है और सत्ताका लक्षण है उत्पाद, व्यय, धोव्य । अतः उत्पाद, व्यव, धीव्य । अतः उत्पाद, व्यव, धीव्य । एक तरहवे इव्यक्त हो लक्षण है क्यों के इष्यसे सत्ता कौर सत्ताले इक्ष्य निग्न नहीं हैं। इष्यमे प्रति वस्त्र पूर्वपर्यायका विनास, उत्तर पर्यायको उत्पत्ति होते हुए भी उसका स्वभाव न उत्पन्त होता हैं और न नह होता है वहों प्रतिव्य है। ये तीनो भाव इव्यक्ते भिन्न नहीं हैं, ये द्रव्यके स्वभावक्ष्य है और एक हो समयमें तीनों होते हैं। वैसे कुम्हार जब मिट्टीसे घड़ा बनाता है तो उस मिट्टीका पहला आकार नष्ट होता जाता है नया बाकार बनता जाता है और मिट्टी स्थायों रहती है। इसी तरह इव्यक्ती भी क्यित है। इस्त व्यवस्थ है। यो बेतन है वह जीव इस्त है वह सब पूर्वस्व क्या है। जो बेतन है वह जीव इस्य है। उन जीवों जीर पूर्वस्विक सम्बन्ध कर्माद्र अर्थ है और उहरनेमें सहायक अर्थमंद्रव्य है। सब इत्योको स्थान वेनेवाका आकाश इंक्ष्य है और वहरनेमें सहायक अर्थमंद्रव्य है। सब इत्योको स्थान वेनेवाका आकाश इंक्ष्य है और उहरनेमें सहायक अर्थमंद्रव्य है। सब इत्योको स्थान वेनेवाका आकाश इंक्ष्य है और उहरनेमें सहायक अर्थमंद्रव्य है।

१. वचनग्रन्थ परिपाटो । २. नयचकं विलोक्य । ३. आलापपद्धति<sup>.</sup> । ४. वस्तुस्वभावसिद्धपर्यम् । ५. तरवार्य-सूत्र ५।२९ । ६. तरवार्यसूत्र ५।३० ।

स्रक्षणानि कानि ? अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वस्, अगुरुरुद्धां, प्रदेशत्वस्, चेतनत्वं, अचे-तनत्वस्, सूर्तत्वस्, असूर्तत्वं द्रव्याणां दश सामान्यगुणाः । प्रत्येकमदावद्यो सेवेंगस् ।

ज्ञानदर्शनसुरुवीर्याणि स्पर्शस्सगन्धवर्णाः गतिहेतुत्वं स्थितिहेतुत्वसवगाहनहेतुत्वं वर्तनाहेतुत्वं चेतनत्वसचेतनत्वं सूर्तत्वससूर्तत्वं द्रव्याणां चोडशविशेषगुणाः । प्रत्येकं जीवपुर्गरुयोः घट्। इतरेपां

शंका-लक्षण कौन-कौन है ?

समाघान—अस्तित्व, वस्तुत्व, इध्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुरुषुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये दस इब्योंके सामान्य गुण है। प्रत्येक इब्यमे आठ-आठ गुण होते है।

क्षान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्पितिहेतुत्व, अवगहनहेतुत्व, वर्तना-हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मृर्तत्व, अमृर्तत्व ये द्रव्योके सोलह विशेष गुण हैं। जीव द्रव्यके ज्ञान, दर्शन, सुख, बीर्य, चेतनत्व और अमृर्तत्व ये छह विशेष गुण है। पुद्गल द्रव्यके स्पर्ध, रस, गन्ध, वर्ण, अचेतनत्व और मृर्तत्व ये छह विशेष गुण है। घर्मद्रव्यके गतिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमृर्तत्व ये तीन विरोप गुण है। अपर्म द्रव्यके

१. अस्ति इत्येतस्य भावोऽस्तिरस सद्दूयवम् । वस्तुनो भावो वस्तुत्व सामान्यविद्ययात्मक वस्तु । द्रव्यस्य भावो द्रव्यस्य भावो द्रव्यस्य भावो प्रमेयस्य भाव प्रदेशत्व स्वाग्नेयस्य भाव प्रदेशत्व क्षेत्रस्य भाव प्रदेशत्व क्षेत्रस्य भावो प्रतेतस्य भाव प्रदेशत्व क्षेत्रस्य भावो प्रतेतस्य भावो प्रतिवा प्रमेयस्य भावो प्रतेतस्य भावो प्रतिवा प्रसेत्रस्य स्वाप्तेत्वस्य । प्रमूर्तस्य भावो प्रतिवा प्रमाप्ति । अविद्ययेष्ठाव्यस्य भावो प्रतिवा प्रमाप्ति । प्रमाप्ति । अविद्ययेष्ठाव्यस्य भावो प्रतिवा प्रतिवा प्रयो द्विद्यपृत्रस्य भावो प्रतिवा प्रतिवा प्रयो द्विद्यपृत्रस्य भावो प्रतिवा प्रया । प्रदी प्रतिवा 
प्रत्येकं त्रयो गुणाः । अन्तरथाश्चरवारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्यगुणाः, विजात्यपेक्षया त एव विशेष-गुणाः । इति गुणाविकारः ।

गुणविकाराः' पर्यायास्ते हेषा <sup>र</sup>स्त्रमाविकाषपर्यायमेतृत् । अगुरुक्षुविकाराः स्वमावपर्यायास्ते हादसभा बब्द्दिकानिक्याः । अनन्त्रमागृद्धाः, असंस्थातमागृद्धाः, संस्थातमागृद्धाः, संस्थातगुणदृद्धिः, असंस्थातगुणदृद्धिः, अन्त्रमुणदृद्धिः, इति चद्दृद्धिः । तथा अनन्त्रमागृह्यातिः, असंस्थातमागहानिः, संस्थातमागहानिः, संस्थातगुणहानिः, असंस्थातगुणहानिः, अनन्तगुणहानिः, इति चद्द्वानिः । एवं चद्-वृद्धिद्यानिक्या हात्वा स्रेथाः ।

स्थितिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तीन विशेष गुण हैं। आकाश हब्यके अवगाहृत हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तीन विशेष गुण हैं। उन्त सील्ड विशेष गुण हैं। उन्त सील्ड विशेष गुण हैं। उन्त सील्ड विशेष गुणमें के अन्य तिल्व वे तीन विशेष गुण हैं। उन्त सील्ड विशेष गुणमें के अन्य तिल्व के अनेसासे तो सामाप्य गुण हैं किन्तु विशेष नृत के अनेसासे तो सामाप्य गुण हैं किन्तु विशेष नृत के अनेसासे तो सामाप्य गुण हैं किन्तु अग्र होते हैं। जैसे चेतनत्व सब जीवोमें पाया जाता है अतः वह सब जीवोमें अपेशा सामाप्य गुण हैं किन्तु जीव हब्यके सिवाय अन्य किसी भी इच्यमे नहीं पाया जाता, अतः अन्य विजातीय हब्योंको अपेशासे वह विशेष गुण हैं। इसी तरह मूर्तव्य सब पृष्णकोंने पाया जाता है अतः पुरालका वह सामाप्य गुण हैं किन्तु पुरालके खिवाय अन्य हब्यमे न पाया जोती अन्य अमूर्तिक हब्योंको अपेशासे वह पुरालकों विशेष गुण है। अन्त तक सब केतन हब्योंके पाया जाती है उसील्ए सामाप्य गुण हैं किन्तु जीव हव्यक्ते अपेशा वहीं विशेष गुण है। अमूर्तत्व सब अमूर्तः विशेष गुण है। अमूर्तत्व सब अमूर्तः व्यक्ति अपेशा वहीं विशेष गुण है। अमूर्तत्व सब अमूर्तः इत्योंने पाया जाता है इसिल्ए सामाप्य गुण है किन्तु जूत पूर्वण्ड किया वहीं विशेष गुण है। अमूर्तत्व सब अमूर्तः व्यक्ति अपेशा वहीं विशेष गुण है। इसिल्ए सामाप्य गुण हैं किन्तु जूत पूर्वण्ड किया वहीं विशेष गुण है। वृत्ते पुण है। इसिल्य सुण हैं किन्तु जूत पूर्वण्ड किया वहीं विशेष गुण है। वृत्ति गुण है। हिस्से पुण हैं। हिस्से पुण हैं। विशेष गुण है। हिस्से पुण हैं। हिस

### इस प्रकार गुणका अधिकार समाप्त हुआ।

गुणं के विकारको पर्याय कहते हैं। वे पर्याय दो प्रकारकी होती हैं—स्वभावपर्याय और विभाव-पर्याय। अगुरुल्यु गुणके विकारको स्वभावपर्याय कहते हैं। वे स्वभावपर्याय बारह प्रकार की हैं—छह वृद्धिरूप और छह हानिरूप।

अनन्तभागवृद्धि, असंस्थातभागवृद्धि, संस्थातभागवृद्धि, संस्थातभागवृद्धि, असंस्थातगुणवृद्धि, असंस्थातगुणवृद्धि, अनन्त-गुणवृद्धि ये छह वृद्धियाँ है । और अनन्तभागहानि, असंस्थातभागहानि, संस्थातभागहानि, संस्थातगुणहानि, असंस्थातगुणहानि, अनन्तगुणहानि ये छह हानियाँ है, इस प्रकार छह वृद्धि और छह हानिरूप बारह प्रकारकी स्वभावपर्याय होती हैं।

बिहोषार्थ — गुणोंमं जो परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैं। जैसे ज्ञान गुणका परिणमन घटजान, पटजान आदि रूपसे होता है या मन्द, तीज होता है। पर्यापके दो प्रकार हैं — स्वमायपर्याय और विभाव-पर्याय। जो पर्याय परिनर्शक होती हैं वे स्वभाव पर्याय हैं। छहा ह्यामें जो अयंपराय होती हैं उन्हें स्वभाव पर्याय कहते हैं, वे पर्याय अत्यन्त सुदम होती है। वाणी और मनके अविषयमूत होती है, आगम प्रमाणते हों उन्हें स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक ह्यामें एक अगुक्कपुनामक गुण माना गया है, उसी गुणके कारण प्रत्येक ह्यामें बहुतानबृद्धियां सदा होती रहती हैं। वे खब स्वमावपर्याय हैं।

१. 'के गुणाः, के पर्यायाः । अन्यमिनो गुणा व्यक्तिरेकिणः पर्यायाः ।\*\*\*\*\* तेषां विकारा विशेषात्मना भियमानाः पर्यायाः । षटमानं पटमानं कोघो मानो गन्यो वर्णस्तीयो मन्द इत्येवमावयः ।'--स्वर्षायस्ति ॥ ॥ ६ । २. 'णरणारयितिरयसुरा पठजाया ते विभावमिति भणिदा । कम्मोपाधिविविजयपञ्जया ते वहावमिति भणिदा ॥ १५॥'--निवमसार ।

२१२ परिशिष्ट

विमायवर्षायाश्राविधा मस्तारकादिवर्षाया अधवः चतुरशीतिरुक्षात्रा । विमायव्रव्यव्यक्षनवर्षाया नरनारकादिकः: । विभावगुणस्यक्षनवर्षाया सत्यादयः। स्वमावहस्यव्यक्षनवर्षायाश्ररमशरीरात् किव्यन्त्र्यन्तिवृत्यस्यक्षनवर्षायाः । स्वभावगुणस्यक्षनवर्षाया अनन्तवनुष्यस्या जीवस्य । पुर्गणस्य सु द्वप्यकृतद्यो विमायद्वष्यव्यक्षनवर्षायः । स्सर्भानता-गन्धान्तरादिवनावगुणस्यक्षनवर्षायः । अविभागिपुर्गण्यस्यक्षम्यक्षम् । स्वभावद्वस्यवर्षायः । अविभागिपुर्गण्यस्यक्षम्यवर्षायः ।

ें अनाद्यमिश्रमे द्वष्ये स्वपर्याया प्रतिश्चणम् । उस्मदजन्त निमज्जन्ति जलकल्लोकवउजले ॥१॥ इति पर्यायाधिकारः । गुणपर्ययवद् द्वैच्यम् ।

चार प्रकारको भनुष्य, नारको आदि पर्याय अथवा चौरासो लाख योगियां विभाव पर्याय है। मनुष्य नारको देव तिर्यंव आदि शायोग्यां मिन्न पर्याय है। मित्रवान, अुतवान आदि शायोग्यां मिन्न कान विभावगुणकावन पर्याय है। जिस सरोरते मुक्ति प्राय होती है उस लिन्स घरोर में कुछ कम सिंड जीवका आकार होता है, वह स्वभाव इव्याध्यवनपर्याय है। जीवके अन्तन्तवानुष्ठम, अन्तर्तानं, अन्तन्तक्वान, अन्तर्तानं, अन्तर्वानं, अन्तर्तानं, अ

ं अनादि अनन्त इब्यमे प्रति समय उसको अपनी पर्याय उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं जैसे जलमें जलको लहरे उत्पन्न होती और नष्ट होती हैं ॥१॥

विशेषार्थ-जो पर्याय परसापेक्ष होती है उसे विभावपर्याय कहते है, विभावपर्याय केवल जीव और पुद्रगल द्रव्योमें ही होती है क्योंकि दोनों द्रव्य परस्परमें मिलकर विभावरूप परिणमन कर सकते हैं। स्वभावसे विपरोतको विभाव कहते है। पर्यायके स्वभाव और विभाव भेद स्व-परमापेक्षताको लेकर है। पर्यायके दो भेद है, अर्थपर्याय और व्यजनपर्याय । अर्थपर्याय तो छहो द्रव्योमे होतो है वह सूक्ष्म और शण-क्षणमे उत्पन्न होती और नष्ट होती है और व्यजन पर्याय स्थल होती है, वचनके द्वारा उसका कथन किया जा सकता है, वह नश्वर होते हुए भी स्थिर होती है । उसमें ही स्वभाव और विभाव भेद होते है तथा द्रव्य-पर्याय और गुणपर्याय रूप भेद होते हैं। जैसे संसारी जीवोकी नर, नारक बादि पर्याय विभावद्रव्य व्यंजन पर्याय है और उनके मित आदि ज्ञान विभाव गुणव्यजन पर्याय है क्योंकि जीवकी नर, नारक आदि दशा स्वभावदशा नहीं है, विभावदशा है। इसी प्रकार उसके ज्ञानकी मित, श्रुत आदि रूपदशा भी स्वभावदशा नहीं है विभावदशा है। मुक्ति प्राप्त होने पर सिद्ध जीवके आत्मप्रदेश जिस शरीरसे मुक्ति प्राप्त हुई है, कुछ १ विभावार्थपर्यायाः पट्या मिध्यात्व-कपाय-राग-द्वेष-पुण्यपापरूपाध्यवसायाः । चतुर्विघा नरनारकादिका विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याया भवन्ति अयवा चतुरशितिलक्षारच -आ॰। २ स्वभावादन्ययाभवनं विभावस्तच्च तद्द्रव्यं च तस्य व्यञ्जनानि लक्षणानि चिह्नानि वा तेगा पर्यायाः परिणमनानि विभावद्रव्यव्यव्यवन्त्रनपर्यायाः । स्थलो व्यञ्जनपर्यायो वाग्गम्यो नश्वर स्थिर । मुक्षम प्रतिदाणघ्वंसी पर्यायाश्वार्थगोचरा । ३ 'दीहत्तं बाहुल्लं ू चरिमभवे जस्स जारिसं ठाण । तत्तो तिभागहीणं ओगाहण सञ्वसिद्धाणं ।'—तिकोयपण्णति २।१०। 'तनोरा-यामविस्तारौ प्राणिना पूर्वजन्मिन । तत्त्रिभागो न संस्थान जाते सिद्धत्वपर्यये ।—त्रैलोक्यदीपक । ४. माणवः ग**ः। ५ पर्याया गः। ६ परस्पर्रावरो**वकौ शीतस्निग्यौ शीतरूक्षौ उष्णस्निग्यौ उष्णरूक्षौ । ७. 'द्रव्यात् स्वस्मादभिक्षाश्च ब्यावृताद्य परस्परम् । उन्मण्जन्ति निमण्णन्ति जलकत्लोलवण्जले ।' स्था॰ कु॰ च॰ पृ० ३७० में डद्ष्त । ८. इत्यतोऽग्रे मुद्रितप्रतिषु क्लोको दृश्यते—समिधर्मनमःकाला अर्थपर्यायगोसराः । श्याञ्जनेन त् सम्बद्धौ द्वावन्यौ जीवपुद्गली ।' -९ त॰ सृ० ५।३८ ।

स्वभावाः कथ्यन्ते । अस्तिस्वभावः, नास्तिस्वभावः, तित्यस्वभावः, शतित्यस्वभावः, प्रकस्वभावः, प्रकस्वभावः, अनेक्स्वभावः, अभेद्रवभावः, अभेद्रवभावः, अभ्यस्वभावः, अभ्यस्वभावः, प्रशासिकाद्यसायान्यस्वभावः। वेतनस्वभावः, अष्टेतस्वभावः, प्रकारेतस्वभावः, एकारेतस्वभावः, अभेक्ष्यस्वभावः, प्रकारेतस्वभावः, एकारेतस्वभावः, प्रकारेतस्वभावः, प्रते द्रस्याणां दशः विश्वेषस्वभावः। । वीवयुर्गरुव्योरेकविश्वतिः स्वभावः। वेतनस्वभावः, मृतंस्वभावः, विभावस्वभावः, प्रकारेतस्वभावः, प्रते द्रस्याणां दशः विश्वेषस्वभावः। वीवयुर्गरुव्योरेकविश्वतिः स्वभावः। वेतनस्वभावः, मृतंस्वभावः, विभावस्वभावः। एतिर्वने अभितित्यः। प्रविश्वेषाः प्रवारेष्टभावः। प्रवा

एकविश्वतिमावाः स्युर्जीवपुर्गकयोर्मताः । धर्मादीनां षोडस स्युः काळे पञ्चदश स्मृताः ॥२॥

ते कुतो ज्ञेषाः । प्रमाणनयैविवक्षातः । सम्यण्जानं प्रमाणम् । तद् द्वेषा प्रत्यक्षेतरभेदात् । अवधि-मनःपर्ययावेकदेशप्रत्यक्षी है । केवलं सकलप्रत्यक्षम् । मतिशृते परोक्षे । प्रमाणमुक्तम् । तद्वयवा नया ै ।

कम तदाकार होकर रह जाते हैं उनका वह आकार स्वभावद्रव्य व्यंजन पर्याय है और उनकी अनन्त्वजुष्ट्य क्य गुणावस्था स्वभावगुण व्यंजन पर्याय है। इसी तरह पुर्वावकी परमाणुक्य अवस्था स्वभाव द्रव्यव्यंजन पर्याय है। हो तरह पुर्वावकी परमाणुक्य अवस्था स्वभाव द्रव्यव्यंजन पर्याय है। और उस परमाणु में को गुणा—एक क्या, एक रस, एक नत्य, दो स्पर्श पाये जाते है, वे स्वभाव हुणाव्यंजन पर्याय है। और उसकार गुणा और पर्यायोगे जो मुक्त होता है और सक्त्यके गुणाकी परमाणि विभाव गुणाव्यंजन पर्याय है। इस प्रकार गुणा और पर्यायोगे जो मुक्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। आगममें द्रव्यके दो कक्षण किये गये है, उत्पाद, व्यय और धीव्यसे जो युक्त हो उस सत्व किया क्या कहते हैं। इन दोनों कक्षणोम कोई अन्तर नहीं है क्या कहते हैं। इन दोनों कक्षणोम कोई अन्तर नहीं है एक दूसरेका प्रकाशक है। पर्याय उत्पादक्यपणिक होती है और गुणा नित्य होते है। अतः जब कहा जाता है कि इक्य प्रयाय प्रकाशक है। और जब कहा जाता है कि इक्य प्रायुक्त है। और जब कहा जाता है कि इक्य युग्युक्त है तो स्वन होता है कि इक्य युग्युक्त है। और जब कहा जाता है कि

श्वब स्वभावोको कहते है—अस्तिस्वभाव, नास्तिस्वभाव, तित्यस्वभाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वभाव, अनेकस्वभाव, भेरस्वभाव, अनेस्त्वभाव, अग्रस्वभाव, उपचरित्तस्वभाव, ये द्वयोके दश विशेष स्वभाव है। जीव और पुरालके इक्कीस स्वभाव होते हैं। चेतास्वभाव, मूर्तस्वभाव, विभावस्वभाव, एक प्रदेशस्वभाव, अग्रस्वभाव, मूर्तस्वभाव, विभावस्वभाव, एक प्रदेशस्वभाव, अग्रस्व-स्वभाव हाते से विशावस्वभाव, अग्रस्व-स्वभाव हाते से विशावस्वभाव होते हैं। उत्तमे से वहुप्रदेशस्वभावके विना कालके पन्नह स्वभाव है। । ।

जीव और पुर्गलमे इक्कीस स्वभाव हैं, धर्म आदि तीन द्रव्योंमें सोलह स्वभाव है और कालद्रव्यमे पन्द्रह स्वभाव है।

शंका-वे द्रव्यादि कैसे जाने जाते है-उनका ज्ञान कैसे होता है?

समाधान - प्रमाण और नयविवक्षासे द्रव्यादिका ज्ञान होता है।

सञ्जे झानको प्रमाण कहते हैं। प्रमाणके दो भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष । अवधिज्ञान और मन -पर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष है ओर केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। मतिज्ञान और श्रृतज्ञान परोक्ष है। इस प्रकार प्रमाणका कथन किया। प्रमाणके ही भेद नय हैं।

१. 'अनायनवैरिधियमः' । — सच्चा० स्० ३।६ । २. 'मतियुताविधमतःपर्ययकेवळानि ज्ञानम् ॥९॥ तत्रमाणे ॥१०॥ आखे परोक्षम् ॥११॥ प्रत्यक्षमम्यत् ॥१२॥'—कत्त्वार्धम्य । ३. 'देतप्रत्यक्षमविधमतःपर्ययज्ञाने, सर्वप्रत्यक्षम् १'—सर्वार्धस्यः २।३१। ४. श्रृतं पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च । ज्ञानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थम् । सर्विकत्या गयाः । सर्वार्थसि० १।६ ।

नयभेदा उच्चन्ते-

णिच्छयववहारणया युक्तिभेगा णगाण सञ्चाणं । णिच्छयसाहणदेऊ देग्वयपज्जस्थिया सुणह ॥३॥

त्रव्याणिकः, पर्याचार्षिकः, वैशमः, संप्रहः, व्यवहारः, क्राव्यशः, शन्दः, समीन्कवः, प्रांभूत हति नव नचेः स्मृताः । उपनवाहम् कथ्यन्ते । नयानां समीपा वर्षेनयाः । सद्भूतन्ववहारः असद्भूतन्ववहारः वपनितासद्भूतन्ववहारक्षेत्युपनवास्त्रेषा ।

हदानीमेतेषां भेदा उरुयन्ते । द्रश्याधिकस्य दश्च भेदाः । कर्मोपाधिनिरपेक्षः शुद्धद्वस्याधिको यथा, संसारी जोवः सिद्धसद्दक् शुद्धारमा । उत्पादस्यवगौणाचेन सत्तामाहकः शुद्ध द्वन्याधिको यथा, द्रव्यं नित्यस्र ।

बिशेषार्थ — इच्य गुण पर्याय और स्वभावको जाननेका उपाय सम्यागान है। सम्याजानको ही प्रमाण कहते हैं। सम्याजान पांच है— मित, खून, अवधि, मन, पाँच और केवलजान। इनमें से मित और खुन परोक्ष कहलाते हैं वसी को के खुन परोक्ष कहलाते हैं वसी कान करने का सहायताके विना केवल आसासे होता है उसे प्रपाल कहते हैं। अवधिजान और मन:प्रयोग्धान एकदेश स्पष्ट होने से देशप्रपाल है। ये केवल रूपो परायोंको और कमंद्री समस्य जीवोंको हो जानते हैं। केवलजान पूर्ण प्रयास है वह निकाल और निलोकवर्ती समस्त द्रयोंको समस्त पर्यायोगो युगपत् जानता है। इन पाँचो जानों से अवजानके हो भेद नय है। प्रमाणसे मुहीत सम्पूर्ण वस्तुके एक अंद्राको जाननेका नाम नय है। प्रमाणसे क्रिकेट केवल अहा अंद्राको अपनाता रहती है किन्तु नय जिस अवको मुख्यतात वस्तुको अहण करना है है अवकान मान कर है। प्रमाणसे क्रिकेट केवल अहण केवल कही अंद्राक जाननेक जानम नय है। प्रमाणसे क्रिकेट केवल अहण केवल कही केवल कही अंद्राक्ष करने क्यों के प्रमाण केवल करने समस्त देश और कालवर्ती प्रपाण केवल करने केवल कही की समस्त देश पात्री केवल करने केवल करने स्वाप्त करते हैं और मित जादि जान समस्त देश और कालवर्ती प्रपाण केवल केवल करने हैं। ये समस्त देश और कालवर्ती प्रपाण केवल करने हैं। ये समस्त प्रपाण करने हैं। ये स्वाप्त केवल करने स्वाप्त केवल करने समस्त देश और निल्य केवल करने स्वप्त केवल करने स्वप्त केवल करने समस्त देश और कालवर्ती प्रपाण करने हैं। ये स्वप्त है। अव जानात्र है। ये अव जाता स्वर्ध करने हैं। इसरोक्ष स्वर्ण केवल सेवल केवल की स्वर्ण करने हैं। वसरोक्ष स्वर्ण केवल है। वसरावार स्वर्ण वात्रा है। ये स्वर्ण करने हैं। इसरोक्ष सम्यान केवल ही है। वसरोक्ष स्वर्ण सम्यान केवल ही है।

नयोके भेद कहते है-

सब नयोंके मूलमूल भेद निश्चयनय और व्यवहारनय है। निश्चयके साधनमें हेनु द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनय है ऐसा जानो ॥२॥

द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, सब्द, सस्भिक्छ, एवंभूत ये नी नय है। अब उपनयोको कहते हैं। जो नयोके समीप होते हैं अर्थात् नय न होते हुए भी नयके तृत्य होते हैं उन्हें उपनय कहते हैं। उपनय तोन हैं—सद्भूत व्यवहारनय, असद्भूत व्यवहारनय और उपचरित असद्भृत व्यवहारनय।

अब इन नयोंके भेद कहने हैं। द्रव्याधिकनयके दस भेद है। १ कमोपाघि निरपेक्ष ( कर्मको उपाघि को अपेक्षा न करनेवाला ) शुद्ध द्रव्याधिकनय—जैसे संसारी जीव सिद्धके समान शुद्ध आत्मा है। २ उत्पाद

१. पञ्जयदम्बलिययं मुणह ॥१८२॥ इम्बस्यसाव प्रकास-सयचक । 'दो नेव सूलिमणया अणिया दृष्णद्वयपञ्चय-रमगया। जण्णं असवलंखा ते तन्मेया मुणेयल्या ॥११॥'—न्यवक । २. 'नेगमसंग्रहस्थवहारजुंसूत्रशब्दसमिन-स्वेवनूता तथा।'—निचार्यसूत्र ११३६। ३ 'नयोण्ययीकात्ताना त्रिकालाता समृष्ययः अविभावसावस्येवन्यो इस्योकसमतेकथा ॥१०७॥'—आसमी । 'उन्तललाणो इस्यपर्यायस्थातः संग्रहादिनयः, तम्झासावस्योपन्यः।—प्रष्टसत्ते, अष्टसहस्ती । ४. उपविता तथा —ग० ।

भेद्कल्पनानिरपेक्षः श्रुद्धतृष्याधिको थया, निकपुणपर्यायस्वमावात् त्रव्यमभिन्नस् । कर्मोपाधिसापेक्षो-ऽश्रुद्धतृष्ट्यार्थिको यथा, क्षेणादिकमेक्षमात्र कालमा । वत्यादस्ययतापेक्षोऽश्रुद्धतृष्ट्यार्थिको वकैविसम् सम्प द्रम्यसुष्पात्त्रययत्रीक्षात्मकस् । भेदक्वयनासापेक्षोऽश्रुद्धतृष्ट्यार्थिको व्या, लायमेना ज्ञानदर्वानादये गुणाः । कल्यवदृष्टवार्थिको यथा, गुणपर्यायस्वमार्थं द्रष्टस् । स्वदृष्ट्यादिमाहकदृष्ट्यार्थिको यथा, स्वदृष्ट्यादिसदुष्टया-पेक्षया द्रष्यमस्ति । यदम्यादिवाहकदृष्ट्यार्थिको यथा, पदस्यादिसदुष्ट्याद्याय द्रष्ट्यं नास्ति । पदममाव-प्राहकदृष्ट्यार्थिको यथा, ज्ञानस्वरूप वास्मा । क्षत्रानेकस्वभावानां सम्ये ज्ञानाक्यः परमस्वमावो गृहीतः ।

इति इच्चार्थिकस्य दश मेदाः ।

भर्ये पर्यावाधिकस्य पद्भेदा उच्चन्ते---

अनादिनित्यपर्योपार्थिको यथा, पुरुगळपर्याचा नित्या मेवादि: । सादिनित्यपर्यायार्थिको यथा, सिहँ-पर्याचा नित्यः । सत्तात्तीगत्वेनोत्याद्वयवसाहकस्व बावोऽनित्या ग्रुद्धयर्यायार्थिको यथा, समयं समयं प्रति पर्याया निनाशितः । सत्तासारोक्षत्वमावोऽनित्याग्रुद्धयर्थायार्थिको यथा, एकस्मिन् समये त्रयासकः वर्यायः । कर्मोयाधिनित्येक्षस्य मावो उनित्यग्रुद्धयर्थायार्थिको यथा, सिद्धपर्यायसद्दशाः ग्रुद्धाः संसारिणा पर्यायाः । कर्मोयाधिनारोक्षस्य मावो उनित्यग्रुद्धयर्थायार्थिको यथाः स्वत्यार्थायस्य सार्थाः

इति पर्यायार्थिकस्य यह भेदाः ।

जीर व्यवको गौण करके सत्ताका प्राह्क गुद्धहव्याधिकनय—जैसे ह्रव्य नित्य है। ३ सेदकल्पनासे निरपेक्ष शुद्ध हव्याधिक नय, जैसे ह्रव्य व्यपने गुण पर्याय और स्वभावसे अभिन्त है। ४ कर्मको उपाधिको अपेक्षा करने-वाला अगुद्ध हव्याधिकनय, जैसे कर्मजन्य क्रोधादि भावरूप वात्मा है। ५ उत्पाद-स्ययकी अपेक्षा करनेवाला अगुद्ध हव्याधिकनय, जैसे हव्य एक ही समयमे उत्पादक्यप्रशेखात्सक है। ६ भेद कल्पना सापेक्ष अगुद्ध हव्याधिकनय, जैसे आत्माके जानदर्शन आदि गुण हैं। ७ अन्वय हव्याधिक जैसे हव्य गुण पर्याय स्वभाववाला है। ८ स्व-द्रव्य आदिका ग्राहक हव्याधिक नय, जैसे ह्रव्य, स्वक्रंत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा सत्त है। ९ परहत्य आदिका ग्राहक हव्याधिक नय, जैसे ह्रव्य, परह्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा अनत् है। १० परममाव ग्राहक हव्याधिक नय, जैसे ह्रव्य, परह्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी

बिहोबार्थ — उपर विभिन्न अपेशाओं है ह्याधिक नयके दस भेद उदाहरणके साथ गिनाये हैं। गुढ़ हव्याधिक नय बस्तुको परिनरिश अमेदरूप महण करता है। और सब्बुद्ध ह्याधिकनय परसागेश भेदरूप महण करता है। ह्याधिकको दृष्टिंग परिवेदा और भेद अबुद्धता है तथा परिनरिशता और अमेद शुद्धता है। इस प्रकार हव्याधिकके दस सेट है।

जागे पर्यायाधिक नयके छह भेद कहते हैं—? जनादि नित्य पर्यायाधिक नय, जैसे पृद्गलको पर्याय मेर वगैरह नित्य है। (यहाँ मेर जादि पर्याय होते हुए भी जनादि और नित्य है)। २ सादि नित्यपर्याय-धिकनम, जैसे सिद्यपर्याय (सादि होते हुए भो ) नित्य है (क्योंकि सिद्यपर्यायका कभी विनाश नहीं होता)। ३ सत्ताको गौण करके उत्पाद अयको ग्रहण करनेवाला जनित्य खुद्ध पर्यायाधिकनय, जैसे पर्याय प्रतिसमय विनाशकोल हैं। ४ सत्ता सापेक स्वभाव जनित्य अधुद्ध पर्यायाधिकनय, जैसे, एक समयमे पर्याय उत्पाद अयदारीक्यात्मक है। ५ कर्मको उपाधिसे निरोश जनित्य खुद्ध पर्यायाधिक नय, जैसे—संसारी जीवोंकी पर्याय सिद्ध पर्यायके समान शुद्ध हैं। ६ कर्मको उपाधिसे सापेक जनित्य अधुद्ध पर्यायाधिक नय, जैसे—संसारी

इस प्रकार पर्यायाधिक नयके छह भेद हैं।

१. त्सनि वर्शनकालावयो गुणाः साधारणाः ग०। २. —'अष" उच्चन्ते' नास्ति 'अ' प्रतौ । ३. सिदजीव ए— ख०ग०।४. —दो नित्यायु— सु०।५. —भावानि— ष० ज०।६. —वानि— ज०।७. —वो नि— अ० आ० क०ग०। —क्षविभावा अनि —ज०।

वैगमस्त्रेषा सृतमाविवर्तमानकालभेदात् । सतीते वर्तमानारीयणं यत्र स सृतनैगमो, यथा--- अवे दीपोत्सवदिने श्रीवद्दमानस्वामी माक्षं गतः । माविनि सृतवन् कर्यनं यत्र स माविनैगमो यथा, अर्हन् सिद्ध एव । कर्तुमारुक्सायविव्यक्षमन्तिण्यन्त वा वस्तु निष्यन्तवत्कथ्यते यत्र स वर्तमाननैगमो यथा--- भोदनः पच्छते । उत्ति नेगमस्त्रेथा ।

संप्रहो.हिसिथ<sup>ँ</sup>। सामान्यसंप्रहो यथा—सर्वाणि हन्याणि परस्वरमिरोधीनि। विशेषसंप्रहो यथा—सर्वे जीवाः परस्वरमितिरोधिनः। ैहति संप्रहोऽपि हेषा।

स्थवहारोऽपि द्वेभा । सामान्यसंग्रहभेदकम्बनहारो यथा—वृज्याणि जीवाजीवा. । विशेषसंग्रहभेदक-स्यबहारो यथा—जीवा. संसारिणो गुफाश्च । "इति स्यवहारोऽपि द्वेभा ।

क्रर्जुस्त्रो द्विविष । स्क्ष्मजुन्त्रो यथा—एकममयावस्थायी पर्यायः। स्थूकर्जुस्त्रो यथा— सनुष्यादिषर्यायास्त्रदायुः प्रमाणकार्ज विष्ठति । इति क्रजुस्त्रोऽपि हेषा ।

नैगमनयके भृत, भावि और वर्तमानकालके भेदसे तीन भेद है। जहाँ अतीतमे वर्तमानका आरोप किया जाता है वह भूत नैगमनय है। जैसे—आज दोपावलीके दिन थी भगवान् वर्दमान स्वामी मोश गये थे। जहाँ भाविमे भूतको तरह कथन किया जाता है वह भावि नैगमनय है। जैसे—अहँत सिद्ध ही हैं (अहँत-दशाके पत्रवाह हो सिद्ध दशा होती है। किन्तु दल कथनमे भावि सिद्ध दशाको भृतको तरह कहा गया है)। कोई कार्य करा तरह वह कुछ हुआ या नहीं हुआ, किन्तु उसे निष्णन्त (हुए) को तरह वहाँ कारा है है को तर्द वहाँ कर कारा है देवे वर्तमान नैगमनय कहने है। जैसे भात पक रहा है (पक जानेपर भात होता है। चावल कारा है तो अभी वे पके नहीं है फिर भी उन्हों भातिक आरोप करके अनिएमन या किवित् निष्णन्तको ही निष्णन्तको तरह कहा गया है) इस तरह नैगमनयक तीन भेद है।

संग्रहनयके दो भेद है। मामान्य सग्रहनय, जैसे—सब द्रव्य परस्परमे विरोधरहित है। विरोध संग्रह नय, जैसे—सब जीव परस्परमे विरोधरहित है। इस प्रकार सग्रहनय भी दो प्रकारका है।

विद्रोधार्थ — सबका एक रूपमे समझ करनेवाला नम सामान्य मग्रह्नय है और उसके किसी अन्तर्गत एक रूपसे संग्रह करनेवाला नय विग्रा संग्रह नय है। जैने सब इच्योको इच्यन्ब सामान्यको अपेशा एक रूपसे ग्रहुण करना मामान्य मग्रहन्यका विषय है और किसी एक इच्यक अवान्तर भेदोको उस एक इच्य रूपसे सग्रह करनेवाला नय विगेष संग्रह नय है।

व्यवहारनयके भी दो भेद हैं। एक सामान्य नमझका भेदक व्यवहारनय, जैसे टब्योके जीव और अजीव इक्य ये दो भेद हैं। दूसरा विशेष सबहका भेदक व्यवहार नय, जैसे जीवके भेद ससारी और मुक्तजीव होते हैं। इस प्रकार व्यवहार नयके भी दो भेद हैं।

विज्ञोपार्थ —समह नमके द्वारा संगृहीन पदार्थोंके भेद-अभेद करनेवाले नमको व्यवहार नम कहते है । वृंकि संग्रहके दो भेद हैं, इमलिंग उनका भेद करनेवाले व्यवहार नमके भी दो भेद हैं ।

त्रहुनुसुत्र तयके भी दो भेर है। एक गृथ्म त्रहुनुस्त्रतम्, जैसे पर्याय एक समय तक रहती है। दूसरा स्युक्तस्तुनुस्त्रतम्, जैसे, मनुष्य पर्याय मनुष्य को आयु पर्यन्त रहनो है। इस प्रकार ऋजुसूत्रतमके भी दो भेद है।

१ –अया दीपोत्सवपर्विण महावीरस्वामिनो मोशं गता थः। २. –नं मावि – अ० आ० ६० स० ग०। ३ –'इति ::''था' नास्ति आ० घ० प्रश्वाः। ४ होषा आ०। अ० ६० स० ज॰ प्रतिषु 'संबहो द्विषय' इति पर्दे नास्ति। ५ 'इति:''था' नास्ति आ० घ० प्रश्वोः। ६ आ० ६० स० ज० प्रतिषु 'श्व्यक्हारोऽपि द्वेषां इति पर्दे नास्ति। ७. 'इति द्वेषा' नास्ति आ० घ० ज० प्रतिषु। ८. अ० ६० स० ग० ज० प्रतिषु 'ज्ञानुमुत्रो द्विषय'. इति पद नास्ति। ९. 'इति:''था' नास्ति आ० घ० प्रश्वोः। ेबास्ट-समसिक्टवेंबंम्साः प्रत्येकमेकैके नयाः । कास्त्रतयो वया—दारा मार्या कलत्रम्, जलमाराः । समसिक्टवत्यो यथा—गौः, पशुः । एवंश्रुतो नयो यथा—इन्ट्रतीति इन्द्रः । उक्ता अष्टाविञ्चतिर्गयभेदाः ।

उपनयभेदा उपपन्ते—सन्भूतैष्यवहारो द्विधा । श्रुद्धस्यूत्रव्यनहारो यथा—श्रुद्धगुणश्रुद्धगुणिनो श्रुद्धपर्याय-श्रुद्धपर्यापणोर्भेदक्षमन् <sup>3</sup> । अश्रुद्धस्यभूत्रव्यनहारो यथा—अशुद्धगुणाश्रुद्धगुणिनोरश्रुद्धपर्याया-श्रुद्धपर्यापिणोर्भेदकथनम् । <sup>8</sup>द्दि सन्भृतव्यनहारोऽपि द्वेषा ।

शब्दनय, समिभ्रव्यनय और एकंभूतनय ये तीनों नय एक-एक ही हैं, इनके मेद नही है। शब्दनय, असे बारा, आर्थ और कल्व तथा अल और आप । समिभ्रव्यनय जैसे गौ शब्दके अनेक अर्थोमेने रूड अर्थ पश्चको ही ग्रहण करना। एकंभूतनय, जैसे जो आनन्द करता है वह दन्द्र है। इस प्रकार नयके अट्टाईस मेद कहें।

विशोषार्थ—जो तथ लिंग, बचन, कारक आदिके मेदेसे घटको मेदरूप प्रहुण करता है उसे घटक्य कहते हैं। जैसे संस्कृत भाषायं दारा, सार्था और कल्ल घटक स्त्रीके बाचक है किन्तु दारा प्रवद्य तिल्ला है, भायाँ घट्य स्त्रीतिला है और कल्ल घटक नप्तंस्रक्तिय है। जत लिंग भेद होनेसे प्रवस्त प्रदार तीनो घट्यों अर्थको भेदरूप ही ग्रहण करता है। इसी तरह जल और आय ये दोनो घट्य लक्षे बाचक है। किन्तु 'जल्म' एक बचकका रूप है और आप' घट्य तिर्थ बहुवचनात्त है। अत वचन-भेद होनेसे घटकत्य इन दोनोके अर्थोंको भी भेदरूप ही ग्रहण करता है। जो किसी घटन्दे रूप है जिन्तु एक अर्थको प्रहण करता है। जो किसी घटन्दे रूप है जिन्तु एक अर्थ के या गाय नामक परा है। अत समित्रिक्डनय उसी अर्थको प्रहण करता है। जिस घटन्द्रा जिस हिं। उस का प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास उचित है। अरा प्रवस्ता तिला स्त्रास्थ अर्थ हो उस किपास्थ प्रवास है। उस किपास्थ मत है। 'इन्द्र 'घटद स्वर्शके स्वामीका बाचक है। उसका अर्थ होता है जो आनन्त्र करता है अरा प्रवस्ता करता है। उस किपास्थ प्रवास करता है अरा प्रवस्त करते समय होता है जो आनन्य करता है अरा प्रवस्त करते स्वर्थ करते है इसिल्ए इन्हे घटनाम कहते है और इन्त्र गुरहणे कार नियास अर्थन कहते है। उसर प्रवास करते है इसिल्ए इन्हे घटनाम कहते है और इन्त्र गुरहणे कार नियास के तोन भेद कहते है—समह, व्यवहार और स्त्रभुश्वनयके दो-दो भेद कहे है तथा घटन वह है तम स्वत्र आदि नय एक-एक है इन सबको जोडनेसे १० + ६ + ३ + २ + २ + १ + १ + १ + १ - २ ८ अट्टाईस भेद होते हैं।

उपनयके भेद कहते हैं। सद्भृत व्यवहारतयके दो भेद है। शुद्धसद्भृतव्यवहारतय जैसे—सुद्ध गुण और शुद्ध गुणीमें तथा शुद्ध पर्याय और शुद्धपर्यायवालेमें भेद करना। अगुद्ध सद्भृतव्यवहारतय, जैसे, अशुद्धगुण और अशुद्ध गुणीमें तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायोमें भेद करना। इस तरह सद्भृत व्यव-हारतयके दो भेद है।

बिजोबार्थ —गुण गुणीमे और पर्याय पर्यायों में भेद करनेको सद्भूत व्यवहारतय कहते है। दोते ही गुढ भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं अत. सद्भूत व्यवहारतयके दो भेद हा जाते है। जैसे आता और जानमे या सिद्धजीव और सिद्धपर्यायमें भेद करना शुद्धसद्भुतत्व्यनहारतय हैं और सतारोजीव और नमुष्पादि पर्यायमें तथा संसारी आत्मा और उसके मतिज्ञानादि गुणीमें भेद कथन करना अशुद्ध सद्भृत व्यवहारत्वय है।

रै. सर्वार्षिसिद्धि १।३३ । २, 'सः''' ''था' नास्ति अ० क० ख० ग० घ० ज० प्रतिषु । ३. -नम् । यथा ज्ञानजीवयो. सिद्धपर्यायसिद्धजीवयो. ख० । ४. 'इ '''था' नास्ति आ० प्रती ।

स्मत्यभूतंत्ववहारस्येषा । स्वजात्वत्यभूत्वववदारो वया—परमाणुर्वेहुप्रदेशीति कथनसिस्यादि । विजात्वत्यस्यभूतत्ववहारो यथा—पूर्वं मतिकान वर्षा मृतद्वव्येण जनितम् । स्वजातिविजात्वस्ययुन्तव्यव-हारो यथा—क्रेयेरजीवेऽजीवे ज्ञानसिति कथनं ज्ञानस्य विवयेत्वात् । इत्यसद्भूतस्यवहारस्त्रेषा ।

डपचरितातं दुमृतस्यवहारस्त्रेजा । स्वजायुपचरितातद्भृतम्बवहारो यथा—पुत्र दारादि सस । विजायुपचरितातद्भृतस्यवहारो यथा—वस्त्रातरणदेमरत्नादि सस । स्वजातिविजायुपचरितातद्भूतस्वन्यवहारो

यथा-देशराज्यदुर्गाद् मम । इत्यपेचरितासद्भृतन्यवहारस्त्रेधा ।

सहं शुवी गुणाः, क्रमवर्तितः पर्यायाः । गुण्यते प्रथक्तिवते इच्यं द्रव्यान्तराधैस्तै गुणाः । अस्ती-स्पेतस्य माबोऽस्तिरवं सद्गपत्वस् । वस्तुनो माबो वस्तुत्वस् । सामान्यविशेषास्मकं वस्तु । द्रव्यस्य माबो द्रव्यस्वस् । निज्ञनिजप्रदेशसस्र्वेरस्थव्यकृत्या स्वमाविभावपर्यायान् त्रवति, द्रोप्यति अदुज्ञवदिति द्रव्यस्य ।

असद्भूतव्यवहारनयके तीन भेद हैं। स्वजाति असद्भूत व्यवहारनय, जैसे, परमाणु बहुप्रदेशी है इत्यादि कहना। विजाति असद्भूतव्यवहारनय, जैसे—मतिगान मृतं है क्योंकि मृतंद्रव्यसे उत्पन्न होता है। स्वजाति विजाति असद्भूतव्यवहारनय, जैसे जेय जीव अथवा अजीवमें ज्ञान है ऐसा कहना क्योंकि वह ज्ञानका विषय है। इस प्रकार असद्भूत व्यवहारनयके तीन भेद है।

बिहोषार्थ — अत्यत्र प्रसिद्ध धर्मका अन्यत्र आरोप करता असद्भृत अ्ववहारनय है। ऐसा आरोप यदि सजातीय पदार्थोमें किया जाता है तो वह स्वजाति असद्भृत व्यवहारनय कहा जाता है। जैसे परमाणु अन्य परमाणुकों में मिलनेपर बहुप्रदेशी कहलाता है अतः परमाणुकों बहुप्रदेशी कहना स्वजाति असद्भृत व्यवहारनय कहते है, जैसे मिलजान मूर्तपदार्थ है। विजातीय पदार्थोमें इस प्रकारके आरोपको विजाति असद्भृत व्यवहारनय कहते है, जैसे मिलजान मूर्तपदार्थ इन्द्रियादिके निस्सत्तसे होता है अतः उसे भूतं कहना विजाति अस्त त्यवहारनय है। तथा जब अव्यवहारनय कहते हैं। वैसे जीव और विजाति पदार्थोमें किया जाता है तो उसे सजाति विजाति असद्भृत व्यवहारनय कहते हैं। जैसे जीव और अभीव पदार्थ जानके विषय है इसलिए उन्हें जान कहना। यहाँ जीव जातक हिल्ल स्वजातीय है जीर अजीव विजातिय है।

उपचरित असदभूतव्यवहारतयके तीन मेद हैं। स्वजाति उपचरित असदभूतव्यवहारतय—जैसे पुत्र, स्त्री आदि मेरे हैं। ( यहाँ पुत्र, स्त्री आदि नजातीय है उनको अपना कहना उपचरितचार है इसीलिए यह उपचरित असदभूत व्यवहारतयका विषय हैं)। विजाति उपचरित अमदभूतव्यवहारतय, जैसे चस्त्र, आभरण, सर्वणं, रत्त आदि जडरूप बस्तु मेरी है। स्वजाति विजाति उपचरित असदभूत व्यवहारतय, त्रैसे—स्या, राज्य, हुएं आदि मेरे हैं ( यहाँ देश जादिसे जड और चेतन दोतों जाते हैं)।

इस प्रकार उपचरित असद्भूत व्यवहारनयके तीन भेद है।

जो द्रव्यके साथ सदा रहने है उन्हें गुण कहते हैं और जो द्रव्यमें क्रमसे एकके-बाद एक आती-जाती है उन्हें पर्योग कहते हैं। जो एक द्रव्यकों अन्य द्रव्योसे पृथक् करने हैं वे गुण है ( असे जीव पुद्गल आदिसे ज्ञान आदि गुणोंके कारण भिन्न है, और पुद्गल जीवादि द्रव्योगे रूपादि गुणोंके कारण भिन्न है)। अस्तिके भावको अस्तित्व कहते हैं। अस्तित्वका अर्थ हैं सत्ता। वस्तुके भावको वस्तुन्व कहने हैं और जो सामान्य

१ 'अस "स्त्रेमा' नास्ति जा प्रती । २ विषयात् आ० अ० क० स० गण जा मु० । ३. 'उत् """मा' नास्ति अ० क० स० गण जा । ५. 'इ""मा' नास्ति अ० क० स० गण जा । ५. 'इ""मा' नास्ति अ० क० स० गण जा । ५. 'इ""मा' नास्ति आण जा । ६. सहमाना मु० । 'सहमुत्र जाणहि ताहँ गुण कममुत्र पत्रज्ञ वृत्तु ॥५७॥—५० प्रकाश । 'गुणपर्यववद्व्य्यं ते सहकम्बत्त्वः । -स्यायितं अथ इकोक १३५ । ७ हत्यायी अ० आण क० स० क० । ८ 'दिव्यति वाहं ताह साम्भावपञ्ज्यादं जं। दिवयं ते मण्णते जणणाभूदं तु सत्तावो ॥ -स्वायस्ति । व्यायस्ति प्रयास्ति प्रयास्ति व्याद्वेद्वयत्ते हत्तित वा तानि हत्याणि"-सर्वायं० ५१ । 'इवति होज्यति अनुहबदिति वा द्रव्यम्"-क्रयोभक्षयविष्ठः, स्थाण कु० १० ६००।

सद्दर्क्येक्सणस् । सीदवि स्वकीवान् गुणपर्वावान् स्वाजीतीति सत् । बत्पादम्बन्नप्रीस्वयुक्तः सत् । प्रसेयस्य सत्वः प्रसेयत्वस् । प्रसाणेन स्वपत्स्वरूपपरिष्केषं प्रसेवस् ।

अगुरुक्कचोर्माचोऽगुरुजचुत्वस् । सुक्षमा वागगोचराः प्रतिक्षणं वर्तमाना आगमप्रमाणाद्रम्युपगम्या अगुरुकचुगुणाः ।

> स्दमं जिनोदितं तत्त्वं हेतुमिर्नैव हम्यते । आज्ञासिद्धं तु तद्भाद्धं नाम्ययार्थादिनो जिनाः ॥४॥

प्रदेशस्य भावः प्रदेशस्य क्षेत्रस्यम्—अविमागिपुद्गकपरमाणुनाऽवष्टव्यस्यम् । चेतनस्य भावश्येत-नस्यम् । चेतन्यमनुभवनम् ।

> चैतन्यमनुभूतिः स्थात् साक्रियारूपमवे च। क्रिया मनो-चचः-कायेष्यन्यिता वर्तते ध्रुवम् ॥५॥

अचेतनस्य माबोऽचेतनस्यस् । अचेतन्यमनजुमवनस् । सूर्तस्य मावो "सूर्तस्य रूपादिमस्यस् । असूर्तस्य माबोऽसूर्तस्य स्पादिरहितस्यस् ।

इति गुणानां ब्युत्पस्ति:।

और विशेषरूप होती है वह वस्तु है। इत्थाके भावको इत्थाल कहते है। अपने-अपने प्रदेश समूहोंके द्वारा अलग्डरूपसे जी स्वामाविक और वैभाविक पर्यायोको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त कर चुका है वह इत्या है अर्थात् इत्या प्रिकालावस्थायो नित्य होते हुए भी परिणामनगील है। इत्याका लक्षण सत् है, जो अपने गुण पर्यायोमे व्यान है वह सत् है। उत्पाद, व्याव और ध्रीव्यसे मुक्को सत् कहते हैं। प्रमेयके भावको प्रमेयत्व कहते हैं और प्रमाणके द्वारा जाने ये स्व और परिकार में कहते हैं अर्थात् जो प्रमाण ज्ञानके द्वारा जागा जाता है वह सब प्रमेय है।

अगुरूलपु गुणके आवको अगुरूलपुत्व कहते हैं। अगुरूलपु नामक गुण सुक्ष्म है वचनके अगोचर हैं, उनके सम्बन्धमें कुछ कहना शक्य नहीं है वे प्रतिसमय प्रत्येक द्रव्यमें वर्तमान रहते हैं और आगाम प्रमाणके द्वारा हो माने जाते हैं। (कहा भी हैं)—जिन अगवान् के द्वारा हो। यात तरव सूक्ष्म है पुन्धियोंसे उसका मात नहीं किया जा सकता। उसे आसादिद्ध मानकर हो यहण करना चाहिए क्योंकि जिनदेव अन्यया (जो जैसा नहीं है बैसा) नहीं कहते हैं। अर्थात् जिनदेवके द्वारा कहें गये आगमको प्रमाण मानकर अगुरूल्यु गुणोंकी स्वीकार करना चाहिए।

प्रदेशके भावको प्रदेशत्व कहते हैं। प्रदेशत्वका अर्थ होता है क्षेत्रत्व, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता ऐसे पुद्गल परमाणुके द्वारा रोके गये क्षेत्रको प्रदेश कहते हैं। चेतनके भावको चेतनत्व कहते हैं। अनुभवनका नाम चेतन्य है। चेतन्य अनुभूतिरूप है और अनुभूति क्रियारूप है। तथा क्रिया निश्चय ही मन, वचन और कायमें अस्वित है।

अचेतनके भावको अचेतनत्व कहते हैं। अचैतन्यका अर्थ है अनुमृतिका न होना। मृत्वि भावको मृत्वि कहते हैं। मृत्विका अर्थ है रूप, रस आदिसे सहित होना। अमृत्वे भावको अमृत्वि कहते हैं। अमृत्विका अर्थ है रूपविस्त होना। अमृत्विका अर्थ है रूपविसे रहित होना।

इस प्रकार गुणोंकी व्युत्पत्ति हुई।

तत्त्वाधंसूत्र भारतः । २,-तत्त्वार्यं ०५।६०। ३ अवाक् गोचरा ग० ज०। ४ याप्रापिणो ज०।
 ५. स्यात् छिक्तया क० त्व० ग०। ६, -मेद हि ज०। ७ मूर्तत्वम् । मूर्तत्वं रूपा-ज०। ८,-त्वम् । अमूर्तत्वं रूपा-ज०।

२२० परिशिष्ट

स्वमायश्विमायरूपतथा याति पर्योति परिणमताति पर्याय इति परीवस्य स्वृत्यक्तिः । स्वमायका-माद्रस्युत्रस्यादिसस्यमाव । परस्यरूपेणामायाबाहिसस्यमावः । निर्जानजनायपर्यायु तद्वेदिमिति द्वस्य-स्योगकःमाक्तियरस्यादः । तस्याप्यनेकृत्यांव विराणकः गाद्यतिस्यस्यमावः । स्थमायानामेकामारस्यादेक-स्वमावः । एकस्याप्यनेकृत्यमायोगकस्यात्रकेस्यमावः । गुणगुण्यादिमंद्रास्यद्वस्यमायः , स्वसंस्था-लक्षणप्यायानावि । गुणगुण्याकेक्यमायात् अभेदस्यमायः । भाविकाले प्रस्यस्याकारमयनाद् अस्य-स्यमावः। कालभ्यत्येति प्रस्यक्याकारम्यनाद्वस्यम्याः । अतः च---

> अण्णोणं पविसता दिना भोग्गाधमण्णमण्णस्य । मेलंना वि य णिश्वं सगसगमानं ण विज्ञहति ॥६॥

> > [पञ्चास्ति०, गा० ७]

यारिमासिकसावप्रधानस्वेन परसस्वभाव । इति सामान्यस्वसावानां व्युत्पत्ति । प्रदेशादिगुणानां व्युत्पत्तिस्वेननादिविशेषस्वभावानां च व्युत्पत्तिनिगदिता ।

भमिषिक्षया स्वमावा गुणा न सवन्ति । स्वधनृष्ट्यापेक्षया प्रस्परं गुणाः स्वमावः सवन्ति । हृष्या-व्यपि सवन्ति । स्वमावादस्यपाम नं विसाव । कृद्धः वयसः।।वसगुद्धं वैतस्यापः विपर्रातम् । स्वभाव-

स्वभाव और विभाव कपमे जो पिणमन कर उसे पर्याय कहने हैं, यह पर्यायकी व्यप्तित है। इक्ष्य अपने स्वभावके आर्थन कभी ब्युत नहीं होता, मदा अपने व्यभावमें नियर रहता है अत अस्तिस्वभाव है। इक्ष्य कभी भी पर स्वक्य नहीं होता, मदा अपने व्यभावमें नियर रहता है अत अस्तिस्वभाव है। इक्ष्य कभी भी पर स्वक्य नहीं हों अध्या नात्रिस्वभाव है। अपनी अपनी नाता प्यायिमें यह वहीं हैं इस्र प्रकार इव्यको उपविव्य होती है। अध्या परिणामनि इस्ति होते हुए को उव्यक्त होता काय्य स्वभाव है। अपनी अस्ति इस्ति हैं इस्ति एक हित्य स्वभाव है। किन्तु अनेक प्यायक्ष परिणामनि के होने से अत्यय स्वभाव है। नाता स्वभावोक्ष आधार एक होतों एक स्वभाव है और एक भी अनेक न्यभाव पाये आर्थने अनेक स्वभाव है। नाता स्वभावोक्ष आधार एक होतों एक स्वभाव है और एक भी अनेक न्यभाव हो अर्थन एक हो उव्यक्त गृण भीर प्रणाने अर्थन पायानी है, अत नामभेद हुआ। गृणको काया पात्री है होने मामके हुआ। गृणको काया पात्री होने नामके हुआ हो मामके हुआ ना मामके हुआ। गृणको काय पात्री है जित्य हुआ। गृणको काय एक होनेन मामके हुआ। गृणको काय एक होनेन मामके हुआ है अर्थने क्षाय है अर्थने क्षाय है अर्थने क्षाय है अर्थने स्वप्ति है। कहा भी है अर्थन स्वप्ति है अर्थने स्वप्ति होता होने प्रमुख्य है। कहा भी है — सब स्वय को होता परस्था परस्थ है। कहा भी है — सब स्वय को काश परस्थ है। हिता परस्थ भी है। इस तरह स्वा प्रमुख्य है वही शेषप्रस्थ भी है। इस तरह स्वा प्रमुख्य है वही शेषप्रस्थ भी है।

परिणामिक भावकी प्रवानता होनसे द्रव्य परमस्वभाववाना है । इस प्रकार द्रव्यके सामान्य स्वभावो को यह खुरर्शत है । प्रदेश आदि गुणोको तथा चेतना आरि विशेष स्वभावोको ब्युत्पत्ति पहले कहीं है ।

धर्मकी अपेक्षाम स्वभाव गृण नहीं होने हैं किन्तु अपने-अपने इब्यू, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे गुण परस्परमें स्वभाव हो जाते हैं। द्रश्य भी स्वभाव हो जाते हैं। स्वभावम अव्यया भवन—अन्य रूप होने को विभाव कहते हैं। केवर भावको गुढ़ कहते हैं उससे विपरोत भावको अयुद्ध कहते हैं। स्वभावका भी

१ परिणामित्वा—त्र ० । २ जानि जोबद्धव्यस्य जीब इति सज्ञा, ज्ञानगुणस्य झानिगति सज्ञा । चतुर्मिः प्रापः. जोबति जीवित्यति अजीवतीति जोबद्धव्यन्त्राणम् । ज्ञावते पदार्थोजनेति ज्ञानिमति ज्ञानगुणलक्षणम् । जीव-दृष्यस्य बन्धमां गादिपर्यावरिबनस्य रहणेण परिणमनं प्रयोजनम् । ज्ञानगुणस्य पुतः पदार्थपरिज्ञिष्टितिमात्रमेव प्रयाजनीमित संक्षेपेण । गुण—६० ग० । इदं दिव्यणं मूले सम्मिलितीसित प्रतिजाति । ३. तस्मादिति च० । सुद्धस्यापि ।

स्याप्यन्यक्रीयवारादुयचरितस्यमावः । स द्वेषा-कर्मञ्चस्यामाविकमेदात् । यथा जीवस्य मूर्तस्यमचेतनस्यं, यथा सिद्धासमा परक्षता परदर्शकस्यं च । प्रवित्तरेषां द्वव्याणासुरचारी यथासंमयो ज्ञेयः । इति विज्ञेष-स्वभाषानां व्युत्पत्तिः ।

उक्तम्--

ैदुर्णयैकान्तमारूढा मार्वा न स्वाधिकाँ हि ते । स्वाधिकाश्च विपर्यस्ताः सकलंका नया यतः ॥०॥

तःरुपम् ? तथाहि —सर्वयैकान्तेन सन् पुस्य न नियतार्थस्यकस्या संकरादिदोधेरवात् । तथाऽसन् -पस्य रुक्कञ्चन्यताप्रसंगात् । नित्यवस्यैकस्यन्यादेकस्यस्यार्थकेयाकारित्वामावः, अर्थक्रियाकारित्वामावे द्रुष्यस्याप्यमावः । अनित्यपक्षेऽपि निरम्वयन्यादर्थकियाकारित्वामावः । अर्थक्रियाकारित्वामावे द्रृष्यस्याप्य-मावः । पृक्षस्वस्पर्यकान्तेन विशेषामावः सर्वयैकस्यत्यात्, विशेषामावे सामान्यस्थाप्यमावः ।

> ँतिर्विशेष हि सामान्यं मवेत् सरविषाणवत् । सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्वदेव हि ॥८॥ इति झेयः ।

अन्यत्र उपचार करना उपचिरत स्वभाव है। वह दो प्रकारका है, एक कर्मजन्य और दूसरा स्वाभाविक। जैसे जीवका मूर्तपना और अचेतनपना कर्मजन्य उपचिरत स्वभाव है अर्थात् कर्मबन्धनके निमित्तसे कर्मोके मूर्तरक और अचेननन्व स्वभावका उपचार जीवमे किया जाता है। और सिद्धोको परका जाता हष्टा कहना स्वाभाविक उपचित्त स्वभाव है (सिद्ध बन्तुत स्वके जाता क्ष्टा है क्योंकि तत्मय होकर अपनेको जानते हैं किन्तु उस तरह प्रमथ होकर परको नहीं जानते अत उन्हें परका जाता क्ष्टा उपचारसे कहा जाता है।। इसी तरह अस्य क्ष्योका भी यसास्भव उपचार जानता चाहिए।

इस प्रकार विशेष स्वभावोकी व्युत्पत्ति जानना । कहा भी है-

दुर्नयके विषयभून एकान्तरूप पदार्थ नास्तविक नहीं है क्योंकि दुर्नय केवल स्थाधिक है—वे अन्य नयोक्षी अपेक्षा न करके केवल अपनी ही पुष्टि करते हैं। और जो स्वाधिक होनेसे विपरोत होते हैं वे नय स्दोप होते हैं।

इतका स्पष्टीकरण इन प्रकार है—यदि यस्तुको सर्वेषा एकान्त्रसे सह्य माना जायेगा तो मंकर आदि दोषोक आनेसे नियत अर्थको व्यवस्था नहीं बनेगी । अर्थात् जब बस्तुको सर्वेषा सह्य माना जायेगा तो वस्तु सब कप होगी और ऐसी न्यितमे जीव पूद्गल आदिके भी परस्परमे एकस्थ होनेसे पुद्गल जीवरूपे और जीव पूद्गलरूप हो तायेगा क्योंकि कस्तु सर्वेषा सहय है उससे अस्त्या सहय हि तही । इसी तरह सस्कृते सर्वेषा असह्य असहय अभावरूप माननेसे समस्त ससारकी गृन्यताका प्रसंग आता है। वस्तुको सर्वेषा नियम माननेसे वस्तुका सर्वेषा लाय प्रतिकृति है। वस्तुको सर्वेषा नियम माननेसे समस्त ससारकी गृन्यताका प्रसंग आता है। वस्तुको सर्वेषा नियम माननेसे समस्त ससारकी गृन्यताका प्रसंग आता है। वस्तुको सर्वेषा नियम माननेसे सह सह प्रकार (कृष्ठ कार्य) नही कर सकेगी तथा अर्थक्रिया न करनेसे वस्तुका अर्थक्रिया न करनेसे वस्तुका अर्थक्रिया वस्तुका सर्वेषा विनाग हो जानेसे वह कोई कार्य नही कर सकेगी और कुछ भी कार्य न करनेसे वस्तुका ही अमाव हो जायेगा। वस्तुको सर्वेषा एकस्थ है और विशेष धर्मका अमाव हो जायेगा क्योंकि वह सर्वेषा एकस्थ है और विशेष धर्मका अमाव होनेसे सामाय्य स्वकृत भी अमाव हो जायेगा, क्योंकि विना विशेषका सामाय्य गयेके सोगकी तरह असत् है और विना सामाय्यके विना विशेष नही होता और विशेषके विना सामाय्य नही होता। अतः दोनोंका ही अभाव होगा।

सिद्धानां सु॰। २. दुष्टो नयो दुर्नयः तस्यैकान्तम्। ३. भावानां सु॰। ४. न्का इति क० त्य॰ ग॰।
 प्रेनियमसङ्गात् घ॰। संकर-व्यतिकर-विरोध-वैयधिकरण-अनवस्था-संशय-अप्रतिपत्ति-अभाव इति अष्टो पोषाः। ६. -पि अनित्यक्ष्परथाद-सु॰। ७. विशेषरिहतम्।

अनेक्पकोऽपि तथा द्रम्याभावो निराधारवात् आधाराधेवामावाण्यः । भेदपकोऽपि विद्योवस्वमावान्तं निराधारम्याद्रथीक्ष्याकारित्वामावः, अर्थोक्ष्याकारित्वामावं द्रम्यस्याप्यमावः । क्षमेद्दपकोऽपि सर्वेवामेक्स्वस्, सर्वेवामेकस्वः अर्थाक्ष्याकारित्वामावः । अर्थोक्ष्याकारित्वामावः व्रम्यस्याप्यमावः । मैक्यस्थिकान्तेव वारिणासि-कस्वादः हम्यस्य हम्यस्य हम्यस्य हम्यस्य स्व्याप्यस्याप्यस्याप्यस्य । । स्वयस्यक्रमत्वाप्यस्याप्यस्यस्य स्वयाप्यस्य स्वयाप्यस्य स्वयाप्यस्य । स्वयः च्याप्यस्य स्वयाप्यस्य स्वयाप्यस्य स्वयाप्यस्य । स्वयाप्यस्य स्वयाप्यस्य । स्वयाप्यस्य स्वयाप्यस्य स्वयाप्यस्य स्वयाप्यस्य । स्वयाप्यस्य स्वयं स्वयस्यस्य स्वयस्य स्ययस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्य

सर्ववासन्दः सर्वप्रकारवाची अथवा सर्वकारवाची अथवा निवमवाची वा अनेकान्यसापेकी वा। यदि सर्वकारवाची सर्वकारवाची अनेकान्यवाची वा सर्वपणे पटनात्। सर्ववास्त्र पूर्वनिवास्त्रेचार्वि सिद्धं स समीहित्य्। अथवा नियमवाची चेत्तरिं सक्वार्यानां तव प्रतीतिः कथं स्वात् ? निस्यः, अनिस्यः, पुरूः, अनेकः, भेदः, अभेदः कथं प्रतीतिः स्वात् निवासत्यक्षस्तात्।

तथाऽचैतन्यपक्षेऽपि सकलचैतन्योच्छेदः स्यात् । मूर्तस्यैकान्तेनास्मनो भे मोक्षस्यानवाहिः स्यात् । सर्वयाऽमूर्तस्यापि तथाऽऽसनः ससारविलोपः स्यात् । एकप्रदेशस्यैकान्तेनासम्बर्धस्यान्त्रस्योऽनैककार्यन

सर्वचा अनेक माननेपर भी इत्यक्ता अभाव हो जायेगा क्योंकि उन अनेक रूपोका कोई एक आधार सर्वचा अनेक पसमे नहीं बनता । तथा आधार और लायेयका अभाव होनेसे भी इत्यक्ता अभाव हो जायेगा । सामान्य अने क्यांचे नहीं बनता । तथा आधार और लायेयका अभाव होनेसे भी इत्यक्ता अभाव हो जायेगा । सर्वचा अभेदरकामें भी इत्यक्ता नहीं कर सर्वक्रों और अर्थिक्रमा नहीं कर पर हरे जायेगा । सर्वचा अभेदरकामें भी सब एक हो जायेगे और सबके एक होनेपर अर्थिक्रमा का अभाव हो जायेगा । तचा अर्थिक्रमा को अभाव हो जायेगा । सर्वचा अर्थिक्षमा को अभाव हो जायेगा । सर्वचा अर्थिक्षमा को अभाव हो जायेगा । सर्वचा अर्थिक्षमा को अर्थाय स्थान होनेपर एक इत्यस्य इति इत्यस्य हो जायेगा । तब तकर, व्यतिक्रमत् (विदेश), वैद्यावकरण, अन्यस्य, सवाय, अप्रतिवर्षत और अभाव को अभाव हो जायेगा । तव तकर, व्यतिकर, विदेशिकरण, अन्यस्य, सवाय, अप्रतिवर्षत और अभाव कामा क्यांच आयेगा पर सर्वक्रम वानने पर संवार कामा क्योंक जो होनेक सर्वचा अयोग्य है वह वस्तुस्य कैसे हो सक्ती है । सर्वया स्वभावक्ष्य मानने पर संवारका अभाव हो जायेगा क्योंक संवारव्या है वह वस्तुस्य कैसे हो सर्वचा विभावस्य माननेपर मोर्थका भी अभाव हो जायेगा व्योंक तो स्वगावस्य है । सर्वया वस्य सम्वन्यर मोर्थका भी अभाव हो जायेगा व्योंक तो स्वगावस्य है । सर्वया वस्य हो है ऐसा माननेपर सभीको गुद्धज्ञान कीर चैत्यको हो लोगो । और जब सभी गुद्धबुद्ध हो जायेगे तो व्यान व्येद, जाने जेंग, मुह, शिव्य आदिका अपाय हो जायेगा

'सर्वया' सन्द सर्वप्रकारका वाचक है अयवा सर्वकारका वाचक है अयवा नियमवाचक है अयवा अनेकान्त सापेक्षका वाचक है। चूँकि 'सर्व' सन्दका पाठ सर्वगणमें है इसलिए यदि वह सर्वकाल अपदा सर्व प्रकार सपदा अनेकारका वाचक है तो हमारा अभिमत सिद्ध होता है अयित वस्तु एकरूप हो सिद्ध न होकर अनेकरूप भी सिद्ध होती है च्योकि सर्वयाका अर्थ सदकाल, सबप्रकार अपदा अनेक प्रमास्मक होता है। यदि सर्वया सन्द नियमवाची होक वस्तु उस विविध्तत एक धर्मक्य हो है तो आपके मतमे नित्य अनित्य, एक-अनेक, मेद-अगद वादि समस्त अर्थाकी प्रतीति कैसे समब है? क्योकि आप तो केवल एक निवार पक्षको ही स्वीकार करते है।

तथा सर्वया अर्थतन्य पक्षको स्त्रोकार करने पर भी समस्त चेतन पदार्थोकै विनाशका प्रसंग आता है। बारमाको सर्वया मृतिक मानने पर उसे मोक्षको प्राप्ति नहीं होगी। आत्माको सर्वया अमृतिक मानने पर संसारका ही छोप हो जायेगा। सर्वया एक प्रदेशी मानने पर अखण्ड परिपूर्ण जास्मा अनेक कार्य नहीं कर

१. त्वेन अर्थ-क∘ ग॰।२, –व मेलापप्रसङ्गाल् क∘ ग॰। ३. अयस्पै-ग॰। ४. घ्यानं ध्येयं झानं प्रेयं ध• आरंग्क व्सं व्ह व्सं विश्वासी स्वासी 
कारित्व एव हानिः स्वार् । सर्ववाऽनेकप्रदेशत्वेऽपि तथा विस्वान्येकायेकारित्वं स्वस्यमावश्चन्यताप्रसङ्गात् । खुदस्यैकान्तेनाध्मतो न कर्मसकककक्षावकेपः सर्वथा निरक्षनत्वात् । सर्वथाऽश्चरेकान्तेऽपि तथास्मतो न कदान्विद्धि खुदस्यभावप्रसङ्गः स्वात् तम्मवत्वात् । उपचरित्तैकान्त्रपञ्चेऽपि नात्मश्चता संभवति नियमित-पञ्चत्वात् । तथास्मतोऽनुपचरितपञ्चेऽपि परश्चतादीनां विरोधः स्थात् ।

## नानास्वमावसंबुक्तं ब्रध्यं शास्त्रा प्रमाणतः । तच्यं सापेक्षसिद्धपर्यं स्माक्षयं मिश्रितं कुरु ॥९॥

स्वद्गव्यादिभाइकेणारितस्वमावः। यरद्गव्यादिभाइकेण नारितस्वभावः। उत्पाद्भ्यवगौणत्वेन सत्ताप्राहकेण नित्यस्वमावः। केनचित् पर्यावार्थिकेनानित्यस्वमावः। भेदकस्पनानित्येक्षेणैकस्वमावः। भन्वयद्रम्थार्थिकैकस्याप्याकस्यमावः । सद्भुतस्यबद्दारेण गुणगुण्यादिमिमेदस्वमावः। भेदकस्पनानित्येक्षेण
गुणगुण्यादिमित्येन्दस्वमावः। परसमावभाइकेण मन्याभव्यगतिर्पामिकस्वभावः। छुद्वाछुद्धपरसमावभादः
केण चेतनस्वमावो जीवस्य। असद्भुतस्यबद्दारेण कर्मनोकसंगोऽपि चेतनस्वमावः। परसमावभादकेण कर्मनोकमेणीगोकसंगीरचेतनस्वमावः। जीवस्याप्यस्यमुत्यव्यवहारेण व्यवस्यभावः। परसमावभादकेण कर्मनोकर्मणीगोकसंगीरचेतनस्वमावः। जीवस्याप्यसद्भुतस्यवहारेण मुतंस्वमावः। परसमावभादकेण पुर्वाण्यं विद्वार्थः हरिष्यामुक्तस्वमावः। परसमावभादकेण

सकेगा। तथा जात्माको सर्वथा अनेक प्रदेशी मानने पर भी वह अर्थिकया नहीं कर सकेगा और उसके स्वभाव गून्यताका भी प्रसंग प्राप्त होगा। आत्माको सर्वथा गुद्ध मानने पर कर्ममलक्यी कर्लकसे वह लिम नहीं हो सकेगा क्योंकि वह सर्वथा मलरिहत है। आत्माको सर्वथा अशुद्ध मानने पर कमी भी वह सुद्ध-स्वभाववाला नहीं हो सकेगा क्योंकि वह सर्वथा अशुद्ध स्वभाववाला ही। सर्वथा उपयरित पत्रको स्वीकार करनेपर आत्मा आत्मान नहीं हो सर्वभा क्योंकि आपको उपवित्यक्ष ही इस्ट है और उपवित्य त्वामें अनु-पयित स्वस्त मन्ति ही। तथा सर्वथा अनुप्ति (अन्वस्त प्रस्त हो इस्ट है और उपवित्य त्वामें अनु-पयित स्वस्त सम्भव नहीं है। तथा सर्वथा अनुप्ति तथा केवल आत्माको जानता है और व्यवहारनयसे (उपवित्यक्ष ) परको जानता है।

इस प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्वभावोसे युक्त द्रव्यको जानकर सापेक्ष सिद्धिके लिए उसमें नयोकी योजना करनी चाहिए।

भागे वही नययोजना कहते है ।

स्वद्रव्य, स्वजंत्र, स्वकाळ और स्वभावको यहण करनेवाळ नयको अपेक्षा द्रश्य अस्तिस्वभाव है। उत्पाद और अपका गौण करके प्रताको मुख्यताचे सहण करनेवाळ नयको अपेक्षा द्रश्य नित्य है। उत्पाद और अपका गौण करके प्रताको मुख्यताचे सहण करनेवाळ नयको अपेक्षा द्रश्य नित्य है। किसी पर्यायको महण करनेवाळ नयको अपेक्षा द्रश्य एक स्वभाव है। अंदकल्यना निरंपेक्ष नयको अपेक्षा द्रश्य एक स्वभाव है। अंदकल्यना निरंपेक्ष नयको अपेक्षा द्रश्य एक स्वभाव है। अंदकल्यना निरंपेक्ष नयको अपेक्षा द्रश्य एक स्वभाव है। वृद्ध त्यायको आपेक्षा द्रश्य भेदस्वभाव है। अर्थ करना निरंपेक्ष नयको अपेक्षा गुण गृणी आर्दि क्यंत्रे अभेदस्वभाव है। परमावको अपेक्षा अपेक्षा गुण गृणी आर्दि क्यंत्रे अभेदस्वभाव है। परमावको अपेक्षा गुण गृणी आर्दि क्यंत्रे अभेदस्वभाव है। परमावको अपेक्षा अपेक्षा व्यव्या अभ्यत्य अप्तयस्व स्वर्ण परमाव प्राहक नयको अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा व्यव्या परमाव है। यस्त्र प्राहम नयको अपेक्षा कर्म नौकर्म भी विताससमाव है किन्तु परमाव प्राहक नयको अपेक्षा कर्म जीक्षा कर्म नौकर्म मुर्तेक्षाव है। यस्त्र प्राहम नयको अपेक्षा कर्म नौकर्म मुर्तेक्षाव है। अस्त् प्रुत्यक्षाव वितास स्वर्ण अपेक्षा कर्म नौकर्म मुर्तेक्षाव है। यस्त्र प्राहम नयको अपेक्षा कर्म नौकर्म मुर्तेक्षाव है। अस्त प्रुत्यक्षाव स्वर्ण अपेक्षा प्रवास प्रविच्या है। अस्त प्रुत्यक्षाव क्षेत्र भी मुर्तिकाव है। परमायवाही नयको अपेक्षा प्रवास प्रविच्या है। अस्त द्रश्य वर्मुक्ष क्षेत्र भी मुर्तिकाव है। यस्त्र मुर्तिक नहीं है।

 -त्वमैव क्व०। २. ब्राल्मनः। ३. ब्रबुद्धस्वजावमयत्वात्। ४. द्रव्यम्। ५. कवश्चित् प्रकारेण।६. प्रयमि- क० त्व०ग०।७. नीक द्रव्यस्व-अ० ब्रा० क० त्व०ग० व्व०।८. जीवसर्माधर्माकायकालानाम्। परमभावधाहर्कण कालपुर्गकाणुवासेकप्रदेशस्वभावत्वम् । सेद्रकत्यनानिरपेक्षेणेवरेषे प्रास्तक्ष्यस्व । सेद्रकत्यनासापेक्षं ज वतुर्णामिव नानाप्रदेशस्वभावत्वम् । पुर्गकाणोक्रप्यारते नानाप्रदेशस्व नव कालाणोः (हन्त्रपटकात्वाभावात् । अर्णोर् सूर्तन्त्वाभावे पुर्गकस्येकविज्ञातितम् भावे न स्यात् । परोक्षप्रमाणपेक्षयाऽसन् सूर्वव्यवदारेणाच्य्ययाणामृतत्व पुर्गकस्य । ग्रुढाग्रुढद्वस्यपिकेन विभावस्य भावत्वम् । ग्रुढद्वस्यपिकेन ग्रुढस्वभावः । अञ्चद्वद्वर्षणाचिकनाश्चद्वस्यभावः । असद्भूतस्यवहारेणोपचरित-स्वावः ।

'द्रव्याणां तु यथारूपं तल्लोकेऽपि व्यवस्थिमम् । तथा ज्ञानेन संज्ञातं नयोऽपि हि तथाविधः ॥' इति नययोजनिका ।

परमाभयाही नयकी अपेक्षा कालाण तथा पुरुगलका एक वर्ण एकप्रदेशी है। भैदकल्यनाकी अपेक्षा 
न करने पर शिष धर्म, अपर्यं, आकाश और जीवहव्य भी अवस्थ होनेते एकप्रदेशी हैं किन्तु भैदकल्यनाकी 
अधिसासे बारों हव्य अनेक प्रदेशी हैं। पूरालका परमाण उपवारते अनेक प्रदेशी हैं व्यक्ति मेदकल्यनाकी 
अधिसासे बारों हव्य अनेक प्रदेशी है। पूरालका परमाण उपवारते अनेक प्रदेशी हैं क्यांकि वह अन्य परमागुजीके साथ बंधने पर वहपदेशी क्लप्यक्ष होता है। किन्तु कालाणां दिनाय क्का गुण नहीं है अदाबह अन्य कालाणुओंके साथ बन्धको प्राप्त नहीं होता इसलिए कालाण उपवारते भी अनेक प्रदेशी नहीं है। 
यदि यूद्गलका परमाणु उपचारते भी अमृर्तिक नहीं है तो पुरुगलमे इक्कीसवी भाव अमृर्तिक नहीं रहिंगा 
(और यहले कह आये हैं कि पुरालमे इक्कीस स्वाया होने हैं) तो उसका समाधान यह है कि पुरालका 
परमाणु परीक्ष है अपात् माध्यवहारिक प्रयक्षका विषय नहीं है इसलिए उपचरित असद्भूत व्यवहारनयमे 
उसमें अमृर्तिकका आरोध करने पुरालके इक्कीम आव कहे हैं।

बिहोबार्ध-पहले पृद्गालके इन्होंने मात्र बतलाये हैं उनसे अमृतंत भी है और यहाँ कहा है कि पृद्गालका परमाणु जपार भी अमृतंत नहीं है। इसके साथ हो ऐसी आठंका भी होना स्वाभाविक है कि लोव और पृद्गालका परमाणु कर होने जैसे आत्मामे मृतंताका उपवार किया जाता है की पृद्गालमे अमृतंताका उपवार किया जाता है की पृद्गालमे अमृतंताका उपवार किया जाता है की पृद्गालमे अमृतंताका प्राप्त हो है कि जहाँ पृद्गालमे अमृतंता अपित्त कार्याम हो है कि जहाँ पृद्गालमे मृतंतिका अमृतंता प्राप्त हो है कि जहाँ पृद्गालमे मृतंतिका अमृतंता कर्याच्या हो है क्यों कि अमृतंता प्राप्त हो है कि जहाँ पृद्गाल आत्माको अमृतंता कर्याच्या हो हो है कि जहाँ पृद्गाल आत्माको अमृतंता कर्याच्या हो हो है हि स्वालिए आत्माको अमृतंता कर्याच्या हो हो है हि स्वालिए आत्मामे तो मृतंताका उपवार नहीं किया जाता। इस समाधानपर से गुन यह जाना होती है कि यह उपवार से भी पृद्गाल अपूर्त स्वभाव नहीं है तो पहले ऐसा क्या कहा है कि जीव और पृद्गालमें इक्कीस-इक्कीस भाव होने है तो उसका समाधान यह है कि पृद्गालका परमाणु परोज है जैसे डिज्योंने स्वन्यका प्रयक्ष होता है विगा परमाणु से अमृतंत्वका उपवार करके पृद्गाल इस्कीस इक्कीस भाव कहे है।

गुद्धाणुद्धडच्यार्थिकनयसे जीव और एद्गल विभाव स्वभाव हैं। शुद्धडच्यार्थिकनयसे पुद्ध स्वभाव हैं, बगुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे अगुद्ध स्वभाव है। और असद्भूत व्यवहारनयसे उपचरित स्वभाव है।

ट्रब्यं.का जैसा स्वरूप है। वही लोकम भी व्यवस्थित है। वैसा ही ज्ञानमे जाना जाता है। नय भी उसी प्रकार जानता है।

## इस प्रकार नययोजना हुई।

१. -या धर्माधर्माकाणजीवाना च एकप्रदेशस्त्रभावत्वं अलग्रहत्ताच्च अ० क० स० ग० । -यां च । भेद ज० । २ धर्माधर्माकाणजीवानाम् । ३ -णो रुशस्त्रात् आ । ४. अणोर्म् -क० । अणोरमृतंभावे ग० । ५. त्वं न पु-क० स० ग० । ६. तथाविषि क० स० ग० ।

सक्कवस्तुमाहकं प्रमाणस् । प्रमोषके परिष्ठित्वते बस्तुत्रस्यं येन आनेन तरामाणस् । तद् द्वेषा स्रवि इन्येतरमेदार् । स्रविकत्तं मानसस् । तक्तुर्विषं-मशिशुकाशिक्तमः,पर्यवक्रपस् । निर्विकत्पं मनोरहितं केवकज्ञानस् ।

### इति प्रमाणस्य व्युत्पत्तिः ।

प्रसाणेन वस्तुसंगृहीतार्थैकांहा<sup>ी</sup> नयः, <sup>3</sup>कुत्विकस्यो वा, ज्ञानुराभप्रायो वा नयः। नानास्वनावेभ्यो स्वावस्य एकस्मिन् स्वभावे बस्तु नयति <sup>क</sup>प्राययतीति वा नयः। स द्वेषा सविकस्यनिर्विकस्यमेदात्।

इति नयस्य व्युत्पत्तिः ।

प्रमाणनययोगिक्षेपेणं-आरोपणं निक्षेपः । स नामस्थापनादिभेदेन बसुर्विधः ।

इति निक्षेपस्य ब्युत्पत्तिः ।

जो पूर्ण वस्तुको प्रहुण करता है बहु प्रमाण है। जिसके द्वारा वस्तुतत्वको जाना जाता है उस जानको प्रमाण कहते हैं। वह दो प्रकारका है—एक शविकल्प और दूसरा निर्विकल्प। सनको सहायताथे उत्पन्न होनेवाले जानको सविकल्प कहते हैं। उसके चार भेद हैं—सितज्ञान, खूतज्ञान, अवधिज्ञान और सनःपर्यय-जान। जो जान सनको सहायताके बिना केवल आत्मासे ही होता है वह निर्विकल्प केवलज्ञान है।

# इस प्रकार प्रमाणको व्युत्पत्ति समाप्त हुई।

प्रमाणके द्वारा गृहोत वस्तुके एक अंशको प्रहण करनेका नाम नय है। अर्थात् प्रमाणके वस्तुके सब धर्मोको प्रहण करके जाता पुरुष अपने प्रयोजनके अनुसार उनमेंसे किसी एक धर्मको मुख्यतासे बस्तुका कथन करता है यही नय है। इसोसे जाताके अभिग्रायको नय कहा है। अूतज्ञानके मेद नय हैं। इस तरह जो नाना स्वभावोसे वस्तुको पुगक् करके एक स्वभावमें स्थापित करता है वह नय है। नयके भी दो भेद हैं—संविकस्य और निर्विकस्य।

## इस प्रकार नयको व्युत्पत्ति हुई।

प्रमाण और नयके निक्षेपण या आरोपणको निक्षेप कहते हैं। वह नाम स्थापना द्रव्य और भावके भेदसे चार प्रकारका है।

विशेषार्थ — निर्मापका जर्म है रखना। जर्मात् प्रयोजनवश नाम स्थापना द्रव्य और मावमें पदार्थके स्थापन करनेको निर्मेष कहते हैं। जिस पदार्थमें जो गुज नहीं है उसको उस नामसे कहना नामनिर्मेष है जैसे किसी दिदिन अपने जड़केका नाम राजकुमार रखा है जत: वह नामसे राजकुमार है। साकार अथवा निराकार प्रयोग निर्मेष सह यह हैं इस प्रकारको स्थापना करनेको स्थापनानिर्मेष कहते हैं। जैसे सार्त्यको मोहरोंने राजा आदि की स्थापना करना। आगामी परिणामको योग्यता रखनेवाले पदार्थको ह्रव्यक्तिय कहते हैं। जैसे राजाके पुत्रको राजा कहना। और वर्तमान पर्यापते विशिष्ट ह्रव्यको मावनिर्मेष कहते हैं। जैसे राज करते समय हो राजा कहना।

## इस प्रकार निक्षेपकी व्युत्पत्ति हुई

 <sup>&#</sup>x27;प्रमाणप्रकाशितायंवियेवप्रक्रमको नयः'।—वरवायंवार्थिक ११६६११। 'प्रमाणपरिप्रहोतार्थेकदेशे वस्तवध्यसायो नयः। अवध्यवद्या साव १, प्रक ६९६। २. 'जुतं नुतः त्वायं जवति परायं व । जानात्मकं स्वायं वचनात्मकं परार्थम् । तिकित्या नयाः'। सर्वार्थक ११६। २. 'जयं जातुर्यात्रप्रायः'—कश्रीवस्त्रय स्त्रोठ ५२। ४. प्राजीति कर कार कर तत्व १५. -व्यंव कारोठ—जात सुत्र।—सीर्गनवार्यं निक्षेपः कर कर तत्र गण्यतः। ६. नामस्यापना द्रव्यसावदस्तव्यादाः।—वावायंव्य ११०।

२२६ परिशिष्ट

हरणसेवाणः प्रयोजनसस्येति हर्त्यार्थिकः । युद्धहरूवसेवाणः प्रयोजनसस्येति खुद्धहरूयार्थिकः । अयुद्धहरूपसेव अर्थः प्रयोजनसस्येति सुद्धहरूपार्थिकः । सामान्यगुणाद्योऽन्वयस्येण द्रवति <sup>त</sup>हरूपसिति स्यवस्थापयतीत्यन्वयहरूपार्थिकः । स्वहरूपादिग्रहणसर्थः प्रयोजनसस्येति स्वहरूपादिग्रहकः । परहरूपादिग्रहणसर्थः प्रयोजनसस्येति स्वहरूपादिग्रहकः । परहरूपादिग्रहकः । परहरूपादिग्रहकः । परहरूपादिग्रहकः । परहरूपादिग्रहकः । स्वहरूपादिग्रहकः । स्वस्यावग्रहणसर्थः प्रयोजनसस्येति स्वहरूपादिग्रहकः । स्वस्यावग्रहकः ।

#### इति इच्यार्थिकस्य ब्युत्पत्तिः ।

पर्याय प्यायं: प्रयोजनसस्येति पर्यायार्थिकः । जनादिनित्यवर्याय एवार्यं प्रयोजनसस्येत्यमादि-नित्यवर्यायार्थिकः । सादिनित्यवर्याय एवार्यः प्रयोजनसस्येति सादिनित्यवर्यायार्थिकः । जुद्धवर्याय एवार्यः प्रयोजनसस्येति जुद्धवर्यायार्थिकः । अञ्जद्भवर्थाय एवार्यः प्रयोजनसस्येत्यजुद्धवर्यायार्थिकः ।

### इति वर्षायार्थिकस्य ब्युत्पत्तिः।

नैकं गच्छतीति निगमः । निगमो विकल्परात्र मधो नैगमः । अमेदरूपतया वस्तुजातं समृह्वातीति संग्रहः । समष्टेण गृहीतार्थस्य मेदरूपतया वस्तु येन व्यवहियत इति व्यवहारः । ऋजु प्राप्नकलं सूत्रय-तीति ऋजुसूत्रः । क्षव्दात् व्याकरणान प्रकृतिप्रत्यवद्वारेण सिद्धः शब्दः शब्दः शब्दनयः । परस्परेणामिरुडः

द्रस्य हो जिसका अर्थ जयाँत् प्रयोजन है वह द्रस्यायिक नय है। शुद्ध द्रस्य हो जिसका अर्थ—प्रयोजन है वह शुद्धद्रस्यायिक है। अशुद्ध द्रस्य हो जिसका अर्थ—प्रयोजन है वह अशुद्धद्रस्यायिक है। सामान्य गुण आदि को अन्यस्थ प्रेत हैं वह अन्यय द्रस्यायिक है । सामान्य गुण आदि को अन्यस्थ प्रेत हैं वह अन्यय द्रस्यायिक है अर्थात् अविष्ठिन स्पर्ध के आते गुणोके प्रवाहमे जो द्रस्यकी स्थ्यको स्थाप करता है वह अन्यय प्रस्यायिक है। जिसका अर्थ—प्रयोजन स्वद्या आदिको प्रहुण करता है वह स्वद्रस्यायिप्राहक नय है। जिसका प्रयोजन परदृष्य आदिको प्रहुण करता है वह परद्रस्थायिक हो। और जिसका अर्थ—प्रयोजन परमभावको प्रहुण करता है वह परमभावगृक नय है।

### इस प्रकार द्रव्यार्थिककी व्युत्पत्ति है।

पर्याय ही जिसका अर्थ-प्रयोजन है वह पर्यायाधिक तय है। अनाविनित्यपर्याय ही जिसका अर्थ—प्रयोजन है बह अनाविनित्यपर्यायाधिकनय है। साविनित्यपर्याय ही जिसका अर्थ—प्रयोजन है वह सावि नित्यपर्यायाधिकनय है। शुद्धपर्याय ही जिसका अर्थ—प्रयोजन है वह शुद्धपर्यायाधिकनय है। अञ्च प्रयोग ही जिसका अर्थ-प्रयोजन है बह अशुद्ध पर्यायाधिक है। इस प्रकार पर्यायाधिकको अपूर्णात है।

जो एकको नहीं जाता उसे निगम कहते हैं। निगमका अर्थ है विकल्प। उससे जो हो उसे नैगम कहते हैं बर्षात् जो बस्तु अभी निजल नहीं हुई है उसके संकल्पमात्रकों जो बस्तुरूपसे प्रहण करता है उसे नैगमनय कहते हैं। जो अमेदरूपसे समस्तवस्तुओंकों संग्रह करके प्रहण करता है उसे संग्रहन्य कहते हैं। संग्रहन्यके हारा गृहीत अर्थका भेदरूपसे अपहार करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं। जो सरल सीमा सूत्रपात करे कर्षात् वेकल वर्तमान पर्योगको हो प्रहण करता है वह ऋजुसुकनय है। शब्द अर्थात् व्याकरणये प्रकृति प्रस्थयके द्वारा सिद्ध शब्दकों (प्रहण करनेवाले नयको) शब्द नथ कहते हैं। परस्परमे अभिस्टको सम्प्रामुख

१. द्रव्यमर्थं, प्रयोजनमस्येतस्यौ द्रव्याचिकः।—सर्वार्थं० ११६ । २. द्रव्यं द्रव्यमिति व्य-आ० ज०। ३ पर्यायं अर्थं, प्रयोजनसस्येति पर्याचािकः। —सर्वार्थं० ११६ । ४ निमच्छन्यस्मित्रिति निगमनमात्रं वा निगमः। निगमं कुशको भवो वा निगमं—तर्वार्थंवः ११६३ । 'तंत्रं गमः 'नेगमः इति निर्वचनात्' — अर्टसह० ए० २०० । निगमं। । —प्रमेषकमक० ए० १०६ । ५ 'त्रवार्यंव्वत्यंवेत्रं मन्तर्यंवेत्रं पर्याचानाकान्तरात्रात्रीव्योगं समस्तगृहणात् संग्रहः। —सर्वार्थं ० ११६३ तत्त्वार्थंवः वित्यंवेत्रंकम्बहरणं व्यवहारः'। —सर्वार्थं ० ११६३ प्रमेषकमक० ए० १००। १ 'व्यव्त्वार्यात्रीत्रातामार्थानां विवार्यंकमबहरणं व्यवहारः'। —सर्वार्थं ११६३ । अष्टसहरू ए० २८०, प्रमेषकमक० ए० १००। ५ अर्थं प्रमुणं सूत्रपति तन्त्रयते इति काजुम्मः'। —सर्वार्थं० ११६३ । 'त्रजुं प्राजुं प्रमुणं तुत्रपति तन्त्रयते इति काजुम्मः'। —सर्वार्थं० ११६३ । 'त्रजुं प्राजुं वर्तमानकाणमात्रं सृत्रयतीत्यर्युन्तः।'—प्रमेषकमक०० ए० १००।

समिक्कः । बाब्दभेदेऽज्यर्थभेदोऽस्ति बधा शक्ष इन्द्रः पुरन्दर इत्यादयः समिक्काः । एवं क्रियाप्रधानस्वेन भवत इत्येवंसतः ।

श्चदाश्चदिमस्वयौ त्रव्याविकस्य भेदी। कमेदातुष्यारतयौ वस्तु निश्वीयत इति निश्वयः। भेदोपचा-रतया वस्तु व्ययद्वित इति व्यवहारः। गुणगुणिनोः संज्ञादिभेदात् भेदकः सन्भूत्व्यवहारः। अन्यत्र प्रसि-द्वस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमासद्भूत्वव्यवहारः। असद्भूत्वयवहारः एयोपचारः, उपचाराद्युपचारं यः करोति स उपचरितासद्मृत्ववहारः। गुणगुणिनोः पर्यावयर्याविणोः स्यमावस्वमानिनोः कारककारिक-गोमेदः सन्भूत्व्यवहारस्याये। तृस्ये त्रस्योपचारः, प्रयोव पर्यावोपचारः, गुणे गुणोपचारः, त्रस्ये गुणोपचारः, त्रस्ये पर्यावोपचारः, गुणे त्रस्यावारः, गुणे पर्वावोपचारः, पर्यावे त्रस्योपचारः, वर्षावे गुणोपचार इति "त्रविचोधस्त्रत्वस्यवहारस्यार्थे तृष्टव्यः।

उपचार. पृथक् नयो नास्तीति न पृथक्कृत. । सुन्धामाने सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते । सोऽपि सस्वन्धाविनासानः, सङ्केषः सम्बन्धः, परिणासपरिणासिसम्बन्धः, अब्बा-श्रदेयसम्बन्धः, ज्ञातश्चेत्र-सम्बन्धः, चारित्रवर्षातम्बन्धन्नेत्यादिः सत्यार्थः असत्यार्थः सत्यासत्यार्थन्तेत्युपचरितासस्रूपम्बद्धानय-स्यार्थः ।

कहते हैं जो शब्दभेदसे अर्थभेद मानता है वह समिष्ठस्क्रतय है और शक्त, इन्द्र और पुरन्दर शब्द इन्द्रके बायक है किन्तु इतका अर्थ भिन्न-भिन्न हैं अतः ये तीनो शब्द इन्द्रके तीन वर्मोके वायक हैं। जो क्रियाकी प्रधानतालें वस्तुकों प्रहण करता है वह एवंभूतनय है। (इन नयोंका पिछले विशेषार्थमें स्पष्ट किया है। वहीं देखना वाहिए।)

शुद्ध निष्ययनय और अशुद्ध निश्चयनय दृश्याधिकनयके मेद हैं। अभेद और अनुप्रचारकपसे वस्तुका निरम्य करना निश्चयनय है। और भेद तथा उपचारकपते वस्तुका व्यवहार करना व्यवहारनय है। गुण और प्राप्त वथा उपचारकपते वस्तुका व्यवहार करना व्यवहारनय है। गुण और करनेको असद्भुत स्ववहार कहते हैं। अवस्पृत्यवहारनय है। अपचारका भी उपचार को करता है वह उपचार है। उपचारका भी उपचार को करता है वह उपचारत असद्भुत स्ववहार कहते हैं। अवस्पृत्यवहारतय है। गुण-गुणोमें, पर्याय-पर्यापोमें, स्वभाव-क्शायवानमें और कारक-कारकवानमें भेद करना अर्थाद वस्तुत. यो अभिन्न है उनमें भेदक्यवहार करना सद्भूतव्यवहारनयका अर्थ है। इत्यये इत्यक्ता उपचार, पर्यायमें पर्यायक उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, क्ष्यमें गुण का उपचार, व्यवस्ता उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, वर्षायमें इत्यक्ता उपचार, वर्षायमें इत्यक्ता उपचार, वर्षायमें इत्यक्ता उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, वर्षायमें इत्यक्ता उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें निर्माण के स्वत्यम् वर्षायमें इत्यक्ता उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें इत्यमें इत्यम का उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें गुण का उपचार, इत्यमें इत्यमें गुण का उपचार, 
उपचार नामका कोई अन्य नय नही है इसिकए उसे अलगसे नही कहा है। मुख्यके अभावने और प्रयोजन तथा निमित्तके होनेपर उपचार किया जाता है। वह उपचार भी अविनामाव सम्बन्ध, संरेलेशसम्बन्ध, परिजाम-परिणामि सम्बन्ध, अद्धा-अद्धेय सम्बन्ध, जान-जेय सम्बन्ध, चारिजचर्यासम्बन्ध इत्यादि सम्बन्धोको केकर होता है। इस तरह उपचरितासद्भुतव्यवहारनयका अर्थ सत्यार्थ, असत्यार्थ और सत्यासत्यार्थ होता है।

१. 'डाब्दमेदरचेदस्ति अर्थमेदेनाऱ्यवस्यं अवितव्यमिति नानार्यसमित्ररोहणान् समिभल्डः । इन्दनादिन्द्रः, शकनाच्छकः, पूर्वारणात् पुरस्दर हस्येवं सर्वत्र ।—सर्वार्यं , तत्त्वार्यं ना १३३३ । तत्त्वार्यं इले० ए० २०३१ । प्रमेषक्रमकः पृ०६०० । २. येनारमना पुरस्तेनेबाष्यं सत्तायसित्यं मूतः । तिक्रमा परिणतिकण एव स शब्दो युक्तो नान्यदेति । यदैवेन्द्रति तदैवेन्द्रो नामिषेषको न पृक्त हातं ।—सर्वार्यं ०, तत्त्वार्थं वा १३३३ । तत्त्वार्थं सक्षेतः ए २००० । प्रमेषक्रमकः पृ०६८० । 'काष्टकारकिष्ठानां भेदाच्छव्योऽप्रमेदकृत् । अभिस्वस्तु पर्यायः स्किः ए २००० । प्रमेषक्रमकः पृ०६८० । 'काष्टकारक्ष्यं । ३. अभेदोणवारतया स. अभेदानुगवारितया स्व० । ४. नव-वियोपवारतया स्वतः अभेदानुगवारितया स्व० । ४. नव-वियोपवार स्वतः । । ।

पुनरप्यध्यासमभाषया नया उच्यन्ते ।

ताबम्युकनयो ह्री निश्चयो ध्यवहारक्षः । तत्र निक्षयन्योऽनेद्दविषयो, व्यवहारो मेद्दविषयः । तत्र निश्चयो द्विषयः अद्भाविष्यः अद्भाविष्यः अद्भाविष्यः । तत्र निश्चयो द्विषयः । तत्र निश्चयो द्विषयः अद्भाविष्यः अद्भाविषयः अद्भाविष्यः अद्भाविषयः अद्भाविषयः अद्भाविषयः अद्भाविषयः अद्भाविषयः अद्भाविषयः अद्भाविषयः अद्भाविषयः अद्भाविष्यः अद

इति सुसबोधार्थमाकापपद्धतिः श्रीदेवसेनपण्डितविरिचता परिसमाप्ता ।

फिर भी अध्यात्म भाषाके द्वारा नयोंका कथन करते हैं-

मूल नय दो हैं—िनश्चम और व्यवहार। उनमेसे निश्चमनय अमेरको विषय करता है और व्यवहार-नय मेरको विषय करता है। उनमेसे निश्चमनयके दो भेद हैं—शुद्धनिश्चमनय और अशुद्धनिश्चमनय। उनमेसे जो उपाधि रहित गुण और गुणीमे अभेरको विषय करता है वह शुद्धनिश्चमनय है जैसे केवलज्ञान आदि जीव है। उपाधि सहित गुण और गुणीमें अभेरको विषय करनेवाला अशुद्धनिश्चमय है जैसे मेरिज्ञान आदि जीव है।

व्यवहारनयके दो मेद है—सद्मृतस्थवहारनय और असद्मृतस्थवहारनय। उनमेसे एक ही वस्तृमें भेदव्यवहार करनेवाला सद्भुत्वव्यवहारनय है और भिन्न वस्तुओं मे अनेवका व्यवहार करनेवाला अदद्भुतस्थवहारनय
है। उनमेंसे सद्मृत्वालहार में दो भेद है—उपसीरत सद्मृतस्थवहार और अनुप्परित वस्तृत्वव्यवहार नय
है। उनमेंसे सद्मृत्वालहार में दो भेद है—उपसीरत सद्मृतस्थवहार और अनुप्परित वस्तृत्वव्यवहारनय है जैसे, ओव के मतिज्ञानादिगृण है। निरुपाधि गृण-गृणोमें मेदको विषय करनेवाला अनुप्परितनस्भूतस्थवहार नय है जैसे, जीवके
केवलज्ञानादि गुण हैं। असद्भृतस्थवहार दो प्रकारका है—उपसीरत असद्भृतस्थवहार और अनुप्परित
असद्भृतस्थवहार। मेलरहित वस्तुओंमें सम्बन्धको विषय करनेवाला अपुपरित असद्भृतस्थवहारनय है जैसे,
वेवदातका थन। और मेलसहित वस्तुओंमें सम्बन्धको विषय करनेवाला अपुपरित असद्भृतस्थवहारनय है जैसे,
असे जीवका शरीर।

इस प्रकार सुक्षपूर्वक बोध करानेके लिए देवसेन पण्डित रचित आलापपद्धति समाप्त हुई ।

१. पिकविष-- आ.० च.० । २. पिकविष-- आ.० ज.० । ३. -- के वस्तुमेविष-- क.० स.० ग.० । ४. स्तुसम्बन्धिम-क.० स.० ग.० । ५-६. -- णिनोर्से-- क.० स.० ।

#### परिशिष्ट २

# भीमद्विद्यानन्वस्वामिविरचितम् तत्त्वार्थंश्लोकवार्तिकान्तर्गतं

# नयविवरशाम्

सूत्रे नामादिनिक्षप्ततरवार्षाधिगमः स्थितः । कारस्याँतो वेशतो वापि स प्रमाणनवेरिह ॥१॥ प्रमाणं च नयाश्चेति हुःद्धे पूर्वनिपातनम् । कृतं प्रमाणशब्दस्याध्यहितत्वेन बहुचः ॥२॥ प्रमाणं सक्लादेशि नयास्याहितं मतम् । विकलादेशिनस्तस्य वाचकोऽपि तथोध्यते ॥३॥

तःवायसुत्रमें नाम आदि निक्षंपीके द्वारा निक्षित्र जीवादि सात तत्वोंका ज्ञान दो प्रकारसे होता है—एकदेशसे और सर्वदेशसे । प्रमाणके द्वारा सर्वदेशसे ज्ञान होता है और नर्पीके द्वारा एकदेशसे ज्ञान होता हैं।

तत्त्वार्थसूत्रके प्रारम्भमें तत्त्वार्यके श्रद्धातको सम्यन्वर्यात बतलाकर सात तत्त्वोका विवेचन नाम, स्थापना, इच्य और भाव इन चार निक्षेपोंके द्वारा किया है। उसके बाद उनको जाननेके दो उपाय बतलाये है, एक प्रमाण और दूसरा नय। प्रमाण पूर्णवस्तुको जानता है और नय वस्तुके एकदेशको जानता है।

प्रमाण और नथोंका इन्द्र समास करके उसमें प्रमाण शब्दको वहके स्थान दिया है क्योंकि बहु अथवाका होनेवर भी प्रमाण नयकी अपेक्षा पुस्य है।

'प्रमाणनयैरिधनमः' यह तत्त्वार्षपुत्रके प्रथम अध्यायका छठा सुत्र है। इसीके व्याख्यानमें विद्यानन्द-स्वामोने यह विजेबन किया है। उक्त सुत्रमें प्रमाण शब्दको पहुले स्थान दिया है और नय शब्दको पीछे स्थान दिया है। किन्तु व्याकरणशास्त्रको जनुमार जिसमें थोडे अदार हो उसको पहुले स्थान दिया जाता है अद: नयकोंपुरहुले स्थान देना चाहिए था। किन्तु नयसे प्रमाण पूज्य है और जो पूज्य होता है उसे पूर्वस्थान दिया जाता है अद: प्रमाणको पहुले स्थान उक्त सुत्रमें दिया गया है।

नयसे प्रमाण क्यों पूज्य है, यह बतलाते हैं-

प्रमाण सक्कानेशी है अतः वह विककानेशी नवसे पूज्य माना गया है। जब प्रमाणपूज्य है तो उसका वाचक अमाण क्षान्त्र मी पूज्य कहा जाता है।

समस्त वस्तुका प्रहण और कथन करनेवालेको सकलावेशी कहते हैं और वस्तुके एकदेशका ग्रहण या कथन करनेवालेको विकलावेशी कहते हैं। प्रमाण सकलावेशी है और नय विकलावेशी है। अतः नयसे प्रमाण पूज्य है।

शांका—जो सकलादेशी हो वह पूज्य है और जो विकलादेशी हो वह पूज्य नहीं है ऐसा क्या कोई नियम है जिसके कारण आप नवसे प्रमाणको पूज्य क्सलाते हैं। स्वार्थीनश्चायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत् । स्वायंकदेशनिणीतिलव्यणो हि नयः स्मृतः ॥४॥ नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्यंशः कथ्यते यतः । नासमुद्रः समृद्रो वा समुद्रांशो ययोच्यते ॥५॥ तन्मात्रस्य समृद्रत्वे शेषांशस्यासमृद्रता । समृद्रवहृता वा स्यात्तत्वे क्षाऽस्तु समृद्रवित् ॥६॥

समाथान — जो प्रकृष्ट विशुद्धिकां होता है वह पूज्य होता है और जो प्रकृष्ट विशुद्धिकां नहीं होता वह पूज्य नहीं होता । प्रकृष्ट विशुद्धिके विना प्रमाण अनेकथर्मथर्मी स्वभावरूप सकलकरसुका कथन नहीं कर सकता, और विशुद्धिकों कमीके विना नय वस्तुके एकदेश भावका कथन नहीं कर सकता । यदि ऐसा होता तो प्रमाणको तरह नय भी सकलादेशों हो जाता और नयको तरह प्रमाण भी विकलादेशी हो जाता। अदः नयकी अधेका प्रकृष्ट विशुद्धिते युक्त होनेसे प्रमाण पूज्य माना गया है।

शंका—सानरूप प्रमाण पूज्य हो सकता है। किन्तु विवाद तो प्रमाण शब्दको लेकर है कि उक्त सूत्रमें नय शब्दसे प्रमाण शब्दको पहले क्यो स्थान दिया गया।

समाधान-ज्ञानरूप प्रमाणके पूज्य होनेसे उसका वाचक प्रमाणशब्द भी पूज्य माना जाता है।

आगे कहते हैं कि नय प्रमाण नहीं है-

स्व और अर्थका निश्वायक होनेसे नय प्रमाण ही है, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि स्व और अर्थके एक देशको जानना नयका स्वक्षण है।

संकाकारका कहना है कि अपने और बाह्य अर्थके निश्चायक जानको प्रमाण कहते हैं। नय भी अपनेको और बाह्य अर्थको जानता है, अत वह प्रमाण हो है। और ऐसा होनेने प्रमाण और नयमे कोई मैद नहीं है। तब उनकी पूज्यता और अपूज्यताको चर्चा करता हो जर्य है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह कह आये है कि प्रमाण सकल वस्तुपाहो होता है और नय विकल्बस्तुपाहो होता है। अत. प्रमाण स्वार्थ-निश्चायक है और नय स्वार्थक एक देशका निश्चायक है। यही दोनोंने भेद है।

शंका—स्व और अर्थका एकदेश यदि वस्तु है और उसे नय जानता है तो नय प्रमाण ही हुआ क्योकि वस्तुको जानना ही प्रमाणका लक्षण है। और यदि स्व और अर्थका एकदेश वस्तु नहीं है, अवस्तु है तो उसको जाननेवाला नय मिष्याज्ञान ही हुआ, क्योकि अवस्तु के विषय करनेवाले ज्ञानको मिष्याज्ञान कहते हैं।

उक्त शंकाका परिहार करते है-

बस्तुका एकदेश न तो बस्तु है और न अवस्तु है। जैसे समुद्रके अंग्रको न तो समुद्र कहा जाता है और न असमुद्र कहा जाता है। यदि समुद्रका एक अंग समुद्र है तो ग्रेप अंग्र असमुद्र हो जायेगा। जीर यदि समुद्रका प्रत्येक अग्र समुद्र है तो बहुतसे समुद्र हो आर्थेंगे और ऐसी स्थितिमें समुद्रका ज्ञान कहाँ हो सकता है?

जैसे समुद्रके एक अंशको समुद्र माननेपर या तो समुद्रके यांच अशोको असमुद्रता प्राप्त होती है या उनको भी समुद्र माननेपर बहुतसे समुद्र हो जाते हैं। यदि समुद्रके एक अंशको असमुद्र कहा जाता है तो समुद्रके योग अंश भी असमुद्र को जायेगे और ऐसी विश्वानंत्र केही भी समुद्रका व्यवहार नहीं हो सकेगा। उसी तरह नयका विश्वमृत वस्तुका एकदेश वस्तु नहीं है क्योंकि उसे वस्तु माननेपर वस्तुकों को क्यांकि अस्तुक्त के स्वाप्त क्यांकि उसे वस्तु माननेपर वस्तुकों के बहुत्वका अनुपंत्र आता है। वस्तुक एकदेश अवस्तु अस्तुकों अस्तुक्त अनुपंत्र आता है। वस्तुका एकदेश अवस्तु आता है। वस्तुका एकदेश अवस्तु भी नहीं है क्योंकि उसे अवस्तु माननेपर वस्तुके शेप अंशोकों भी अवस्तुत्रक

१. 'समुद्रबहुत्वं वा स्यात्तच्चेत्काउस्तु समद्रवित्' मुद्रितप्रतौ ।

#### नयविवरणम्

ययांचिनि प्रवृत्तस्य ज्ञानस्येष्टा प्रमाणता । तथांदोध्यपि किन्त स्यादिति मानात्मको नयः ॥७॥ तन्नांधित्यपि निःशेषयमीणां गुणतागतौ । द्रव्याधिकत्यस्येव व्यापारान्मुब्यस्थतः ॥८॥ धर्मधर्मितममुद्दस्य प्राधान्यार्पणया विदः । प्रमाणत्वेन निणतिः प्रमाणादयरो नयः ॥९॥ नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः । स्याद्रप्रमाणंकसेशस्त सर्वयात्यविरोधतः ॥१०॥

का प्रसंग बाता है। और ऐसी स्थितिमें कहीं भी वस्तु की व्यवस्था नहीं बन सकती। अतः वस्तुका एकदेश वस्तु या अवस्तु न होकर वस्तु-अंश है। उसमें कोई बाधक नहीं है।

पुनः शंकाकार कहता है-

जैसे अंशी-वस्तुमें प्रवृत्ति करनेवाले ज्ञानको प्रमाण माना जाता है बैसे हो वस्तुके अंशमें प्रवृत्ति करनेवाले अर्थात् जाननेवाले नचको प्रमाण क्यों नहीं माना जाता। अतः नय प्रमाणस्वरूप ही है।

उंकाकारका कहना है कि जैसे वस्तुका एकदेश न वस्तु है और न अवस्तु है किन्तु वह वस्तुका अंश है। उसी तरह अंशी न वस्तु है और न अवस्तु है वह केवल अंशी है। वस्तु तो अंश और अंशीके समूहका नाम है। अतः जैसे अंशको जाननेवाला ज्ञान नय है बैंसे ही अंशीको भी जाननेवाला ज्ञान नय है। यदि ऐसा नहीं है तो जैसे अंशीको जाननेवाला ज्ञान ममाण है वैसे ही अंशको जाननेवाला ज्ञान भी प्रमाण होना चाहिए। और ऐसा माननेपर प्रमाणसे मिन्न नय सिद्ध नहीं होता।

उक्त आशंकाका परिहार करते हैं-

उक्त आशंका ठीक नहीं है क्यों कि जिस अंती या धर्मीमें इसके सब अंग या धर्म गीण हो जाते हैं उस अंबीमें मुख्यस्थले प्रकाशिक वसकी हो प्रकृषि हांती है अर्थान् ऐसा अंती प्रधार्थिक नयका विषय है अत: उसका जान नय है। औ। धर्म तथा सिंक स्मृहस्थ वस्तुके धर्मी और धर्मी दोनोंको प्रधानकथले जाननेवाके जानको प्रसाण करते हैं। अतः नव प्रमाणसे सिन्त है।

घर्म और धर्मीके समृहका नाम बस्तु है। जो ज्ञान धर्म या केवल धर्मीको ही मुख्य रूपसे जानता है वह ज्ञान नय है और जो दोनोंको ही मुख्य रूपसे जानता है वह प्रमाण है। वहले कह आये हैं कि प्रमाण सकलादेशी है उसका विषय पूर्ण वस्तु है। और नय विकालोदेशी है उसका विषय या तो मुख्यरूपसे मात्र धर्मी होता है या मात्र धर्म होता है। जो धर्मोंको गौण करके मात्र धर्मीको मुख्यतासे वस्तुको जानता है वह दृष्ट्या-धिक नय है और जो धर्मीको गौण करके मुख्य रूपसे धर्मको हो जानता है वह पर्याचाधिक नय है। तथा जो धर्म और धर्मी दोनोंको मुख्यता करके सम्यूर्ण वस्तुको जानता है वह प्रमाण है। जतः प्रमाणसे नय निनन्न है।

इसपर शंकाकारका कहना है कि यदि नय प्रमाणसे भिन्न है तो वह अप्रमाण हुंगा। और अप्रमाण होनेसे सिष्यज्ञानकी तरह नय बस्तको जाननेका साधन कैसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हैं—

नय न तो अप्रसाण है और न प्रमाण है । किन्तु ज्ञानात्मक है अतः प्रमाणका एकदेश है । इसमें किसी प्रकारका कोई विरोध नहीं है ।

शंकाकार कहता है कि यदि नय प्रमाणसे भिक्ष है तो वह अप्रमाण ही हुआ। क्योंकि प्रमाणसे भिक्ष अप्रमाण ही होता है। एक ज्ञान प्रमाण भी न हो और अप्रमाण भी न हो, ऐसा तो सम्भव नहीं है, क्योंकि

स्यात् प्रमाणात्मकत्वेऽपि प्रमाणप्रभवो नयः । विचारो निर्णयोपायः परीक्षेत्यवगम्यताम् ॥३॥ सिद्धिविनि-रचय, पु० ६६६ ।

प्रमाणेन गहोतस्य वस्तुनोंड्ये विगानसः । संप्रत्ययनिमत्तरवाद्यमाणाच्चेन्नयोर्डीचतः ॥११॥ नाशेषवस्तुनिर्णतिः प्रमाणादेव कस्यचित् । ताहक्सामर्ष्यश्चम्यस्यात् सन्नयस्यापि 'सर्वदा ॥१२॥

किसीको प्रमाण न माननेपर अप्रमाणता अनिवार्य है और अप्रमाण न माननेपर प्रमाणता अनिवार्य है। दूसरी कोई गति नहों है। इसका उत्तर देते हुए बन्धकार कहते हैं कि प्रमाणता और अप्रमाणताके सिवाय भी एक तीसरी गति है वह है प्रमाणकदेवता—प्रमाणका एकदेवापना। प्रमाणका एकदेवा न तो प्रमाण हो है क्योंकि वह प्रमाणसे सर्वया अभिन्न नहीं है और न अप्रमाण ही हैं क्योंकि प्रमाणका एकदेवा प्रमाणसे सर्वया मिन्न भी नहीं है। देवा और देवीमें कर्षणिद् भेद माना गया है।

शंका—प्रमाणसे उसका एकदेश जिस रूपसे भिन्न है उस रूपसे तो वह अप्रमाण है और जिस रूपसे अभिन्न है उस रूपसे प्रमाण है।

समाधान— इसमें हमें कोई आपति नहीं है क्योंकि नमका एकदेशसे प्रमाणपना और एकदेशसे अप्रमाणपना इष्ट है। नय सम्पूर्ण रूपसे प्रमाण नहीं है। जैसे समुद्रका एकदेश न तो समुद्र हो है और न असमूद्र हो है।

शंका—प्रमाणकी तरह नव भी प्रमाण ही है क्योंकि वह भी बस्तुके विषयमे पूरी तरह संवादक है। समाधान—नय वस्तुके विषयमे पूरी तरह संवादक नही है एकदेश संवादक है क्योंकि वस्तुके एक ही अशकी जानता है।

शंका—तब तो प्रत्यक्ष वगैरहको भी प्रमाण नही कहा जा सकता क्योंकि वे भी वस्तुके एकदेशमें हो संवादक होते हैं?

समाचान—प्रत्यक आदि प्रमाणोका विषय न केवल पर्याय है और न केवल द्रष्य है किन्तु कुछ पर्याय विचिष्ट द्रष्य है। वतः वह सकलादेशो होनेसे प्रमाण है। किन्तु इराका यह मतलव नहीं है कि जो सकाला-देशों हो वहीं तक्वा है। ऐसा माननेपर तो विकालादेशों नयकी असरायताका प्रसंग आता है क्योंकि आगममं नयकों विकालादेशों है। किन्तु नय असराय भी नहीं है, क्योंकि प्रमाणकी तरह नयसे जाने हुए वस्तु-स्वकामों भी कोई बाधा नहीं आतो। अतः विकालादेशों नयसे सकलादेशी प्रमाण पूज्य है। इसमें कोई विरोध नहीं है।

शंकाकार कहता है कि प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एकदेशमें विवाद होनेपर उसके सम्बन्धानमें निश्चित्त होनेके कारण नय प्रमाणसे पृथ्य है। किन्तु उसका ऐसा कहना ठीक नही है क्योंकि सम्पूर्ण क्यसे वस्तु का निर्णय प्रमाणसे ही होता है। किसी समीधीन नयमें भी हस प्रकारकी सामर्प्य कभी भी सम्मय नहीं है।

शंकाकारका कहना है कि प्रमाणसे जानी हुई बस्तुके एकदेवामें यदि कोई विवाद लाका हो जाता है तो नयके द्वारा उस एक अंबको सम्यक् रीतिसे जान रुनेपर वह विवाद दूर हो जाता है अतः नय प्रमाणसे पूज्य है। इसके समाधानमें सम्बक्तारका कहना है कि प्रमाणके द्वारा सम्पूर्ण बस्तुका निर्णय हो जानेपर उसके एक अंवर्ण विवाद नहीं हो सकता जिससे उसको दूर करनेसे लिए नयकी आवस्यकता हो। प्रमाण सम्पूर्ण बस्तुके सम्बन्धमें उत्पन्त हुए विवादोंको दूर करनेसे समर्थ है और नय केवल उसके किसी एक देशके सम्बन्धमें उत्पन्त हुए विवादको ही दूर कर सकता है। अतः नय प्रमाणसे पृथ्य नहीं हो सकता ।

१. 'सर्वथा' इत्यपि पाठः ।

मतेरविधतो वापि मनःपर्ययतोऽपि वा ।
ज्ञातस्यार्थस्य नांदोऽस्ति नयानां वर्तनं ननु ॥१३॥
निःशेषदेशकास्त्रार्थागोत्त्रस्त्रविनिष्वयात् ।
तस्येति भाषितं कैष्विचुकमेव तयेष्टितः ॥१४॥
निकालगोत्रराशेषपदार्थाशेषु वृत्तितः ।
केवलज्ञानमूलत्वमि तेषां न युज्यते ॥१५॥
परोक्षाकारतावृत्तेः स्पष्टत्वात् केवलस्य तु ।
श्रुतमुला नयाः सिद्धा वश्यमाणाः प्रमाणवत् ॥१६॥

किन्होंका कहना है कि मितिज्ञान, अविश्वान अथवा मनःपर्यवज्ञानसे भी जाने हुए पदार्थके एक अंतर्भे नर्योकी प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि ये तीनों ज्ञान सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण काळवरीं अर्थोंकी विषय नहीं करते यह सुनिष्टियत है। उनका ऐसा कहना उच्चित ही है क्योंकि यह हमें हुए है।

करर कहा गया है कि प्रमाणसे जानी गयी बस्तुके एक देवमें नयोंकी प्रवृत्ति होती है। और जैन पिदान्तमें प्रमाण जान पीच है—मित, श्रुत, अंबीध, मन पर्यंग्र और केवल । इनमेंसे मित, अंबीध और मन-पर्यंग्रन विषय सीमित है। मितिजान दिन्यों और मन आदिको खालातो इन्योंकी कुछ हो पायोंकी जानता है। अविधिज्ञान उनकी सहायताके विचा हो केवल रूपी प्रवासीकी ही कुछ पर्यायोंकी जानता है। मन-पर्यंग्र भी आत्माके द्वारा इचरेके मनोगतरूपी पदार्थोंको कुछ पर्यायोंको जानता है जत: ये तीनो हो जान सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण कालवर्ती पदार्थोंको जाननेमें असमर्थ है। इसलिए इन जानोंके विषयमें नयोंको प्रवृत्ति समय नहीं है। ऐसा किसीके कहनेपर प्रम्थकार कहते हैं कि उक्त कथन उचित ही है। हम भी ऐसा हो मानते हैं कि इन तीनों जानोंके विषयमें नयोंकी प्रवृत्ति नहीं होती। क्योंकि नयोंका विषय समस्त देश और समस्त कालवर्ती पदार्थ है।

विकालवर्ती समस्त पदार्थीके अंशोमें प्रश्चात करनेके कारण केवळज्ञानको उन नथाँका मुख्य मानमा भी उचित नहीं है नथाँकि नथ तो अपने विषयको परोक्ष रूपसे जानते हैं और केवळज्ञान तो स्पष्ट है। अत. प्रमाणकी तरह आसे कहे जानेवाले नयाँका मुख्य भुतज्ञान सिद्ध होता है।

जब नयोंकी प्रवृत्ति समस्त देश और समस्त कालवर्ती सब पदार्थीमें होती है और इसीलिए मितज्ञान, सर्वाधज्ञान और मन:पर्यग्रज्ञान उनका मूल नहीं है तो यह बात स्वतः आ जाती है कि केवलज्ञान हो नयोंका मूल होना चाहिए क्यॉकि वह समस्तरेश और समस्तकालवर्ती पदार्थोंको जानता है। किन्तु ऐसा भी नहीं है क्योंकि नय अपने विषयको अस्पष्ट रूपसे जानते हैं और केवलज्ञान स्पष्ट रूपसे सब पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानता है। स्पष्ट केवलज्ञानके भेद अस्पष्ट प्राही नहीं हो सकते। इसिलए पांच प्रमाणोंने से शेष रहा अ्रत-ज्ञान ही नयोंका मल है। उसीके भेद नय हैं।

पूज्यपाद स्वामीने जपनी सर्वार्थसिद्धमें 'प्रमाणनवैरिषणमः' सुनकी व्याक्या करते हुए जिखा है कि प्रमाणके दो मेद है—स्वार्थ और परार्थ। वर्षातृ एक ऐसा प्रमाण है जिससे ज्ञाता स्वयं ही जान सकता है जस स्वार्थ प्रमाण कहते हैं। बौर एक ऐसा प्रमाण है जिससे जाता इसे हों। जान करता स्वार्थ प्रमाण कहते हैं। बौर एक ऐसा प्रमाण है जिस हों। जिन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी है और परार्थ मा कहते हैं। कुत्तज्ञानको छोड़कर सेथ चारों जान केवल स्वार्थ हैं। किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी है और परार्थ मी है। ज्ञानासको श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रुत परार्थ है। उसी सुराज्ञानको मेद नय है।

सामान्यादेशतस्तावदेक एव नयः स्थितः। ेस्याद्वादप्रविश्वकार्यविशेषव्यंजनारमकः॥ १७॥ संक्षेपादृद्वौ विशेषेण द्वव्यपर्यायगोचरौ। द्वव्यार्थो व्यवहारान्तः पर्यायार्थस्ततो परः॥१८॥

आगे नयके भेद कहते हैं---

सामान्यकी अपेक्षासे नय एक ही है। स्वाहाइ अुतज्ञानके हारा गृहीत अर्थके नित्यस्व आदि भर्मिवरोषींका कथन करनेवाला नय है।

सामान्यकी अपेक्षासे नय एक है क्योंकि सामान्य अनेक नहीं होता। पहले स्व और अर्थके एक-देशका निर्णय करनेवाले जानको नय कहा है। यहाँ नयका स्वरूप स्वामी समन्तभद्रके शब्दोमे बतलाया है। स्वामी समन्तभद्रने श्रुतज्ञानके लिए स्यादाद शब्दका प्रयोग किया है जैसे 'स्यादादकेवलज्ञाने'। चूँकि श्रुत-ज्ञान स्यादादमय होता है। 'स्यादाद' मे दो शब्द है स्यातु और वाद। 'स्यातु' का अर्थ है कथख्रित् या किसी अपेक्षा से । और वादका अर्थ है-कथन । अपेक्षा विशेषसे वस्तके कहनेको स्याद्वाद कहते है । जैन सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। अनेकान्तात्मकका अर्थ है अनेकधर्मात्मक। एक वस्तुमे अनेक धर्मीका होना स्वाभाविक है जैसे आग जलाती है, पकाती है आदि । किन्तू इस प्रकारके अनेक धर्मोंसे जैनधर्मका अनेकान्तपना कुछ भिन्न प्रकारका है। अनेकान्त एकान्तका प्रतिपक्षी है। वस्तु सत् ही है या असत् ही है, या नित्य ही है अथवा अनित्य हो है इस प्रकारको मान्यताको एकान्त कहते हैं । और इस प्रकारके एकान्तका निषेष करनेको अनेकान्त कहते है। अनेकान्त मतके अनुसार प्रत्येक वस्तु न केवल सत् ही है, न केवल असत् ही है, न केवल नित्य ही है और न केवल अनित्य ही है, किन्तु स्वरूपकी अपेक्षामे सत् है तो पररूपकी अपेक्षासे असत् है। ब्रब्यदृष्टिसे नित्य है तो पर्यायदृष्टिसे अनित्य है। इस प्रकार परस्परमें विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक धर्मोंका समूहरूप होनेसे प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। इस अनेकान्तात्मक वस्तुको जानना तो सरल है किन्तु उसका कथन करना कठिन है क्योंकि ज्ञान एक साथ अनेकोको जान सकता है परन्तु शब्द एक साथ अनेक घर्मोंको नहीं कह सकता। अत वक्ता किसी एक घर्मकी मुख्यतासे ही वस्तुका कथन करता है। परन्तु वस्तुमें वह एक ही धर्म नही है। इसके अतिरिक्त भी अनेक धर्म है। उन धर्मीका सूचक 'स्यात्' शब्द प्रत्येक वाक्यके साथ सम्बद्ध रहता है। यथा-बस्तु स्यात् अस्ति (किसी अपेक्षाते हैं) स्यात नास्ति ( किसी अपेक्षासे नहीं हैं ) । अतः अनेकान्तात्मक वस्तुके कहनेको स्याद्वाद कहते हैं । चूँ कि श्रुतज्ञानमं भो वस्तु स्वरूप अनेकान्त रूपसे प्रतिभासित होता है अतः श्रुतज्ञान स्याद्वादरूप है। स्याद्वादरूप श्रुतज्ञानके द्वारा अर्थके धर्मोंको पृथक्-पृथक् रूपसे या एक-एक करके प्रतिपादन जो करता है वह नय है। कहा भी है-

ेअर्थस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशघीः । नयो घर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तन्निराकृतिः ॥

अनेक धर्मात्मक पदार्थके ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। उसके धर्मान्तर सापेल एक अंशके ज्ञानको नय कहते हैं। और धर्मान्तरीका निराकरण करके अस्तुके एक ही धर्मका कथन करनेवालेको दुर्नय कहते हैं।

संक्षेपसे नयके भेद बतलाते हैं---

विशेषकी अपेक्षासे संक्षेपमे नयके दो भेद हैं—हच्चार्थिक और पर्याचार्थिक। जो दृष्यको विषय करता है जसे तृष्यार्थिकनय कहते हैं और जो पर्यायका विषय करता है जसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं।

समर्भणैव साध्यस्य सामर्ग्यातविरोषतः । स्यादादप्रविभक्तार्थविशेषण्यञ्जको नयः ॥ १०६ ॥ — आसमीसाक्षा । २. अष्टसङ्क्री, पु० २९० ।

# विस्तरेणेति सप्तैते विज्ञेया नैगमादयः । तथातिविस्तरेणेतःद्भेदाः संख्यातविग्रहाः ॥१९॥

द्रश्वाधिकनवके तीन भेद हैं—बैगम, संग्रह, ध्यवहार । और वर्षावाधिक नवके चार भेद हैं—ऋतुसून, इन्द्र, सम्मामक्द और प्रंभूत । इस प्रकार विस्तारक्षे थे नैगम आदि सात भेद नयके हैं । तथा अति-विस्तारक्षे नयके संख्यात मेद हैं ।

विशेषार्थ-पहले लिख आये हैं कि वस्तु द्रव्यपर्यागात्मक या सामान्य विशेषात्मक है। द्रव्य, सामान्य, समेद ये शब्द एकार्थवाची हैं और पर्याय, विशेष, भेद ये सब शब्द एकार्थवाची है। जगत् न तो सर्वया अभेदसे रहित केवल भेदरूप ही है और न तो सर्वथा भेदमे रहित केवल अभेदरूप ही है। परन्तु भेदाभेदरूप है। जब ज्ञाताकी दृष्टि वस्तुओंमें वर्तमान पारस्परिक भेदको छोडकर केवल अभेदको विषय करती है तब उस अभेद या सामान्यप्राही दृष्टिको द्रव्याधिकनय कहते हैं। और जब ज्ञाताकी दृष्टि भेदकी ओर झुकती है और द्रव्यायिकनयके द्वारा ब्रहण किये गये सत् या द्रव्यरूप अल्लण्ड तत्त्वके जीव, अजीव आदि भेदोंका अवलम्बन लेती है तो उसे पर्यायाधिकनय कहते हैं। इस तरह संक्षेपमें मुलनयके दो भेद हैं। इन दोनों नयोंमेंसे किसी भी एक नयके पक्षमें संसार और मोक्ष नहीं बनता. ऐसा सन्मतितर्कमें सिद्धसेनने कहा है। उनका कहना है कि यदि केवल द्रव्याधिकनयका पक्ष लें या केवल पर्यायाधिकनयका पक्ष लें तो संसार नहीं घटता क्योंकि द्रव्याधिकनयकी दिष्टमे आत्मा सर्वथा नित्य होनेसे अपरिवर्तनशील है और पर्यायाधिकनयकी दृष्टिमें सर्वथा क्षण-भगुर है। आत्माको सर्वया नित्य माननेपर सुख-दु खका सम्बन्ध नही बनता, क्योंकि आत्माकी मानसिक वाचिनक और कायिक प्रवृत्तिके कारण कर्मका बन्च होता है और कवायके कारण बढ़कर्मने स्थिति बैंचती है। परन्तु केवल अपरिणामी आत्मामे यह सब संभव नहीं है। परिवर्तन माने विना सुख-दुःखकी प्राप्ति, द ससे छटनेके लिए प्रयत्न आदि बनता नहीं । इसी तरह सर्वथा अनित्य पक्षमें आत्मा जब क्षण-क्षण में नष्ट होकर नया-नया पैदा होता है तो जो कर्म करता है वह आत्मा अन्य ठहरता है और जो कर्मफल भोगता है वह अन्य ठहरता है। अत बँधता कोई अन्य है बन्धसे छटनेका प्रयत्न कोई अन्य करता है और मुक्ति किसी तीसरे की होती है। अतः दोनो हो नय माननीय हैं। दोनोंकी सापेक्षतासे ही वस्तका यथार्थ दर्शन होता है । क्योंकि <sup>े</sup>पर्यायाधिकको दिष्टमें सभी पदार्थ नियमसे उत्पन्न और नष्ट होते हैं और द्रव्याधिकनयको दृष्टिमे सभी पदार्थ सर्वदा न उत्पन्न होते है और न नष्ट होते हैं। किन्तु कोई भी वस्तु उत्पाद विनाशसे रहित केवल ध्रव नहीं है और न कोई बस्तु श्रीव्यसे रहित मात्र उत्पाद विनाशशील ही है। उत्पाद ब्यय और भीव्य ये तीनो द्रव्यके लक्षण हैं। इनमेसे द्रव्याधिकनय मात्र धौन्याशका ग्राहक है और पर्यायाधिकनय उत्पाद-व्ययरूप का । इसी बातको दूसरे रूपमे यों कहा जा सकता है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है । न तो कोई वस्तु केवल सामान्यात्मक होती है और न कोई वस्तु केवल विशेषात्मक होती है। ऐसी वस्तु-स्थिति होनेपर जब विशेषरूपको गौण करके मुख्य रूपसे सामान्यरूपका ग्रहण किया जाता है तो वह द्रव्याधिक-नय है। और जब सामान्य रूपको गौण करके प्रधान रूपसे विशेषको ग्रहण किया जाता है तो वह पूर्यायार्थिक-नय है। द्रव्यार्थिकनय के तीन भेद हैं - नैगम, संब्रह और व्यवहार तथा पर्यायार्थिकनयके चार भेद हैं -अरुजसूत्र, शब्द, समिशिल्ड और एवंभूत । इस तरह विस्तारसे नयके सात भेद हैं। इन सातोमेसे शरूके चार नयोंको अर्थनय भी कहते हैं क्योंकि वे अर्थका आश्रय लेकर प्रवृत्त होते है । शेष तीन नयोंको शब्दप्रवान होनेसे शब्दनय कहते हैं । साधारणतया जैन ग्रन्थोंमें नयोंके इन सात भेदोकी ही परम्परा मिलती है । क्योंकि न तो ये भेद अतिसंक्षिप्त हैं और न अतिबिस्तृत हैं। यदि अतिबिस्तारसे नयके भेदोंका कथन किया जाये

सन्मित तर्क काण्ड १, गाथा १७-२१ । २. सन्मिति०, का० १, गा० ११-१२ । ३. 'वस्वारोऽर्यनया स्रोते जीवाद्यर्यव्यपाश्रयात् । त्रयः घन्दनयाः सत्यपदिवद्यां समाश्रिताः ॥'—स्प्रीयस्त्रय ।

ेनिरुस्त्या लक्षणं लक्ष्यं तत्सामान्यविशेषतः । नीयते गम्यते येम श्रुतार्षाशो नयो हि सः ॥२०॥ तदंशी द्रव्यपर्यायकक्षणो सन्यपिक्षणो । \*नीयेते तु यकाम्यां तौ नयाविति विनिष्चितौ ॥२१॥ गुणः पर्याय एवात्र सहमावो विमावितः । इति तद गोचरो नान्यस्तुरोयोऽस्ति गुणार्थिकः ॥२२॥

तो उनकी संख्या बहुत अधिक होगी; क्योंकि सन्मित तर्कमें "कहा है कि जितने वचनोके मार्ग हैं उतने हो नयवाद हैं। आश्व यह है कि वचनका आधार वकाका अभिप्राय है। अतः किसी भी एक वस्तुके विषयमें जितने वचन प्रकार सम्प्रय हों उतने हो उस बस्तुके विषयमें भिन्न-भिन्न अभिप्राय समझना चाहिए। वक्ताके अभिप्राय समझना चाहिए। वक्ताके अभिप्राय समझना चाहिए। वक्ताके अभिप्रायको हो नयवाद कहते हैं। अतः वचनके जितने प्रकार हैं उतने ही गयवाद हैं। अतः विस्तारके नयोंकी संख्या संख्या क्या की

अब जिज्ञासुका प्रश्न है कि नयका सामान्य लक्षण उसके दोनों भेदोमें कैसे घटित होता है। आगे सीका समाधान करते हैं—

यहाँ निरुक्तिके द्वारा सामान्य और विशेषकपसे नयोंका कक्षण दिलकाने योग्य है। जिसके द्वारा अनुसानसे जाने हुए अर्थका एक्ट्रेश जाना जावे यह नय है। अनुसानसे जाने गये अर्थके दो अंश हैं, एक द्वार्य और एक पर्याय। जिनके द्वारा वे दोनों अंश सार्थक्रकपसे जाने जाते हैं वे दोनों नय हैं यह सुनि-विका है।

यहाँ नयका सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण बतलाया है। 'नीयतेजेन'—जिसके द्वारा जाना जाये उसे नय कहते हैं। यह 'नय' शब्दकी व्युत्पत्ति है। बया जाना जाये, यह तो शब्दकी सामध्येसे ही जात हो जाता है। बह है कुतप्रमाणके द्वारा जाने गये विषयका एक अंत्र। यही नय सामान्यका विषय है। अत: उक्त लक्षण नय सामान्य का है। खृत प्रमाणके द्वारा जानो गयी बस्तुके दो अंत्र हैं—प्रस्य और पर्याय। अत: ख्रुतप्रमाणके जानो गयी बस्तुके द्वव्यक्य अंशको जो जानता है वह द्वार्थिक नय है और पर्यायक्य अंशको जो जानता है वह पर्यायार्थिक नय है। ये दोनों नय विशेषके लक्षण है इन दोनो लक्षणोमे नय सामान्यका लक्षण सुतंगत होता है।

लब शका यह होती है कि गुणको जाननेवाला एक तीसरा गुणार्थिक नय भी कहना चाहिए। उसका समाधान करते है—

यहाँ गुणसे सहमावी पर्याय ही विवक्षित है। अतः उसकी जाननेत्राला तीसरा गुणार्थिकनय नहीं है।

के पर्यापके दो प्रकार है—कममाबी और सहमाबी। कालक्रमसे होनेवाली पर्यायोंको क्रममाबी कहते हैं जैसे मनुष्यमं होनेवाली बात्य, कुमार, युवा जादि अवस्थाएँ। और वस्तुके साथ बदा रहनेवाली पर्यायोंको सहमाबी कहते हैं। जैसे पुरानल्डस्यमें रहनेवाले स्पर्श, कर स और गण्य। हसी तरह इच्यके भी दो प्रकार है—शुद्ध और अगुद्ध। अतः प्याय शब्दसे सब पर्याएँ गृहीत होती हैं और इच्य शब्दसे अपनी सब शिक्यों में न्यास इच्यवमान्यका महण होता है। वतः सहमाबी पर्योषस्य गुण इन दो से पुषक् सहीं है। गुण और

१ नयानां लक्षणं — मु०। २. 'स नो नय' मु०। ३. साध्यपत्रिणौ — मु०१ क्ष० व०। ४. 'नीयेते तुर्यकाम्यां नु तौ नयाबिति निश्चितौ' — मु०२। ५. 'आवश्या वयणवहा ताबश्या चेव हॉति णयवाया। जावश्या णयवाया तावश्या चेव परसमया॥' — सम्मति० का०३, गा०४७॥ ६. 'नयो जातुरिनिप्रायः' — लघोयस्त्रय।

प्रमाणगोचरार्षांशा नीयन्ते येरनेकथा ।
ते नया इति विक्शांता जीता मूळनयद्वयात् ॥२३॥
द्रम्यपर्यावसामान्यविशेषपरिकोधकाः ।
न मूळं नैगमावीनां नयाध्यत्वापरितः ।
सादृश्यपरिणामस्य तथा व्यञ्जनपर्ययात् ॥२५॥
सामान्यस्य पृथवस्येन इत्यावनुपर्याततः ।
सादृश्यपरिणामस्य तथा व्यञ्जनपर्ययात् ॥२५॥
वैसादृश्यविवर्तस्य विशेषस्य च पर्यये ।
अन्तर्भावाद्विमाव्येत द्वौ तन्मूकं नैयाविति ॥२६॥
नामादयोऽपि चत्वारस्तन्मुळं नैयावित ।।तस्य ।
इत्यक्षेत्रादर्यस्येत द्वौ तन्मूकं नैयाविति ॥२६॥
मामादयोऽपि चत्वारस्तन्मुळं नैयावित ।।तस्य ।
इत्यक्षेत्रादर्यस्येत त्वैतः स्कन्या वा परिकोत्तितः ।
इत्यादयो त एवेह तेऽपि हि इत्यपर्ययो ॥२८॥
वया इत्यगुणादीनां योडात्वं न व्यवस्थितम् ।
यट् स्युम् छन्या। येन इत्यपर्ययोगों हि ते ॥२६॥

पर्यायके अभेदकी चर्चा सन्मित तर्कमें उठायों गयों है। उसमें कहा है — 'इब्स और गुणका भेद तो दूर रहो, गहरे गुण शब्दके विषयमें ही विचार करते हैं कि क्या गुण संज्ञा पर्यायसे भिन्न अर्थमें प्रयुक्त है या पर्यायके अर्थमें ही प्रयुक्त है। भगवान्ते इब्यास्तिक और पर्यायास्तिक ये दो ही नय निश्चित किये हैं। यदि पर्यायके गुण भिन्न होता तो गुणास्तिकनय भी उन्हें निश्चित करको चाहिए था। परन्तु चूँकि अदिहत्तने उन उन सुत्रीमें गौतम आदि गणधरोंके समश पर्याय संज्ञा निश्चित करको उद्योक्त किया है अतः ऐसा मानना बाहिए कि पर्याय हो हैं और पर्यायमें गुण भिन्न नहीं है। पर्याय जब्दका अर्थ है बस्तुको अनेक रूपोमें परिणत करने बाला और गुणका अर्थ हैं बस्तुको अनेकरूण करनेवाला। इस ताह्य ये दोनो सब्द समान अर्थवाले हो हैं। फिर भी उते गुण शब्दलें नहीं कहा जाता; क्योंकि देशना पर्याय नयकी हो है गुणास्तककी नहीं।

इस तरह सम्मितितर्कक तीसरे काण्डमे गुण और पर्यायक अभेदको पृष्टि विस्तारते की गयी है। उसीका अनुसरण करते हुए आचार्य विधानन्दने भी उक्त कारिकाके द्वारा गुण और पर्यायके अभेदका कथन करते हुए कहा है कि द्रव्यमात द्रव्यार्थिकका विषय है और पर्यायमात्र पर्यायार्थिकका विषय है इनके खिवाय कोई तीसरा मुक्तम नहीं है।

उक्त प्रकारसे जिनके द्वारा प्रमाणके विषयमुग पदार्थके अनेक अंता जाने जाते हैं वे नवके नामसे विक्यात हैं और वे सब नय दो मूल नवांसे ही उत्पन्न हुए हैं। द्वार्थ पर्वाद सामान्य और विशेषको जाननेवाले चार नय नैगम आदि सात नयोंके मूल नहीं हैं। क्यांक सामान्य इत्यसे निक्क नहीं है। हसी तरह साहदय परिणाम व्यंजन पर्यावसे निक्क नहीं हैं। तथा विवरशता परिणासक्य विकोषक पर्याप्तें अन्तरमांव हो जाता है इसलिए मूल नयसे दो ही हैं। इस उक्त कथनसे यह भी जात हो चुका कि नाम स्यापना तृत्य और सात्र मां उन नयोंके मूल नहीं हैं और न तृत्य क्षेत्र काल तथा मात्र हो हैं: क्योंकि ये सब हुम्ब और पर्यायों ही अन्तर्गत हैं। तथा इन दुम्बादि चारमें अबको मिला देनेपर ये पाँच मी नयोंके मूल नहीं हैं और न रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार क्यांव स्कृत हो उत्त नयोंके मूल हैं क्योंकि से सब मो पुण्य पर्यायक्य हो हैं। तथा इन्य गुण बादि परायोंका इह प्रकारपना मी नहीं बनता, जिससे मूलनय छह हो जायें, क्योंकि वे सब भी दृष्य और पर्यायमें ही अन्तर्गत हैं।

१. व्याक्याता सु०१ अ० व०। २. ज्ञाता सु०२। ३. तन्मूलनया—सु०२। ४. दयस्तेषां सु०२। ५. प्राहिते सु०। अ० व०। ६. सम्प्रतिवर्क, काण्ड ३, गावा ८-२२।

ये प्रमाणादयो माना प्रधानादय एव ना । ते नेगमादि भेदानामधी नापरनोतयः ॥३०॥ तत्र संकल्पमात्रस्य ग्राहको नेगमो नयः । सोपाधितस्यगुद्धस्य हत्यार्थस्याभिधानतः ॥३१॥ संकल्पो निगमस्तत्र भवीऽयं तत्प्रयोजनः । तथा प्रस्वादिवांकल्यः तवीधवाय ह्याते ॥३२॥

नैयायिकने जो प्रमाण आदि सीखह पदार्थ माने हैं या सांख्यने प्रधान आदि पचीस तस्व माने हैं वे सब नैयम आदि नयोंके ही विषयम्त हैं उनसे भिक्त नहीं हैं।

जैन दर्शनमे बस्तुको द्रव्यपर्यायात्मक माना है अतः वस्तुके मूल अंश दो है द्रव्य और पर्याय । शेष सब इन्हीमें गिमत है। अत. इन दोनो मुल अंशोंको जाननेवाले मुलनय भी दो है—द्रव्यार्थिक और पर्याया-र्थिक । किन्तु अन्य वादियोने अनेक तत्त्व माने हैं । जैसे कोई वादी द्रव्य पर्याय सामान्य और विशेषको पृथक्-पथक मानते हैं। जैन धर्ममे ही नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपोंके द्वारा वस्त्रका न्यास किया जाता है या द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे वस्तुका विवेचन किया जाता है। अथवा उनमें भवको मिलाकर पाँच रूपसे भी वस्तका विवेचन किया जाता है। बौद्धदर्शनमें पाँच स्कन्ध माने गये हैं वैशेषिकदर्शन-प्रवय, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामके छह पदार्थ मानता है। नैयायिक-प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान ये मीलह पदार्थ मानता है। सास्य पचीस तत्त्व मानता है---प्रकृति, महान, अहंकार, पाँच तन्मात्रा, पाँच जानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्ट्रियाँ, एक मन, पाँच भत, और पुरुष । इस तरह विभिन्न दर्शनोमे विभिन्न मूल तरव माने गये हैं । और नयोंको व्यवस्था ज्ञेय तत्त्वोके आधारपर स्थित है। अत जैसे जैन दर्शनमे द्रव्य पर्यायके आधारपर दो मल नय माने गये हैं। वैसे ही नामादि तथा द्रव्यादिके आधारपर चार या पाँच मल नय क्यो नहीं हैं या . बैरोपिक नैयायिक और साख्य मतके तत्त्वोकी संख्याके आधारपर छह या सोलह या पचीस नय क्यों नहीं है . ऐसीआशंका होनेपर ग्रन्थकार कहते है कि उक्त सभी तस्व द्रव्य और पर्यायमें गर्भित हो जाते है । जैनदर्शनने द्रव्य एक ऐसा पदार्थ माना है कि जिसके माननेपर उसे इसरे पदार्थको माननेकी आवश्यकता ही नहीं रहती। वैशेषिकके द्वारा माने गये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवायका अन्तर्भाव द्रव्यमे ही हो जाता है। क्योंकि गण और पर्यायके आधारको द्रव्य कहते हैं। ये गण और पर्याय द्रव्यके ही आत्म स्वरूप हैं। इसलिए ये किसी भी दशामें द्रव्यमे प्यक् नहीं होते । द्रव्यके परिणमनकी दशाको पर्याय कहते हैं । कर्म या क्रिया सक्रिय द्रव्योंकी ही परिणति है उससे कोई पृथक वस्तु नही है। गुणोके कारण द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए तथा विजातीयसे विभिन्न प्रतीत होते है इस सद्शता और विसद्शताको ही सामान्य और विशेष कहते हैं। इसी तरह सांस्थके दो मूल तत्त्वोमें से प्रधानका अन्तर्भाव पदगल द्रव्यमें और परुपका अन्तर्भाव जीव द्रव्यमें हो जाता है। प्रमाण, संशय आदि जीवके ज्ञानगुणकी ही दशाएँ है। अतः द्रव्य पर्यायात्मक बस्तुके दो ही मल अंश हैं और उनको विषय करनेवाले दो हो मल नय है ये दो नय ही सब नयोके मल हैं।

आगे नैगमनयका स्वरूप बतलाते है---

नयके उक्त भेटोंमेंसे नैगमनय संकल्पमात्रका प्राहक है। यह नय अहाद द्रश्यस्वरूप अर्थका कथन करनेसे उपाधिसे सहित है। निगमका अर्थ संकल्प है। उससे को उत्पन्न हो अथवा बह संकल्प जिसका प्रयोजन हो उसे नैगमनय कहते हैं। प्रस्थ आदिका संकल्प उसका अभिप्राय माना जाता है।

निगम शब्दसे नैगम शब्दको निष्पत्ति हुई है। निगमका आर्थ है संकल्प । संकल्प मात्रको जो वस्तु रूपसे पहण करता है उसे नैगमनय कहते हैं। जैसे कोई आदमी इस संकल्पसे कि जंगलसे लकड़ो लाकर उसका प्रस्य ( अनाज मापनेका एक भाष्ट ) बनाऊँगा, कुठार लेकर जंगलकी ओर जाता है उससे कोई नन्वयं भाविनीं संज्ञां समाश्रित्योपषयेते । अप्रस्थादिषु तःद्भावस्तष्डुलेष्कोदनादिवत् ॥३३॥ इत्यसद्बह्तिरखेषु तथानष्यवसानतः । स्वदेखमानसंकरपे सत्येवास्य प्रवृत्तितः ॥३४॥

पूछता है कि कहीं जाते हो । वह उत्तर देता है कि प्रस्थ कानेके लिए जाता हूँ। यहाँ वह रुकड़ीमें प्रस्थ बनानेका जो संकल्प करता है उसमें ही प्रस्थका व्यवहार करता है। इसी तरह पानी वगैरहके भरनेमें लगे हुए किसी पुरुषसे कोई पूछता है-आप क्या करते हैं ? वह उत्तर देता-भात पकाता हूँ । किन्तु उस समय वहाँ भात कहाँ ? भात पकानेके संकल्पसे वह जो उद्यम कर रहा है उसीमें वह भातका व्यवहार करता है। इस प्रकार अनिष्पन्न अर्थके संकल्प मात्रको विषय करनेवाला जो लोकव्यवहार है वह नैगमनयका विषय है। इसीसे नैगमनयका विषय अशुद्ध द्रव्य है। अकर्लक देवने अष्टरातीमें लिखा है कि दो मूल नयोंकी शुद्धि और अशुद्धिकी अपेक्षासे नैगमादि नयोंको उत्पत्ति होती है। उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दिने अष्ट-सहस्रोमें लिखा है कि मुलनय द्रव्यार्थिककी शुद्धिसे संग्रहनय निष्पन्न होता है क्योंकि वह समस्त उपाधियोंसे रहित शुद्ध सन्मात्रको विषय करता है और सम्यक् एकत्व रूपसे सबका संग्रह करता है। उसीकी अशुद्धिसे व्यवहारनय निष्पन्न होता है क्योंकि वह संग्रहनयके द्वारा गृहीत अयोंका विधिपूर्वक मेद-प्रमेद करके उनको ग्रहण करता है। जैसे वह सत् द्रव्यरूप है या गुणरूप है। इसी तरह नैगम भी अशुद्धिसे निष्पन्न होता है क्योंकि वह सोपाधि वस्तुको विषय करता है। उस नैगमनयकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती है--इब्बर्मे, पर्यायमे और द्रव्यपर्यायमे । द्रव्यनंगमके दो भेद हैं--शुद्धद्रव्यनंगम, अशुद्धद्रव्यनंगम । पर्यायनंगमके तीन भेद है--अर्थपर्यायनेगम, व्यंजनपर्यायनैगम, अर्थव्यंजनपर्यायनेगम। अर्थपर्यायनेगमके तीन भेद हैं - ज्ञानार्थ-पर्यायनेगम, जेयार्थपर्यायनेगम, ज्ञानजेयार्थपर्यायनेगम । व्यंजनपर्यायनेगमके छह भेद है - शब्दव्यजनपर्यायनेगम, समिभिरूढ्व्यंजनपर्यायनैगम, एवंभूतव्यंजनपर्यायनैगम, शब्दसमिभिरूढव्यंजनपर्यायनैगम, शब्द-एवंभूतव्यंजन-पर्यायनगम, समिमरूद-एवंभूतव्यंजनपर्यायनगम । अर्थव्यजनपर्यायनगमके तीन भेद हैं-- ऋजुसूत्र शब्द-अर्थव्यं जनपर्यायनैगम, ऋजुसूत्र-समिष्क्रह-अर्थब्यं जनपर्यायनैगम, ऋजुसूत्र-एवं भूतअर्थव्यं जनपर्यायनैगम । द्रव्यपर्यायनंगमके आठ भेद-शुद्धद्रव्यऋजुसूत्र द्रव्यपर्यायनंगम, शुद्धद्रव्य शब्द-द्रव्यपर्यायनंगम, शुद्धद्रव्य समिमिल्डद्रव्यपर्यायनेगम, शुद्धद्रव्य-एवंभूतद्रव्यपर्यायनेगम, अशुद्धद्रव्य-ऋजुसूत्रद्रव्यपर्यायनेगम, अशुद्धद्रव्य-शब्द-द्रव्यपर्यायनगम्, अशुद्धद्रव्य-समिभिक्वद्रव्यपर्यायनगम्, अशुद्धद्रव्य-एवंभूतद्रव्यपर्यायनगम् ।

नैगमनयके उक्त भेदोको गिनाकर विद्यानन्द स्वामीने लिखा है कि, लोक और शास्त्रके अविरोधपूर्वक उदाहरण घटा लेना चाहिए। किन्तु इनके उदाहरणादि किसी अन्य ग्रन्थमें भेरे देखनेमें नही आये।

नैगमनयके विषयमे आशंका और उसका परिहार-

वांकाकारका कहना है कि यह नैगमनयका विषय वो मिक्प्यमें होनेवाली संज्ञाका आश्रय लेकर वर्तमानमें मिक्प्यका उपचार करना मात्र हैं। जैसे तण्डुलको मात कहना या जो प्रस्थ नहीं है उसे प्रस्थ कहना। आचार्यका कहना है कि शंकाकारका कथन असंगत है; क्योंकि बाह्य अर्थोंमें उस प्रकारका अध्यवसाय नहीं है। अपने जाने जा रहे संकरणके होनेवर हो इस नवकी प्रवृत्ति होतो हैं।

र्यकाकारका कहना है कि नैयमनय तो भावि संज्ञा व्यवहाररूप है जैसे राजकुमारको राजा कहना या चावरुको भात कहना । आवार्यका कहना है कि ऐसा नहीं है अर्थीत् नैयमनय केवल मावि संज्ञा व्यवहार नहीं हैं। भावि संज्ञा व्यवहारमें तो राजकुमार और चावल वस्तुभूत होते हैं। किन्तु नैयमनयमें तो कोई

भाविसंशास्त्रवहार इति चेत् न, मृतद्रव्यासंनिचात् ।—तत्त्वार्थवार्तिक १।३३।३। २. 'द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक-प्रतिभागवधार्मिगमावयः शास्त्रार्थानमा बहुविकत्या मूल्लबद्ययधुद्धभ्याद्विष्माम् ।'—अष्टसहस्री प्० २८७ ।

यहा नैकं गमो योऽत्र स सतां नैगमो मतः। धर्मेयोधॅमिंगोविपि विवक्षा धर्मेधर्मिंगोः ॥३५॥ प्रमाणात्मक एवायमुभयपाहकत्वतः। इत्ययुक्तमिह अत्तेः प्रधानगुणमावतः ॥३६॥ प्रधानयोभयात्मानम् गृद्धिः वेदनम् । प्रमाणं नान्यदित्येतत्प्रपञ्चेन निवेदितम् ॥३७॥ संग्रहे व्यवहार वा मान्तर्भावैः समीक्ष्मते । नेगमस्य तयोरेकवस्त्वाप्रयावणत्वतः।।३८॥ नेगमस्य तयोरेकवस्त्वाप्रयावणत्वतः।।३८॥

बस्तुभूत पदार्थ सामने नहीं है न तो वहीं वह लकड़ी ही वर्तमान है जिसमें प्रस्थ बनानेका संकल्प हैं और न बावक ही वर्तमान है जिसमें भातका संकल्प हैं। वहीं तो केवल संकल्पनान है उसीमें भावि वस्सुका व्यवहार किया जाता है। संकल्पका आधारभूत कोई पदार्थ वहीं नहीं हैं अत. नैगमनयमें और भाविसंज्ञा अ्यवहारमें कल्पत हैं।

अधवा 'नैकं गमी नेगम.' इस च्युप्पत्तिके अनुसार जो दो अर्मीमेंने या दो अर्मियॉर्मेसे या अर्घ-अर्मीमेंसे विवक्षाके अनुसार केवल एकको नहीं जानता उसे सडजनपुरुष नैगमनय कहने हैं।

नैगम शब्दकी एक स्यूत्पत्तिके अनुसार तो उत्तर उसका लक्षण बतलाया या, यहाँ उसकी दूसरी स्यूत्पत्तिके अनुसार अर्थ किया है। जो दो धर्ममिसे या दो धर्ममयोमेसे या दो धर्मधर्मियोमेसे केवल एकको न जानकर गौणता और मुख्यताको विवक्षासे दोनोंको जानता है वह नैगमनय है। इसको उदाहरणोके द्वारा आगे प्रन्यकार स्वयं स्पष्ट करेंगे।

शंकाकारकी शंका और उसका समाधान-

शंकाकारका कहना है कि नैगमनय प्रमाणस्वरूप हो है क्योंकि वह इस्प और वर्षाय दोनोंका प्राहक है। आवायका कहना है कि एसा कहना अपुक्त है नैगमनय प्रमं और धर्मोमेंसे एकको प्रधानरूप-से और दूसरेको गीलक्ष्यसे जानता है। जो झान घम और धर्मी ट्रांनोंको प्रधान रूपमे जानता है वह प्रमाण है, तय नहीं है, वह पहले विस्तारसे कहा है।

प्रमाण और नैगमनयमें अन्तर है। प्रमाण द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको प्रधान रूपसे जानता है उससे एक अंश गौण और दूसरा अंश मुख्य नहीं है। दोनों अधात्मक वस्तु ही मुख्य है। किन्तु नैगमनयके विषयमे धर्म और धर्मीमेंसे एक मुख्य और दूसरा गौण होता है। यही दोनोमे अन्तर है। इसलिए नैगमनयका अन्तर्भाव प्रमाणमें नहीं होता।

संग्रहनय और स्ववहात्नयमें भी नैगमनयका अन्तर्माच नहीं देखा जाता क्योंकि वे दोनों वस्तुके एक ही अंशको जाननेमें समर्थ हैं।

प्रमाणसे नैगमनयमें भेद बतलाकर अब संग्रह और व्यवहारनय से उसकी भिन्नता बतलाते हैं। संग्रह और व्यवहार नय भी वस्तुके एक-एक अंशको ही जानते हैं। जबकि नैगमनय दोनों अंशोंको गौण मुख्य करके जानता है। अत. उसका अन्तर्भाव संग्रह और व्यवहार नयमें नही होता।

स हि त्रेषा प्रवर्तते, ह्रव्ययोः पूर्याययोदंत्र्यपर्वाययोवी गुणप्रधानमाधेन विवसाया नैनमत्वात् नैकं गमो नैनम इति निर्वेषनात् ॥'—अष्टसहस्त्री पु० २८७ । 'गुणप्रधानमाधेन धर्मयोरेकधर्मिण । विवसा नैनामोऽस्यन्त-भेदोक्तिः स्यासदाकृतिः ॥—रुपीयस्त्रय । २. आवमीद्य—अ० ६०, आवनमोह्य—अ० २ )

नर्जुसुत्रादिषु प्रोक् हेतोरेबेति षण्नयाः । संग्रहादय एवेह न बाच्याः प्रपरीक्षकः ॥३९॥ सप्तेते नियतं युक्ता नैगमस्य नयत्वतः । तस्य त्रिमेदं व्याख्यानात् केष्ठिचतुका नया नव ॥४०॥ तत्र पर्यायगस्त्रेषा नैगमो द्रव्यगो द्विषा । द्वव्यपर्यायाः प्रोक्त्वनुर्भेदो ध्रुवं ध्रुवेः ॥४१॥ अर्थपर्याययः प्रोक्त्वनुर्भेदो ध्रुवं ध्रुवेः ॥४१॥ अर्थपर्याययोक्ष्तावद् गुणमुख्यस्वभावतः । क्विद्वसुन्यभिप्रायः प्रतिपन्तुः प्रजायते ॥४२॥ यथा प्रतिक्षणं ध्वंसि सुखसंविच्छरोरिणः । इति सातायेपर्यायो विशेषणत्या गुणः ॥४३॥ सवेदनार्थपर्यायो विशेषणत्या गुणः ॥४३॥

उक्त कारणसे ही ऋजुसूत्र आदिसे भी नैगसनय का अन्तर्भाव नहीं होता। इसकिए परीक्षावधानी आचार्यों के मंग्रह आदि छह हो नय नहीं कहने चाहिए।

ऋज्यूत आदि तय भी वस्तुके कैवल एक ही अशको ग्रहण करते हैं। इसलिए संग्रह आदि छह नयो से अतिरिक्त एक नैगमनय भी मानना चाहिए। तार्किक सिद्धसेन दिवाकरने अपने सम्प्रितकोंमें नैगमनयको छोडकर सग्रहादि छह ही नय बतलाये हैं। उसीको लब्य करके विधानन्दिस्वामीने नैगमनयकी स्थापना की है और उसे एक पृथक् तय माना है।

अत नैगमके नय होनेसे नियमसे ये सात नय उचित हैं । उसके तीन भेदींका विस्तार करनेसे किन्हीं आचार्योंने नौ नय वहे हैं ।

आचार्य विद्यानिष्दने अपने तत्त्वार्ष श्रेष्ठोकवार्तिकके ध्यास्थानमं नैगमनय के तीन भेद कहे है— पर्यापनेगा, श्र्यतेगा क्षोत हथपर्यापनेगम । उन्हेने प्रयोगनेगमके तीन भेद है-अर्थप्यापनेगम, व्यवनपर्याप-नैगम और अर्थयंजनपर्यापनेगम । श्र्यतेगमके तो भेद है—सुद्ध हथ्यतेगम और असुद्ध हथ्यतेगम । ह्रयप्याप-नेगमके वार भेद है—सुद्ध श्राप्यापनेगम, सुद्ध स्थापनेपर्यापनेगम, असुद्ध ह्यार्थपर्यापनेगम, अनुद्ध हथ्य-स्वजनपर्यापनानेगम । इन प्रशा नेगमनपके नो भेद हैं ।

जनमेंसे पर्यायनैगमके तीन भेद, इस्पनैगमके दो भेद और इस्पपर्यायनैगमके चार भेद, स्थिर ज्ञानियोंने निश्चित रूपमे कहें हैं।

बागे प्रत्यकार नैगमनयके उक्त भेदोमेसे पर्यायनैगमनयका कथन करते है-

कितो एक वस्तुमें दो अर्थनवर्षामोंको गीण सुख्यरूपमे जानने हा ज्ञाताका अभिप्राय होता है। जैसे प्राणीका सुख्य संवेदन प्रतिक्षण नावको प्रास हो रहा है। यहाँ सुख्यर अर्थपर्याय तो विद्योत्ण रूप होनेसे गोण हैं और सवेदनरून अर्थपर्याय विद्याल्यरूप होनेसे सुख्यताको प्राप्त हो रही हुए हैं। अन्यथा हुम प्रकार से उसका कथन नहीं किया जा सकता।

आरमाका सुखसबंदन—सुखानुभूति क्षण-क्षणमे उत्पन्न और नष्ट हो रहा है। यह नैगमनयका एक उदाहरण है। इसमें सुख और संबेदन ये दोनो अर्यपर्याय नैगमनयके विषय हैं। किन्तु इनमेंसे संवेदन नामक

१. हेतवी वेति अरु सुरु १, हेती वो वेति–वरु। २. सर्तवेते तुयुण्यन्ते–सुरु २ । ३. भेदनाक्या–वरु।भेद-ताक्या–सुरु २ ।४. क्षणघ्यं–सुरु २ ।५. –रीरिणि-सुरु २ ।६. सत्तार्थ–अरु वर्षः १ ।७. पृरु २०० । सर्वेथा सुबसंबिह्योन्नांताखेऽभिमतिः पुनः । स्वाश्रयाज्यार्थपरिवर्तनामाभोऽप्रतीतितः ।।४५॥ किहबद् व्यञ्जनपर्यायौ बिषयौ कुरुतेऽञ्जसा । गुणप्रधानभावेन धर्मिष्णेकत्र नेममः ॥४६॥ सज्वेतत्यं नरीत्येव सर्वस्य गुणभावतः । प्रधानभावतः । प्रधानभावतः वाषि चैतन्यस्याभिसिद्धितः ॥४०॥ तयो रत्यन्तभेदोक्तिरत्योग्यं स्वाश्रयादि । ।।४०॥ तयो रत्यन्तभेदोक्तिरत्योग्यं स्वाश्रयादि । ।।४८॥ अर्थव्याजनपर्यायौ गोवरोकृत्ते परः । धर्मिकं सक्तृत्रोवेद्वित्वित्यवेषम्यरोधतः ॥४८॥ धर्मिकं सक्तृत्रोवेद्वित्वित्यवेषम्यरोधतः ॥४८॥

अर्थपर्याय तो विशेष्यरूप होनेसे मुख्यरूपसे नैगमनयका विषय है और मुख रूप अर्थ पर्याय सर्वेदनका विशेषण होनेसे गौणरूपसे नैगमनयका विषय है। इस प्रकार दो अर्थपर्यायोमेसे एकको मुख्य और एकको गौण करके जानना पर्यायनगमनय है।

आगे अर्थपर्याय नैगमाभासका उदाहरण देते हैं--

सुल और संवेदनको परस्पर्से तथा अपने आध्रयसूत आस्मासे सर्वथा मिन्न मानना अर्थवर्षाय-नैगमानास है ; क्योंकि उस प्रकारको प्रतीति नहीं होती ।

को नैगमनय न होकर उसकी तरह प्रतीत हो उसे नैगमाभास या मिथ्या नैगमनय कहते हैं। आरमासे उसकी अर्थसर्थय मुख और संवेदन सर्वथा भिन्न नहीं हैं और न परस्पर में ही सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं। किन्तु उनकी परस्परें ने बा आरामों सर्वथा भिन्न स्पेट जीनना अर्थप्याय नैगमाभास हैं; क्योंकि सुख और ज्ञान परस्परें कथा आरामों से किया विज्ञानित भिन्न हों उस्पेट स्वयं भिन्न नहीं है। कि सी मी इब्यसे उसके गुणोकी पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं होती है क्योंकि इक्य गुणपर्यायसक होता है उसी तरह एक इब्यकों हो गुणोकी पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं होती है क्योंकि इक्य गुणपर्यायसक होता है उसी तरह एक इब्यकों हो गुणपर्याय होनेसे वें गुणपर्याय भी परस्पर सर्वथा भिन्न नहीं होती।

आगे व्यंजन पर्याय नैगमनयका स्वरूप सोदाहरण कहते है-

कोई नैतामनय एक धर्मीमें गोणता और प्रधानतामें दो ब्यंजन पर्यायोंको ठीक-ठीक विषय करता है। जैसे आक्ष्मामें सच्चैतन्य है। यहाँ 'सन' तो चैतन्यका विशेषण होनेसे गोणरूपसे नैतामनयका विषय है। और चैतन्य विशेष्य होनेसे शुरुपरूपसे नैतामनयका विषय है। वर्तमान श्रणवर्ती सुक्मपर्यायको अर्थ-पर्याय कहते हैं और स्थूपपर्यायको जो वचन गोचर हो स्थंजनपर्याय कहने हैं।

**आगे** व्यंजनपर्यायनैगमाभासका स्वरूप कहते है-

उन सन् और चैतन्यमें परस्परमे तथा उनके भाषासूत आखासे अत्यन्त भेद कहना ब्यंजन पर्यायनैतमामास है क्योंक इस प्रकार कथनमें विशेष दीष प्राप्त होता है ।

यदि सत् और चैतन्य सर्वथा भिन्न होते तो 'सण्चैतन्य' इस प्रकारका विशेषण विशेष्य भाव नहीं बन सकता। तथा चैतन्यको सत्तेस गर्वथा भिन्न माननेपर चैतन्य असत् हो जायेगा। इसी तरह आत्माको सत् और चैतन्यते सर्वथा भिन्न माननेपर आत्मा असन् और अचेतन हो जायेगा। किन्तु न तो चैतन्य असत् है और न आत्मा हो असत् और अचेतन है। अत. उक्त कथनमें विशोध दोध बाता है।

अर्थ व्यंजन पर्याय नैगमका स्वरूप कहते है-

कर्य ब्यंजनपर्याय नैगमनय अर्थपर्याय और ब्यंजनपर्यायको गीण सुख्यरूपसे विषय करता है। जैसे धार्मिक पुरुषमें सुख्यपुर्वक जीवन पाया जाता है।

१. जीवित्व-अ०, म० १।

भिन्ने तु सुखजीबत्वे योऽभिमन्येत सर्वेषा । सोऽर्षंव्यञ्जनपर्यायनेगमाभास एव नः ॥५०॥ शुद्धव्यमन्तुद्धं च तथाभिर्मित यो नयः । स तु नेगम एवेह संग्रहव्यवहारजः ॥५१॥ सदृद्ध्यं सक्तजं वस्तु तथान्ययिनिष्ठचयात् । इत्येवमयगन्तव्यस्त दुर्वेयः ॥५०॥ यस्तु पर्यायवद् द्रव्यं ।॥५०॥ यस्तु पर्यायवद् द्रव्यं ।गुणवहिति निण्यः । व्यवहारनयाज्ञातः सोऽजुद्धद्वव्यनेगमः ॥५३॥ तद्मेवेकान्तवादस्तु तदाभासोऽजुमन्यते । तथोक्तवेद्विरन्तव्य अस्याविविरोधतः ॥५४॥ तद्मेवेकान्तवादस्तु तदाभासोऽजुमन्यते ।

उस्त दृष्टान्तमें मुख अर्थरर्याय है और जोवन व्यंजनपर्याय है 'सुख' विशेषण है और जीवन विशेष्य है। विशेषण गौण होता है और विशेष्य प्रयान होता है।

अर्थ व्यंजन पर्याय नैगमाभासका स्वरूप कहते हैं-

जो सुल और जीवनको सर्वथा भिन्न मानता है वह हमारा अर्थव्यजन पर्याय नैगमामास ै ।

पर्याय नैगमके तीन भेदोंका स्वरूप बतलाकर आगे द्रव्यनगमके भेदोका स्वरूप उदाहरणपूर्वक कहते हैं.—

जो नय ग्रुद्ध दृश्य और अशुद्ध दृश्यको गीण ग्रुख्य रूपसे जानता है वह तो वहाँ संब्रह और इयवहारजन्य नैगमनय ही हैं।

समस्त वस्तु सत् इत्य है क्यों क सभी वस्तुओं में सत्व और इत्याबके अन्ययका निस्वय है। इस प्रकारसे जाननेवाका शुद्धद्रम्यनेगम है और सत्व तथा द्रस्यत्वकं सर्वया भेदको कथन करना हर्नय है।

संबह्तपका विषय गुद्ध इन्य है और व्यवहारतयका विषय अगुद्ध इन्य है। नैगमनय वर्म और वर्मीमेंसे एकको गोण एकको मुख्य करके विषय करता है यह वहने लिख आये हैं। समस्त बस्तु सब्द इन्य रूप हैं। यह गुद्ध नेमानयका उदाहरण है। इस उदाहरणमें इन्यपता मुख्य है क्योंकि वह विशेष्य है और उद्यक्ता विशेषण सस्य गौण हैं। सस्य और इन्यत्वको सर्वधा भिन्न मानना जैमा कि वैशेषिक वर्षन मानता है, गुद्ध इन्य नैगमामास है।

आगे अश्द द्रव्य नैगमका उदाहरण देते हैं-

जो नय 'पर्यायवाला दृष्य' है या 'गुणनान् दृष्य' है ऐसा निर्णय करना है वह स्थवहारनथसे उत्पन्न हुआ अञ्चद्धदृष्यनैतम है।

संग्रहनयके विषयमें भेद-प्रभेद करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं। अत. द्रम्य पर्यायवाला है या गुणवाला है, यह उदाहरण अयुद्धद्रव्यनैगमनयका है। चूंकि भेदप्राही होनेमे व्यवहारनयका विषय अशुद्ध द्रव्य है अत: नैगमके इस भेदको व्यवहार जन्म बतलाया है।

अशुद्ध द्रव्य नैगमाभासका स्वरूप---

वर्षाय और ब्रध्यमें या गूण और द्रम्यमें सर्वथा भेद भानना अञ्चद्रदृश्य नेशसामास माना जाता है ; क्योंकि बाह्य और अन्तरंग पदार्थीमें उक्त प्रकारसे भेदक। कथन करनेमें प्रत्यक्षादि प्रमाणींसे विदोध भाता है ! शुद्धद्रव्यार्षपर्यायनगमोऽस्ति परो यथा ।
सत्युल क्षणिक तिद्धं संसारेऽस्मिन्नतीरणम् ॥५५॥
सन्यं सुलार्थपर्यायाद्भन्नमेनेति संमतिः ।
दुर्नीतिः स्यात्सवाधस्वादित्त नीतिवदो विदुः ॥५६॥
क्षणयेक सुलो जोवो विषयीति विनिश्चयः ।
विनिर्दिष्टीऽर्थपर्यायाञ्चद्धद्वयनेगमः ॥५७॥
सुलजीवभिदोक्तित् सर्वेषा मानवाधिता ।
दुर्नीतिरेव बोद्धव्या गुद्धबोधेरस्तयम् ॥५८॥
गोचरी कुत्ते शुद्धद्वयव्यव्यन्तनपर्ययौ ।
नैगमोऽन्यो यथा सच्चित्सामान्यमिति निर्णयः॥५९॥

द्रश्यका लक्षण गुणपर्वायवस्य है। सगर वे गुण और पर्याव इब्बसे सर्वया भिन्न नही है। यदि उन्हें सर्वया भिन्न माना जायेगा तो दोनोका हो सत्य नहीं बनेगा, नयीकि गुणोके विना इब्य नहीं बनता और इब्य के बिना निरायार होनेमें गुणोका अभाव प्राप्त होता है, जैसे अग्निके विना ओष्ट्र्य नहीं रहता और ओप्ट्र्यक्षेत्र विना अग्नि नहीं रहती। इसी तरह आत्माके निना जानादि गुण नहीं रहते और ज्ञानादि गुणोके बिना आत्मा नहीं रहता। अतः जो नय उनके भेरहो मानता है वह नयाभास है।

आगे गुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमनयका उदाहरण देते है-

इस मेंना में सन्दरूप मूल क्षणिक निद्ध है एमा कहना शुद्ध दृष्यार्थपर्यायनैगगनय है।

ऊपरके दृष्टान्तमे मुख अर्थरर्याय है। और उसका विशेषण 'सत्' द्रव्य है अत यह नय द्रव्यको गोण रूपसे और विशेष्य अर्थपर्याय मुखको प्रधान रूपसे विषय करता है।

आगे शद्धद्वयार्थवर्यायनैगमाभासको नहते है-

सुलस्तरूप अर्थपर्धायमें सारत सर्वधा मिन्न हा है इस प्रकारका अभिग्राय दुनंय है। क्योंकि धुत्य और सरवको सर्वधा निक्त माननमें अनेक बाधाएँ आता हैं, ऐसा नयोंको जाननेवाले िब्रान् समझने है। अत. सुल और सरवको सर्वधा निन्न मानना शुद्धदुभ्य-अर्धपर्याय नैरामानास है।

आगे अशुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमका स्वरूप कहते है---

विषयी जीव एक क्षण तक युली है इस प्रकारका निश्चय कानेवाला अशुद्ध द्रव्य अर्थवर्याय नैरामनय कहा है।

यहाँ मुख तो अर्थपर्याय है। और बिगयी जीव अशुद्धद्रव्य है। यह नय अर्थपर्यायको गीण रूपसे और अशुद्धदृत्यको मुख्यरूपसे विगय करता है।

अशुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमाभासका स्वरूप कहते है---

सुन्त ओर कीयको सर्वधा मिन्न कहना तो प्रमाणांस याधित है। अत शुद्ध ज्ञानियों के द्वारा उसे बिना क्रिया प्रकारक संदायके हुनेय ह। जायना बाहिए। अर्थात् सुन्त और जायको सर्वधा मिन्न बहुना अपुद्धदृब्धार्यपर्यविनैनामामास है।

आगे शुद्ध द्रव्य व्यजन पर्याय नंगमनयका उदाहरण देते है-

तीक्षरा शुद्धहृष्यस्थानगर्याधनैनामनय शुद्धहृष्य और स्थेननपर्यायके। विषय करता है। जैसे विस्ता-मान्य सास्त्रहण हैं यह निर्णय शुद्धहृष्यस्थाननपर्याधनैनामनय है। यहाँ सन् नो शुद्ध हृस्य है और चैतन्य-पना स्थाननपर्याय है। यह नय गीन-प्रधानरूपसे टोनोंको जानता है। विवाते वापरोऽशुद्धस्यय्यक्जनपर्यंगी ।
अर्थीकरोति यः सीऽत ना गुणीति निगद्यते ॥६०॥
मेद्दीभिदाभिरत्यन्तं भ्रतोतेरपलापतः ।
पूर्वन्तेनमामासौ प्रत्येतव्यौ तयोरित ॥६१॥
नवधा नेगमस्येनं स्थातेः पञ्चदशोदिताः ।
नयाः प्रतोतिमास्त्राः संग्रहादिनयेः सह ॥६२॥
रिक्रध्येन विशेषाणां ग्रहणं संग्रहो नयः ।
स्वैजातेरिवरोयेन दृष्टेष्टास्यौ कर्णन्तः ॥६३॥
समेकीभावसस्यक्तं वर्तमानो हि गृह्यते ।
निकस्या लक्षणं तस्य तथा सत्ति विमाव्यते ॥६४॥
रुद्धस्थममिश्रीत सन्मात्रं संग्रहः परः ।
स चालेषविश्येष स्वौदासोन्यभागितः ॥६५॥

आगे अशुद्धद्रव्यव्यंजन पर्याय नैगमनयका स्वरूप कहते हैं-

आगे नैगमनयके भेदोंका उपसंहार करते हैं-

इस प्रकार नैगमनयकं नौ प्रकार कहनेसे संग्रहनय आदि छह नयोंके साथ प्रतीति सिद्ध नयोंकी संख्या प्रमुद्ध कड़ी है ।।

तैगमनयके तो भंद ज्यर इस प्रकार कहे हैं—नैगमनयके तीन भेद—ययांवनैगम, द्रव्यनैगम और ट्रव्यययांवनैगम । पर्गावनैगमके तीन भेद हैं—अवंध्यययांवनैगम । वर्णावनैगमके तीन भेद हैं—अवंध्यययांवनैगम, व्यवजनयांवनैगमके और अवंध्ययजन-पर्यावनैगम । द्रव्ययंगमन्ते सो भेद हैं—जुद्धद्वयांवर्ययांवनैगमके वार भेद हैं—जुद्धद्वयांवर्ययांवर्गमम्, गृद्धद्वयांवर्ययांवर्गमम्, अवुद्धद्वय्यांवर्ययांवर्गमम्, अवुद्धद्वय्यांवर्ययांवर्गमम्, अवुद्धद्वय्यांवर्ययांवर्गमम्, अवुद्धद्वय्यांवर्गमम्, वर्गमके विकानेके त्यांवर्गमम्, अवुद्धद्वय्यांवर्गमम्, वर्गमके वर्गमके विकानेके त्यांवर्गमम्, वर्गमके वर्यांवर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्यांवर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वर्गमके वरं

आगे संग्रहनयका स्वरूप कहते हैं-

प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमागिके द्वारा अपनी जातिका विशेष न करते हुए सभी विशेषोंका कथंचित् एक्लक्स्पले प्रहण करना यप्रतन्य हैं। 'संग्रह' में 'सन् 'कश्का अर्थ 'एकीमार्थ' और 'समीचीनपना' किया जाना हैं। और ऐसा होनेपर संग्रहनयका कक्षण उसकी निकक्तिके द्वारा किया जाता हैं। पर संग्रह-

 <sup>&#</sup>x27;भेदाभिसन्यिरत्यन्त प्रतीतेरपञापक'—मु० २। मिदाभिदा—मु० १। २. एकत्वेन मु०। ३. सजाते— अ०, मु०, सुजाते—ब०। 'स्वजात्पितरोचेनैकव्यम्पनीय पर्यायानाकान्तभेदानिवधेषेण समस्तप्रहणात् संग्रहः। —स्वयोधानाद्वित ।। भेदानां नासदात्मैकोऽप्यस्ति भेदो विरोषतः।। —क्वयोबस्त्रयः।

निराकृतविशेषस्तु सत्ताद्वैतपरायणः । तदाभासः समास्थातः सद्भिर्देष्टेष्टवाधनात् ॥६६॥ अभिन्नं व्यक्तभेदेष्यः सर्वेषा बहुधानस् । महासामान्यमित्पृक्तिः केषांचिद् दुनैयस्तया ॥६०॥ शब्दबह्मति बान्येषा पृष्ठपादेतमित्यि । संवेदनादयं चेति प्रायकोऽन्यन्न दांशितम् ॥६८॥

नय सत्तामात्र गुद्ध हम्यको मानता है। और वह वहाँ सदा सम्पूर्ण विशेष पदार्थोमें उदासीननाको भारण करता है।

'संग्रह' शब्द दो शब्दोके मेलसे बना है। उनमे से 'सम्' का वर्ष है एकी भाव या एकरव तथा सम्यक्तव या समीचीनपना। और 'ग्रह' का वर्ष है प्रहुण करना। दोनोको मिला देनेसे संग्रहका वर्ष होता है—समीचीन एकत्वरूपसे प्रहुण करना। 'संग्रह' शब्दकी इस ब्युप्तित्ते हो उद्यक्त लक्षण स्पन्ट हो जाता है। क्यांत् समस्त भेद-भमेदोका—जनको जो-जो जाति है उद्यक्त अनुसार उनमे एकत्वके ग्रहण करनेवाले नक्को संग्रहनव कहते हैं जैसे 'सन्' कहनेवर सत्ताके आपारभूत सभी पदार्थोका संग्रह हो जाता है। 'ब्रव्य' कहनेवर लीक, अजीव और उनके भेद-भभेदोका संग्रह होता है। 'घट' कहनेवर 'घट' क्यों कह जानेवाले समस्त घटोका संग्रह हो जाता है।

संग्रहनयके दो भेद हैं—परसंग्रह और अपरसंग्रह। परबंग्रहनयका विषय सत्तामात्र गुढडच्य है। यह नय सत्ताके सम्पूर्ण भेद-प्रभेदोमें सदा उदासीन रहता है। अर्थीत् न तो उनका निषेध ही करता है और न उनको विधि ही करता है।

परसंग्रहनयाभासका स्वरूप कहते है ---

को नय सम्पूर्ण विशेषों का निराकरण करके केवळ सत्ताहै तको ही मानता है वह विद्वानों के द्वारा परसंप्रहासास कहा गया है क्यों कि सत्ताहै तमें प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों के द्वारा वाधा आती है। सांक्यों के द्वारा माना गया प्रधान तरन महाने अहंकार आदि ते हैस प्रकारके स्थक मेहों से सवंधा अभिक्ष है अत. महासामान्यस्वक्य है। हसा तरह शब्दाहैतवादी शब्दा का अदितक्य मानते हैं। बहा तह शब्दाहैतवादी पुरुषाहैत मानते हैं। बौद्धों का प्रकार मानते हैं। बौद्धों का प्रशास मान्यस्वक्य है। हो तो हो स्थान केव भाग से स्थान स्थान है। बौद्धों का प्रकार स्थान स्थान है। बौद्धों का प्रकार स्थान स्थान है। बौद्धों का प्रकार स्थान स्

भारतीय दर्शनीये कई दर्शन अईतवादी है। अईतका मतलब है—एंकात्स्य—केवल एक ही तत्वकी मान्यता और भेदका सर्वथा अभाव। यथा—बह्माईतवादी केवल एक ब्रह्मको ही मानता है—जड और चेतन सब उसीके विकार है। यज्यदितवादी वैयाकरण शब्दमहा नामक अईततत्वको स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि जगत् ग्रन्थातिक हो। अब्दर्भ किना न तो कोई नान होता है और न कोई ऐसी बस्तु हैं उनका कहना है कि जगत् ग्रन्थाति हो। बौदमातवलम्बी नानाईतवादी योगाचार एक जानमात्र तत्व मानता है क्योंकि ज्ञान होता है और न कोई ऐसी बस्तु हैं क्योंकि ज्ञान केवल मानता है क्या प्रभावन नामक तत्व मानता है उस प्रधानको अपने विकारों है, जिनको सक्या २३ हैं सर्वया अभिन्न मानता है बाता है। उत्तर एक तत्वस्थ केवल है में अवस्थ अईतवादी तो नहीं है किन्तु वह जो एक प्रधान नामक तत्व मानता है उस प्रधानको अपने विकारों है, जिनको सक्या २३ हैं सर्वया अभिन्न मानता है। अत्य एक तत्वस्थ वह भी सताईतक्य हो जाता है। इस प्रकारका अईत संग्रहनयका विषय नहीं है। संग्रहनय ययि एकत्वको विषय करता है किन्तु अनेकत्वका निरास नहीं करता। यदि ऐसा करे तो वह संग्रहनय नहीं करता। यदि ऐसा करे तो वह संग्रहनय नहीं करता। यदि ऐसा करे तो वह संग्रहनय हो किन्तु है। सर्वथा अईतवार में पुरम्प-याप कर्योक्ष संग्रहनयामासक विषय है। क्योंक सर्वथा अईतवार में पुरम्प-याप कर्योक हो जाता है। इस प्रकारका विषय है। क्योंक सर्वथा अईतवार में पुरम्प-याप करता हो है। क्या अच्छेनुय का विषय है। क्योंक सर्वथा अईतवार में पुरम्प-याप कर्योक संग्रहन संग्रहन हो सर्वया अदित्वार में पुरम्प-याप कर्योक सर्वथा अदित्वार से पुरम्प-याप कर्योक सर्वया अपने विषय है। सर्वथा अदित्वार स्वया अदित्वार स्वया अपने नहीं बनता। वैदर्भ विना तो अदित्वार विच्या भी नहीं

द्रव्यस्यं सक्तव्रव्यव्याप्यिप्रेरीत चापरः । प्यास्त्यं च निःशेषप्यायव्यापि संग्रहः ॥६६॥ तथैवानान्तरान् मेदान् संगृह्वौक्त्यत्या नहुः । वत्तेदेऽयं नयः सम्यक् प्रतिपक्षानिराकृतैः ॥७०॥ स्वव्यव्यास्मत्रतंकान्तस्तदाभासोऽप्यनेक्षा । प्रतितिवाधितो बोध्यो निःशेषोऽप्यनया दिशा ॥७१॥ संग्रहेण गृहीतानामर्याना विधिपूर्वकः । योऽवहारो विभागः स्याद् व्यवहारो नयः स्मृतः ॥७२॥ स्वानेकप्रकारः स्यादुनरः परसंग्रहात् । यरसत्तद्वद्वयपर्यायाविति प्रागक्तजन्तन्तः ॥३॥

हो सकती। क्योंकि अर्डतको सिद्धिके लिए कोई प्रमाण मानता हो होगा, और प्रमाणके मानतेपर प्रमाण और उसका विषय प्रमेय अर्डत दो हो जायेंगे। इतका कथन अष्टसहलीके दूसरे अध्यायमे किया गया है। वहाँखे देव लेना चाहिए।

आगे अपरसंग्रहनयका स्वरूप कहते है --

अवर संग्रहनय सम्पूर्ण इत्योंमें ध्यापी इत्यत्वको और सम्पूर्ण पूर्याचीमें स्थापी पर्यावत्वको विषय करता है। इसी प्रकार बहुतमे अवान्तर मेदींका एकपनेसे संग्रह करके वह नथ प्रवृत्ति करता है। अपने प्रतिपक्षका निराकरण नहीं करनेसे यह नय सम्यक है।

पर संग्रहनय तो केवल समस्त पदार्थभाषो सत्तासामान्यको विषय करता है। और उसके भेद-प्रवेदों-को एकत्वरूपसे संग्रह करके अपर संग्रहनय जानता है। जैसे, सम्पूर्ण इच्योमे स्थापी इच्यत्व सम्पूर्ण और पर्यापोंमें स्थापी पर्यापत्व अपर संग्रहनयका विषय है।

आगे संग्रहाभासका स्वरूप कहते हैं-

भपनी व्यक्ति और जातिके सर्वया एकास्मकपनेका एकान्त अपरसंप्रहामास है वह अनेक प्रकारका है तथा प्रतीतिसे बाधित है। इसी प्रकार समस्त संग्रहामासोंको जान केना चाहिए।

द्रश्यत्व द्रव्यात्मक ही है, द्रश्यत्वसे भिन्न द्रव्योंका अभाव है। ऐसा मानना अपरसंग्रहाभास है। तथा पर्यायत्व पर्यायत्वस सह है, पर्यायत्वसे भिन्न पर्यायत्व भागत है यह भी अपरसंग्रहाभास है। इसी तरह जीवत्व जीवात्मक ही है, पर्यायत्वसे भिन्न पर्यायत्वक ही है, यह भी अपरसंग्रहाभास है। इसी तरह जीवत्व जीवात्मक ही है, काल्य कालात्मक ही है, मान्य अपनी अध्याय अभी व्यक्तिमों से क्येंचित भिन्न प्रतीत होता है। यदि सामान्यका अपने वियोधि सर्वया अभेद माना जायेगा तो दोनोंमें से एकका भी अभाव होनेपर सबका अभाव हो जायेगा। साराय यह है कि सम्बद्ध सामान्ययाही है मगर वह वियोधिका निराकरण नहीं करता। वैद्या करनेसे संबद्धाभासत्वका प्रसंग आता है। क्योंक व्यक्तियोधिक प्रयाय प्रयाय प्रतीय तरित होती होती। किन्नु कर्याचित् निम्न और अस्ति स्विद्या क्रियो होती होती होती होती होती होती होती स्वया भिन्न या सर्वया अपन सामान्य या प्रसामान्य व्यक्तिकर हो है इस प्रकारके सभी अमिन्नात्रोको अपर संवद्याभास जानना चाहिए, क्योंकि वे प्रमाणसे वाचित है।

अब व्यवहारनयका प्ररूपण करते हैं-

संप्रहमयके द्वारा गृहीत पदार्थीका विधिपूर्वक जो विभाग होता है उसे व्यवहारनय कहते हैं।

१. 'संग्रहेण गृहीतानामर्थानां विधिपूर्वकमबहरणं व्यवहारः ।'—सर्वार्थसिद्धिः ११६३ । विधिपूर्वकम् सु० २ । २. नयः स नः सु० २ ।

कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविभागभाक् । प्रमाणबाधितोऽन्यस्तु तदाभासोऽवसीयताम् ॥७४॥

ऋजुसूत्रं क्षणघ्वंसि वस्तु सत् सूत्रयेद् ऋजु । प्राधान्येन गुणीभावाद द्रव्यस्यानपंणात् सत ॥ १५॥

और वह व्यवहारनय प्रतंत्रहमयमे उत्तरवर्ती तथा ऋजुसूत्रनयसे पहळे शनेक प्रकारका है। जैसे जो सत् है वह द्वस्य और पर्यायके भेदसे दो प्रकारका है।

परसंब्रहनय सत् रूपसे सबका ब्रहुण करता है। व्यवहारनय उसका विभाग करता है जो सत् है वह हव्य और पर्यायर है। इसी तरह अपरसंब्रह हव्यक्ष्में सब ह्वायोको प्रहुण करता है और पर्यावरूपसे सब प्रयोगोको व्रहुण करता है। व्यवहारनय उसका विभाग करता है कि ह्वय जीवादिक भेदसे छह प्रकारका है और पर्यावरूपसे सब प्रयोगोको व्रहुण करता है। व्यवहारनय उसका विभाग करता है कि ह्वय जीवादिक श्रव्योको जीव पुरुगक पर्मं, अध्यमं, आकाश और कालके रूपसे तप्रहु करता है। किर स्ववहार सब जीवादिक ह्वयोको पर्यावरूपसे और सहमाबी पर्यावाक सिक्ता के पर्यावर कालको क्या त्यावरूपसे और सहमाबी पर्यावरूपसे स्वति के प्रकार है। ज्वावर हुण और रहत्यकी भेदसे दो प्रकारका है। प्रवावर के प्रवावर के प्रकारका है। व्यवद हुण और क्षावर हुण और क्षावर हुण और क्षावर हुण और क्षावर हुण के स्वति 
व्यवहाराभासका स्वरूप कहते है-

कररनाके द्वारा आरोपित अर्थात् करिरतः द्रष्य और पर्यायोकं विभागकः अहण करनेवाछे नयको स्यवहारामास जानना चाहिए; स्यांकि वह प्रमाणसे बाधित है।

ह्रव्य पर्यायका भेद काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। जो नय उन्हें कल्पित मानता है वह व्यवहारा-भास है।

अब ऋजुसूत्रनयको कहते है ---

ऋजुसूत्रनय प्रधानरूपसे क्षण-क्षणमें ध्वंस होनेवाळा पर्यायको वस्तृरूपसे विषय करता है। और विद्यमान होते हुए भी निवक्षा नहीं होनेसे त्रस्यका गौजता है।

ऋजुबूतनय केवल वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको हो वस्तुरूपमे विषय करता है क्योंकि भूतपूर्याये तो नष्ट हो चुकी है और भविष्य पर्याये अभी उत्पन्न हो नहीं हुई है। अत. उनसे अ्यवहार नहीं चल सकता। यह इस नयकी दृष्टि है। यदाप यह नम द्रव्यका निरास नहीं करता है किन्तु उत्पन्धी ओरंगे इसकी दृष्टि उदासीन है। इसीसे इस नयको पर्यायाधिक नयका भेद माना जाता है। इसकी दृष्टिमें सभी पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं। जबकि इसेते होते हैं और नष्ट होते हैं। जबकि इस्वाधिक नयको दृष्टिमें सभी पदार्थ सर्वेदा उत्पत्ति और विनाशसे रहित हैं।

निराकरोति 'यो द्रव्यं बहिरन्तश्च सर्वेथा । सं तद्वाभोऽभिमत्तव्यः प्रतीतेरपलापतः ॥७६॥ कार्यकारणता वैतास्त ग्राह्मग्राहकतापि वा । वाच्यवाचकता चैति ववार्यसाधनपूषणम् ॥७७॥ लोकसंवृति सत्यं च सत्यं च परमार्थतः । क्वेवं सिद्धयेयदाश्रित्य जुद्धानां वमेवैश्वना ॥७८॥ सामानाधिकरण्यं क्व विशेषणिवशेष्यता । साध्यसाधनभावो वा क्वाधाराध्यताऽपि च ॥७९॥ संयोगो विप्रयोगो वा क्वाधाराध्यताऽपि च ॥७९॥ संयोगो विप्रयोगो वा क्वाधाराध्यताऽपि च ॥७९॥ स्वाध्यः वैसादृश्यं वा क्वसन्तानेतरस्थितिः ॥८०॥ समुदायः क्वेच प्रत्यभावादि द्व्यतिह्नवे । बन्धमोक्षय्यक्षया वा सविश्वेष्टाऽप्रसिद्धितः ॥८१॥

त्ररुजुसूत्रनयाभासका स्वरूप कहते है--

जा नय बाह्य और अन्तरंग द्रम्योंका सर्वया निराकरण करता है, बसे ऋजुस्थनयाभास मानना चाहिए क्योंकि वह प्रतीतिका अपलाप करता है।

आगे उसी प्रतीतिके अवलावको स्पष्ट करते हैं-

अन्वयां द्रव्यका सर्वथा विषेध करनेवर कार्यकारणपना, प्राह्मप्राहकपना, और वाष्यवाधकाना नहीं बनना। तब ऐसी द्रणार्से अपने हुष्ट तस्वका साधन और पर प्रसका दृषण कैते बन सकेगा। तथा लोकस्वयतास्तरण और प्रसायसम्ब कैसे सिन्द हो सकेंगे जिलका अवलम्बन लेकर बुद्धोंका धर्मोपंश्वा होता है। सामानाधिकरण्य, विशेषणिकीष्य मात्र, साध्यसाधननाव, आधाराधेयमाव, ये सब कहाँसे वन सबेंगे। संयोग, वियोग, विश्वाकारककी स्थित, साहद्वर, विसरवाता, स्वस्तान और प्रसन्तानकी हिर्धात, मशुरू व, मरणाना वगैरह और बन्धमीक्षकी स्थवस्था कैये बन सकेगा।

शणिकवादी बौद्धका मत है कि सभी पदार्थ एकअणवर्ती है दूसरे अणमे उनका सर्वधा विनास हो जाता है। यदि पदार्थों को एक सामसे अविक दो अणवर्ती मान किया जायेगा तो उनका कभी भी नाहा न हो सकतें में कूटम्थताका प्रसंग आ जायेगा, और तब कूटस्थ पदार्थमं कम या अक्रमसे अपंक्रिया न होनेसे अवस्तुपना प्राप्त होगा। इस प्रकारसे बौद्ध स्थायी द्रव्यको नहीं मानते। उनको ऐसी मामदा अद्भुषुप्त नयाभाव है; क्योंकि उक्त मान्यता प्रतीतिविष्ट है। प्रत्यिभक्तान प्रभाणसे प्रत्येक बाह्य और अन्तरंग इव्य पूर्वप्याम और उत्तरप्याम अनुस्तृत ही पिछ होता है। जैसे मिट्टी के पिछसे चड़ा बन जानेपर भी मिट्टी पत्रेक नाया नहीं होता। फिर भी इव्यक्ती पर्याप प्रतिभाण उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। अत बस्तुको इव्यक्त पत्रेत नित्य और प्रयास के स्वत्य समानेपर कूटस्थताका प्रसंग नहीं आता और ऐसा होनेपर उसमें सर्वया अविकाशक भी विरोध नहीं होता जिसमें उसे अवस्तुपना प्राप्त हो।

बौदों को ही एक भेद योगाचार है वह विज्ञानदेतवादी है, बाह्य पदायों को नही मानता। उसका कहना है कि बास्त्रिक दृष्टिसे विचार करनेपर न कोई किसीका कारण है और न कोई किसीका कार्य है और कार्यकारण आवका जमाव होनेसे न कोई किसीका बाहक है न कोई किसीका खाहक है, न कोई किसीका खाहक है। कोर कार्यकारण आवका जमाव होनेसे न कोई किसीका खाहक है, न कोई किसीका खाहक है। बोर जमका कार्यकारण आवका जम्म कार्यकारण आवका जम्म कार्यकारण आवका जम्म कार्यकारण आवका जम्म कार्यकारण आवक्त कार्यकारण आवका जम्म कार्यकारण जम्म जम्म कार्यकारण जम्म जम्म कार्यकारण जम्म जम्म कार्यकारण जम्म का

१. यद् अ.०, मु०१ । २. तवा भासोऽभि – मु०ं२ । ३. ताचेति मु०१ । ४. – कारण अ.०, स.०, मु०१ । ५. वक प्रेत्यभावादिर्द्वयस्य निह्नवो मृ०२ । ६. सर्वदण्टा मृ०२ ।

कालादि भेदतोऽर्थस्य भेदं यः प्रतिपादयेत् । सोऽत्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहृतः ।।८२॥ विववदुव्वास्य जीनता सुनुरित्येकमादृताः । पदार्थं कालमेदेऽपि व्यवहारानुरोधतः ॥८३॥ करोति क्रियते पुष्यस्तारकाणोऽत्र इत्यपि । कारकव्यक्तिसक्याना भेदेऽपि च परे जनाः ॥८४॥ एहि मन्ये रचेनेत्यादिकसाधनभिवपि । संतिष्ठेतावतिष्ठेतेत्यादुपग्रहभेदने ॥८४॥ कालाद्येनदेशव्यवाभिते शब्दः प्रकाशयेत् । कालादिभेदरोज्यवाभिते नितमसङ्गतः ॥८६॥

खण्डन कैसे कर सकेगा। अपने पक्षके समर्थनमें वह जो कुछ बोलेगा, वह वाचक कहा जायेगा और उसका जो अभिप्राय होगा वह बाच्य कहा जायेगा। तभी वह स्वपक्षका समर्थन कर सकता है। और ऐसा होनेपर वाच्यवाचकभावकी सिद्धि होती है। इसपरसे विज्ञानाईतवादी योगाचारका कहना है कि वास्तवसे तो बाच्यवाचकभाव आदि नहीं है, किन्तु लोकव्यवहारमें उन्हें माना जाता है अत. कल्पित लोकव्यवहारसे हम स्वपन्नका साधन और विरोधीपलका द्रषण करेंगे। तो जैनाचार्यका कहना है कि एक लोकव्यवहार सत्य और एक परमार्थ सत्य ये दो प्रकारके सत्य भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होते । तब बद्धका धर्मीपदेश भी वाच्य-वाचकके अभावमे कैसे वन सकता है। तथा आधारभत द्रव्यको न माननेसे सामानाधिकरण्यभावका भी अभाव हो जायेगा । दो पदार्थीका समान अधिकरणमे अर्थात एक वस्तमे ठहरनेपर ही समान अधिकरणपना बनता है क्षणिकवादमे ऐसा होना सम्भव नहीं है। और सामानाधिकरण्यके अभावमे विशेषण-विशेष्यभाव भी नहीं बनता। जैसे 'सब क्षणिक है सत होनेसे' यहाँ 'सब' विशेष्य है, क्षणिक आदि उसके विशेषण है। सामानाधिकरण्यके अभावमे यह विशेषण-विशेष्यभाव केसे बन सकता है और विशेषण-विशेष्यके अभावमे साध्यसाधनभाव भी नही बन सकता । तथा द्रव्यके अभावमे संयोग और विभाग भी नही बन सकता, न किया ही बन सकती है। कियाके अभावमे कारकोकी व्यवस्था नहीं बन सकती। और तब कोई भी वस्त वास्तवमे अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकती । सदश और विसदश परिणाम भी नहीं बन सकते क्योंकि परिणामी द्रव्यको आप मानते नहो । परिणामीके अभावमे परिणाम कैसे हो सकता है। और सद्श तथा विसद्श परिणामक अभावमे स्वसन्तान और परसन्तानको स्थिति नही बनती, क्योंकि समानता और असमानताको आधारपर ही स्वसन्तान और परसन्तान सिद्ध होती है। समुदाय भी नही बनता क्योंकि समदायों अनेक द्रव्योके असमुदायरूप अवस्थाको त्यागकर समुदायरूप अवस्थाको स्वीकार करनेपर ही समुदाय बन सकता है। सो आप मानते नहीं है। इसोसे जीवन-मरण, शुभ-अशभकर्मोका अनुष्टान, उनका फल पुण्य-पापका, बन्ध आदि भी नहीं बनता । तब ससार और मोशकी व्यवस्था कैसे रह सकती है । अत बौढ़ोका क्षणिकवाद उचित नहीं हैं।

अर्थनयोका वर्णन करके अब शब्दनयको कहते है---

काल, कारक, लिंग, संख्या, साधन और उपप्रदक्त मेहमें जो नय अधेक मेहका कथन करता है, उसे वहाँ बाहद्रश्यान होनेस दाव्हनन कहते हैं। व्यवहारनयक आग्रहसे 'इसके विश्वको जिसने देल लिया है ऐसा पुत्र पैदा होगा' इस प्रकार कालभेट्स होनेपर भी पदार्थका एकस्प हो आंगोकार करते हैं। ब्रेबर्स करता हैं भीर देवदसके हाश किया जाता है इस प्रकार कारकमेद होनेपर भी अस्य कांग पदार्थको एक-स्प ही मानते हैं। 'पुष्यः' एक व्याक है और 'वारकाः' बहुव्यक्तिका सुचक है। इस प्रकार व्यक्तिभेद होने पर भी पदार्थमेद नहीं मानते। 'भाप ' बहुव्यकान्य है और 'अस्म.' एकब्यकान्य है। इस प्रकार व्यक्ति भेद होनेपर भी अधेभेद नहीं मानते। 'तुम जाजां, तुम समझते हो कि मैं स्थमे जाऊँगा।' यहाँ साधन-भेद होनेपर भी तथा सन्विष्ठेल, और अविष्ठितमें उपप्रहमेद होनेपर भी अधेभेद नहीं मानते। किन्तु उनका ऐसा मानना प्रीक्षा करनेपर रिचल प्रतीत नहीं होता, यह शब्दनय कहता है क्योंकि कालादिका भेद होनेपर भी अधेका भेद न माननेमें असिप्रसंग दोच जाता है।

व्यवहारनय कालादिका भेद होनेपर भी वर्थभेद नहीं मानता । किन्तु शब्दनय काल, कारक, लिंग, संख्या. साधन और उपग्रहके भेदसे अर्थभेद मानता है। आशय यह है कि जैसे प्रमाण अनन्त धर्मात्मक वस्तु-का बोधक है वैसे ही शब्द भी अनन्तधर्मात्मक वस्तुका वाचक है। अन्य वैयाकरण वाचक शब्दके रूपमें परिवर्तन होनेपर भी बाच्य पदार्थके रूपमें कोई परिवर्तन नहीं मानते। किन्तु जैन शाब्दिकोका मत है कि बाचकमे जो लिग, संस्था आदिका परिवर्तन होता है वह यो हो नही होता । जिन घमोंसे विशिष्ट वाचकका प्रयोग किया जाता है वे सब धर्म वाच्यमे रहते हैं। जैसे यदि गंगाके किनारेको संस्कृतके तट., तटी और तटम. इन तीन शब्दोंसे कहा जाये-इन तीनों शब्दोंका मल एक तट शब्द ही है इसमें जो परिवर्तन हम देखते है वह लिंगभेदसे है - तो चैंकि ये तीनो शब्द कमश. पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगमें निर्देश किये गये हैं अतः इनके बाच्यमे भी ये तीनो धर्म वर्तमान है। इसी तरह कालभेदसे एक ही वस्तु तीनरूपसे पुकारी जाती है। जब तक कोई वस्तु नहीं उत्पन्न हुई तब तक उसे 'होगी' कहते हैं'। उत्पन्न होनेपर 'होती है' कहते हैं। कुछ समय बीतनेपर 'हुई' कही जाती है। यह तीनो 'होना' धातके रूप है। और तीनों वस्तुकी तीन अवस्थाओं को बतलाते हैं। इसी तरह भिन्न कारकों की विवक्षासे एक ही वक्ष 'वक्षको' 'वक्षसे' 'वक्षके लिए' 'वृक्षमे' आदि अनेक रूपोसे कहा जाता है। अत ये शब्द वृक्षके भिन्न-भिन्न धर्मोंको ओर सकेत करते है। एक बच्चा परुप होनेके कारण 'देवदल' कहा जाता है। वह यदि लडकीका वेश धारण कर ले तो लोग उसे 'देवदत्ता' कहने लगते है। अतः लिंगभेदसे भी अर्थभेदका सम्बन्ध है। यह शब्दनयकी दृष्टिका तात्पर्य है। अत वैयाकरण व्यवहारनयके अनरोधसे 'इसके विश्वको देख चकनेवाला पत्र पैदा होगा' 'होनेवाला काम हो गया' इत्यादि प्रयोगोमे कालभेद होनेपर भी एक ही वाच्यार्थ मानते हैं। 'जो विश्वको देख चका वह पत्र पैदा होगा' यहाँ भविष्यत्कालके साथ अतोत कालका अभेद मान लिया गया है क्योंकि इस प्रकारका व्यवहार देखा जाता है, किन्तु वह ठीक नहीं है क्योंकि कालभेद होनेपर भी अर्थमें भेद न माननेपर अति प्रसंग दोष बाता है । जैसे, रावण हो चका और शंख चक्रवर्ती आगे होगा । इन दोनोंको भी एक कहा जा सकेगा। यदि कहोगे कि रावण तो पहले हो चुका और शंख चक्रवर्ती आगे होगा, अत इन दोनो शब्दोंका भिन्न विषय होनेने एक अर्थ नहां हो सकता तो 'जिसने विश्वको देख लिया है' और 'वह उत्पन्न होगा' इन दोनोका भी एक अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि 'जिसने विश्वको देख लिया है' इस बाक्यका अर्थ अतीतकाल है और 'उत्पन्न होगा' इस वाक्यका अनागतकाल है अत आगे होनेवाला पत्र असीतकालीन कैसे हो सकता हे ? यदि कहा जाता है कि अतीतकालमें अनागतकालका आरोप करनेसे एकार्थता बन जायेगी तो परमार्थसे कालभेद होनेपर भी एकार्थव्यवस्था नहीं बन सकती।

तथा 'करता है' यह कर्नुकारक है और 'किया जाता है' यह कर्मकारक है। इनमें कन-किमका भेद होनेपर भी वैपाकरण अर्पभेद नहीं मानते । क्योंकि 'वही कुछ करता है' और 'वही किसीके द्वारा किया जाता है' ऐसी प्रतीति होती हैं। किन्तु परीक्षा करनेपर उनका यह कपन भी ठीक प्रनीत नही होता। क्योंकि एसा माननेपर 'देवदत्त घट बनाता हैं। इस वाक्ष्ममें कार्त देवदत्तके और कर्म घटके भी अभेदका प्रसंग आता है। तथा 'पुष्प', 'पुरूष्टिण शब्द है और 'तारका' स्त्रीक्रिंग शब्द। इस काक्सर किंगभेद होनेपर भी दोनांका अर्थ नक्षम (तारे) किया जाता है। यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एंता माननेपर 'पट ' और 'कुटी' में पट और कुटीके भी एकत्वका प्रसंग बाता है, क्योंकि दोनोका लिंग भिन्न हैं।

तथा 'आपः' शब्द नित्य बहुवचनान्त है और 'अस्मः' शब्द एकवचनान्त है इस प्रकार वचनभेद

तथा कालाधिमानास्वकल्पनं नि प्रयोजनम् ।
सिद्ध कालाधिनमेन काप्येयष्टस्य तत्त्वतः ।।८७॥
कालाधिन्यतमस्येव कल्पनं तींवधीयताम् ।
येवां कालाधिनेवेदांप पदाष्ट्रंकत्विनश्वयः ।।८८॥
शब्दः कालाधिभिभिद्यों भिन्नापंत्रतिपादकः ।
कालाधिभिभव्यों भिन्नापंत्रतिपादकः ।
कालाधिभभवाक्ष्यत्वातात्व्क् सिद्धान्यशब्दवत् ।।८९॥
पर्यावशब्दभेदेन भिन्नापंत्र्याधिरोहणात् ।
नयः समिभिक्टः स्यात पर्यवश्वास्य निश्वयः ।।९०॥

होनेपर भी दोनोका अर्थ जल किया जाता है। किन्तु यह भी ठोक नहीं है क्योंकि यदि वचनभेर होनेपर अर्थभेद नहीं माना जायंगा तो 'घट' और 'तन्तवः' (घागे) का अर्थ भी एक हो जायंगा क्योंकि इन दोनोमें वचनभेद हैं।

संस्कृत भाषामें पिरहासमें जत्म पुरपके स्थानमें मध्यमपुरपका और सध्यमपुरपके स्थानमें जत्मगुष्य-का प्रयोग ठीक माना जाता हैं। किन्तु यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह साधन मेट हीनेवर भी अपनी भेव न माननेवर 'मैं पकाता हूँ' (जू पकाता हैं' यहीं भी दोनोका एक अर्थ मानना होगा। तथा सरहनतें स्था धातुने पूर्व 'सम्' उपनमं लगानेवर मंतिशनं क्ष बनता हैं, और 'अब' उपनमं लगानेवर 'अवितिहनें कप बनता है, इस तरह उपसर्ग भेद होनेवर भा दोनोका अर्थ एक माना जाता है, किन्तु यह भी ठोक नहीं है स्थीकि उपसर्गभेद होनेवर भी अर्थभेद न माननेवर 'तिहति' और 'वितिहति' इन दोनो टाइटोके अर्थ ठहरने और उजनेमें भी अमेदका प्रसग आता है। अत राज्यनयका क्यन है कि कालादिके भेदमे राज्यका भिन्न ही

कालादिका भेद होनेपर भी अर्थका अभेद माननेपर अन्य दोष देते है-

काल आदिके भेरने अर्थका भेद माननंपर ही काल, कारक आदिकी भेदकल्पना उचिन हे अन्यथा हो काल आदिका भेद मानना ही निष्ययोजन है क्योंकि काल आदिमें-में किमी एकके भाननेसे ही हष्टकी सिद्धि हो जाती हैं।

आध्य यह है कि काल, कारक, लिंग, संख्या साथन आदिको मान्यता तभी उचित है जब इनके भेदमे अर्थमें भी भेद माना जाये। यदि ऐसा नहीं माना जाता तो उनमेसे किसी एकसे ही काम चल सकता है सबके माननेकी आयश्यकता हो क्या है।

यही बात आगे कहते है---

जो बैयाकरण काल आदिका भेद होनेपर सां प्रश्यके एकत्वका हा निश्चय मानते हैं अर्थात् सर्थभेद नहीं मानते, उन्हें कालादिंगें-से कियां एकको हा मानना खाहिए----सबके राननेकी आवश्यकता हो क्या है।

काल आदिके भेदमे अर्थभंदमे युक्ति देने है-

काल कारक मादिके द्वारा भिन्न गवर भिन्न अर्थका प्रतिपादक होता है, काल आदिके निम्नसन्द होनेंसे । जैसे काल आदिके मेदसे सिद्ध हुए अन्य शब्द सिम्ब-सिम्ब अर्थके प्रतिपादक होते हैं ।

अब समभिरूढनयको कहते हैं-

पर्यायवाचा शब्दोके रूंद्रमें सिद्ध अर्थका अधिशहण करनेले समिसक्द नय होता है । पूर्वके समान इसका निश्चय कर छंटा चाहिए।

१. भिन्नाभिन्नार्थ-सु०१,२।

इन्द्रः पुरन्दरः शक्त इत्याचा भिन्नगोचराः । शब्दा विभिन्नग्रब्दत्वाद् वाजिवारणशब्दवत् ॥९१॥ तिक्कयापरिणामोऽष्टर्सरेषैवेति विनिश्चयात् । एवभूतेन नीयेत क्रियान्तरपराष्ट्रमुखः ॥९२॥ यो य क्रियार्थमाचष्टे नासावन्यर्तक्रये े ब्वनिः । पठतीत्यादिशब्दाना पाठाचर्यस्वसंजनौत् ॥॥३॥

सर्वद्रवा (जिसने वको देख लिया है) और विश्वद्रवा (जिसने विश्वको देन लिया है) ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, किन्तु सब्दन्त इनका एक हो अर्थ मानता है मिन्न-भिन्न अर्थ नहीं मानता। इसो तरह भविवा (स॰ लूट्लकार), भविव्यति (सं॰ लूट्लकार) का भी एक हो अर्थ मानता है। तथा फिन्नवें 'विधोयतें, 'करोति', 'विद्याति' इन सब बातु जब्दोका भी एक हो अर्थ मानता है। इसी तरह पुष्य और तिष्यका, तारक और उद्का आप. और वाका, अम्भः और जलका भी एक हो अर्थ मानता है, क्योंकि इन प्यायवाची सब्दोम काल, कारक, लिंग आदिका मद नहीं है। किन्तु समिन्ददनय पर्यायमेंदेसे भी निन्न अर्थ मानता है। जैसे—

इन्त्र, शक और पुरन्दर आदि शब्दोंका अर्थ भिक्षहै क्योंकि ये सब शब्द भिन्न-मिन्न हैं, जैसे वाजि (घोड़ा) और वारण (हाथा) शब्द हैं।

इन्द्र, जक और पुरत्दर ये तीनों शब्दोका सामान्य अर्थ इन्द्र ही है। शब्दनय भी ऐसा ही मानता है क्योंकि इन तोनो शब्दोमें जिन, संस्था आदिश में दनहीं है। किन्तु समिमक्डनय शब्दमेदसे वर्थभेद मानता है। अत उनके मति प्रयोक पर्याय शब्दका भी वर्ष भिन्न है। जैसे इन्द्र शब्दका ब्युत्तरपर्य है आनन्द करने-बाला, शक्का है शक्तिशालों और पुरत्दरका है नगरोको उचाहनेबाला। बतः इस नयका मन्तव्य है कि स्वर्गके अपिर्यादको उन्द्र इनिला, बहुते है कि वह आनन्द करता है, सिह्मालों के ने ये अक कहते हैं और नगरोको उजाहनेबाल होनेनं (इसका सम्बन्ध हिन्दूसमेंके एक पौराषिक क्यानेकसे है) पुरन्दर कहते है। बतः यह नय निवक्तिक भेदसे प्रयोक सब्बन्धा भिन्न-भिन्न वर्ष मानता है।

अव एवंभूत नयको कहते हैं-

अन्य क्रियाओं से विमुख और उसी क्रियारूप परिणत हुए अर्थको उसी रूपसे निश्चय करनेयाछ। नय एवभूत हैं।

देवनाओंका राजा इन्द्र आनन्दरूप किया करता हो या न करता हो समिप्रस्ट नय उसे इन्द्र राज्यसे कहना पसाद करता है, जैसे गाय चलती हो या न चलती हो उसे गो कहा जा सकता है। किन्तु एवंभूत नय ददराजको उसी समय इन्द्र कहना पसन्द करता है जब वह आनन्द करता हो। गाय को उस समय गी कहा जा सकता है जब वह चलती हो, क्योकि यह नय जिस शब्दका जो ब्युलित सिद्ध अर्थ है तदनुसार किया करते हुए ही उस शब्दके प्रयोगको उचित्र मानता है। क्योकि——

जो शब्द जिस्प किया रूप अर्थको कहता है यह अन्य कियारूप अर्थको नहीं कहता। क्योंकि पठति इथ्यादि शब्दोंका पढ़ना आदि अर्थ पावा जाता है।

एवंभूतनयका मत है कि सब शब्द कियापरक है। गौ, बदब आदि जो जातिवाचक राज्द माने जाते हैं वे भी कियायब्द ही हैं जो आयु (बीघ्र) गामी होता है उसे अदब कब्रुते हैं। शुग्ल, बील आदि गुणवाचक माने जानेवाले शब्द भी किया शब्द ही हैं। शुभ्र होवेसे शुक्त और नीला होनेसे नील कहा जाता है। देवदत आदि ऐच्छिक शब्द भी किया शब्द हैं। देव जिसे देवें उसे देवदस कब्रुते हैं। इसी तरह जो दण्ड लिये

१. यत् सु० २ । २. --वन्यक्रियां सु० २, --वन्यस्क्रियं सु० १ । ३. --वर्षप्रसंजनम् सु० २ ।

इत्यन्योन्यमपेक्षायां सन्तः शब्दादयो नयाः ।
निरपेकाः पुनस्ते स्पुस्तदाभासाविरोचतः ॥९४॥
तत्रक्षूंमुत्रपर्यन्ताश्चरतार्थित्या स्वाद्यः ॥९४॥
तत्रक्षूंमुत्रपर्यन्ताश्चरतार्थ्यन्याभायोगेचनः ॥९४॥
पूर्वो पूर्वो नयो मुमविषयः कारणारमकः ।
पर पर पुनः सुरुमगोचरो हेतुमानिह ॥९६॥
सन्मात्रविषयत्वेन सग्रहस्य न युज्यते ।
सहाविषयता भावाभावाष्ट्रिममात्रयात् ॥९७॥
यया हि सति संकल्पस्तवेवासितवेचते ।
तत्र प्रवर्गामस्य नैगमस्य महावेदा ॥९८॥

हुए हो उसे दण्डो और जो सोगवाला हो उसे बिपाणी कहते हैं, लोकमे जो द्रव्य, गुण, किया आदिके निमित्त-से शब्दोंकी प्रकृति पायी जाती है वह व्यवहार मात्रसे हैं, निश्चयसे नहीं, ऐसा यह नय मानता है।

आगे कहते हैं कि ये शब्द समिशिस्ड और एवभूत नय सापेक्ष अवस्थामें सम्यक् और निरपेक्ष अवस्थामें मिष्या होते हैं—

इस प्रकार परस्वरमें सापेक्ष होनेपर शब्द समीमरूढ़ एवंसून नय समीचीन होते हैं और निरंपेक्ष होनेपर नयामान्य होते हैं क्योंकि तब उनमें परस्परमें विरोध प्रतीत होता है ।

उक्त तीनो कश्य नय परस्यरमें यदि एक दूसरेकी अगेशा न करके अपनी ही बात कर एकान्त रूपने आपकू करते लगते हैं तो वे मिष्यानय है अर्थान् यदि शब्दान्य समिनिक्ड एवंभूननपकी अगेशा नहीं रखना उन दोनो नयोके विषयोको मिष्या बतलाता है तो बह शब्दाभास है। तथा समिनिक्तय यदि शब्द और एवंभूतनपोक्ता निराकरण करके केकल अपने ही विषयको सत्यताका दावा करता है नो बह समिनिक्जनयाभास है। इत्ती प्रकार एवंभूतनयके सम्बन्धमें भी जानना चाहिए।

उक्त सात नयोमे अर्थनय और शब्दनयका भेद बतलाते हैं--

उक्त सात नयोमेंसे ऋतुस्त पयेन्त चार अर्थ नय माने गये है, और शेष तोन शब्दनय हैं; क्योंकि वे शब्दबाच्य अर्थको विषय करते हैं।

नैसम, संग्रह, व्यवहार और साजुनुष्ठ नयोको अर्थनय कहने है नयोकि ये चारो नय अर्थप्रधान हैं, प्रधान रूपसे अर्थको ही विषय करते हैं। गेप तीन नय शब्दनय हैं न्योकि शब्दकी प्रधानतासे अर्थको विषय करते हैं, उनका विषय शब्दके द्वारा बाच्य अर्थ है। सानो नयोके जो लक्षण उत्तर कहे हैं उनमे उनकी अर्थ-प्रधानता तथा शब्दप्रधानता स्पष्ट हो जाती है।

उक्त नयोमे कौन नय बहुविषयवाला है और कौन नय अल्पविषय ग्राला है, आगे यह बतलाते हैं—

पहला-पहला नय बहुत विषयवाला है क्योंकि वह कारणरूप है। और आगे-आगेका नय सूक्ष्म विषयवाला है क्योंकि वह कार्यरूप है।

आगे उक्त कथनको स्पष्ट करते हुए सम्रहनयसे नैगमनयको बहुत विषयवाला बतलाते हे---

संघहनयका विषय केवल सत्तामात्र है जतः मात्र और लसार कर अर्थकां विषय करने वाले नैसमयनसं संप्रहतय बहुत विषयबाटा नहीं हो सकता। क्योंकि जेये सत्यदार्थमें संकल्य होता है बैसे ही असत् पदार्थमें भी संकल्पका बोच होता है। अतः सत् और असत्मं प्रवर्तमान नैसमत्यका महान् विषय है।

यहाँसे यह बतला रहे हैं कि पूर्व-पूर्वके नयोका विषय बहुत है और उत्तर-उत्तरके नयोका विषय

संग्रहाद् व्यवहारोऽपि सिंद्रशेषावबोषकः ।

न भूमविषयोऽशेषसस्मदृष्टिपर्विशः ॥१९॥
नर्जुसूत्रः प्रभूतार्थो वर्तमानार्थगोषरः ।
कालतिवववृत्यय्योगोषराद् व्यवहारतः ॥१००॥
कालतिवववृत्यय्योगोषराद व्यवहारतः ॥१००॥
कालतिवववृत्यय्योगोषराद व्यवहारतः ॥१००॥
कालतिवविष्ठा ।
नर्जुसूत्रान्महार्थोऽत्र शब्दस्तद्विपरीत्विव् ॥१०१॥
शब्दात् पर्यायमैदेनामिक्षमर्थानमीप्सनः ।

नयात् पर्यायमैद्योऽपि महार्थस्तद्विपर्यः ॥१०२॥

योडा है। सातो नयोमे सबसे प्रथम नाम नैनमनयका है उसके बाद संग्रहनय आता है। नैगमनयका विषय
महान है और संग्रहनयका विषय उससे योडा है क्योंकि संग्रहनय केवल सत् को ग्रहण करता है और नैगमनय
सत् और अस्त दोनोंको ग्रहण करता है। ग्रह बात दोनों नयोके गत उदाहरणोसे स्पष्ट है। नैगमनय वस्तुके
अभावमें भी उसके संकल्पमानको ही ग्रहण करता है। जैसे पानी वगैरह मरनेमें को हुए व्यक्तिसे यदि कोई
पूछता है कि आप क्या करते हैं तो वह उत्तर देता है रीटी बना रहा हैं। किन्तु अभो तो वहां आटा तक
भा मौजद नही है। फिर भी उसका संकल्प रोटी बनानेका है अतः उसके अभावमें भी वह कहता है कि मैं
रोटी बना रहा हूँ। परन्तु संग्रहनय तो केवल सन्को ही ग्रहण करता है। जैसे 'घट' कहनेसे सब घटोका
ग्रहण होता है।

आगे कहते है कि संग्रहनयमे व्यवहारनयका विषय अल्प है-

समस्त सन्पदार्थों के समृहको विषय करनेवाके संग्रहनयसे सत्तके किसी एक नेदका ज्ञान कराने-वाहा ज्यवहारनय मी अधिक विषयवाला नहीं है।

सप्रहृतयमे प्रहण किये गये पराष्ट्रीके भोर-प्रभेवको प्रहण करनेवाला व्यवहारनय है। अतः संग्रहनय बहुविपयवाला है और व्यवहारनय अल्प विषयवाला है। जैसे संग्रहनय 'सत्' से समस्त सत्पदार्थोंको ग्रहण करता है। किन्तु व्यवहारनय उसके भेदोमेंने जीव या अजीव आदिको ग्रहण करता है।

आगे व्यवहारनयसे ऋजुसूत्रको अल्प विषयवाला बतलाते है-

भून, सविष्यत् और वर्तमान तानीं कार्कोमें रहनेवाले अयें को विषय करनेवाले व्यवहारनयसे केवळ वर्तमान अर्थोंका विषय करनेवाला ऋजुसूत्र बहुविषयवाला नहीं है।

व्यवहारनय तो त्रिकालबर्सी पदार्थोको विषय करता है और त्रग्रजुमुत्रनय केवल वर्तमानकालको पर्याय-को हो विषय करता है अत व्यवहारनयसे त्रग्रजुमुत्रका विषय अल्प है।

आगे ऋज्सूत्रनयसे शब्दनयको अल्पविषयवाला बतलाते है-

काळ कारक आदिका भेद होते हुए भी अभिन्न अर्थका स्वोकार करनेवाळे ऋज्नुवृत्रनयसे उससे विपरीत अर्थको जाननेवाळा शब्दनय सहाविषयमाळा नहीं है।

ऋजुसूत्रनय काल कारक आदिके भेदसे अर्थको भेदरूप नहीं मानता किन्तु शब्दनय मानता है। अतः शब्दनयसे ऋजुसूत्रनयका विषय महान् है और ऋजुसूत्रसे शब्दनयका विषय अस्य है।

आगे कहते हैं कि शब्दनयसे समिभरूदनयका विषय अल्प है—

पर्यायभेदसे अभिन्न अर्थको स्वीकार करनेवाछे सब्दनवसे उससे विपरीत सम्मिरूद नय मी महाविषयवाला नहीं है।

राज्यतय गज्यभेदसे वर्षभेद नहीं मानता । इत्त्र, शक्त, पुरन्दर आदि पर्यायवाची राज्योंका अभिन्न अर्थ मानता है । किन्तु सम्भिरूडनय प्रत्येक शब्दका वर्ष भिन्न-भिन्न मानता है । वतः शब्दभेदसे अर्थभेद न मानने-वाले शब्दनयसे शब्दभेदसे अर्थभेद माननेवाला समिन्न्डनय अस्पविषयवाला है । कियामेदेऽपि चाभिन्नमर्थमध्युपगच्छतः । नेवंभूतः प्रभूताषां नयः सम्भिष्टद्धतः ।।१०३॥ नेगेमा प्रातिकृत्येन न संग्रहः प्रवर्तते । साम्या वाच्यमिहासीष्टा समञ्जो विभागतः ॥१०४॥ नेगम्यवहाराभ्यां विरुद्धाभ्या तावृग्यमाविगानतः ॥१०४॥ सौ शब्दान्निगमादः याष्ट्रवस्थामविगानतः ॥१०४॥ सौ शब्दान्निगमादः याष्ट्रवस्थामविगानतः ॥१०६॥ न्यान्यवस्या विष्यान्यतिष्या ॥१०६॥ न्यान्यताम् । स्वभूताच्य साम्यताम् । तथ्यव ख्यापिनी सप्तमञ्जो नयविद्यां मता ॥१०८॥ विशेषेक्षतः सर्वन्यानाम् (द्याराम्यानम् । परस्यक्दार्थेड्वत्वस्यवस्यम् ॥१०८॥ परस्यक्दार्थेडव्वत्वस्यम् ॥१०८॥ प्रयोग प्रतिपर्यक्षत्वार्थेडव्वत्त्यस्य व्यवसः ॥ १०८॥ प्रयोग प्रतिपर्यामाविद्धाः तथ्यं सा । परस्य स्वा

आगे कहते है कि समीभरूढ नयसे एवंभूत अल्पविषयवाला है—

क्रियाभेट् होनेपर मी अभिन्न अर्थका स्वीकार करनेवाले समिभिरूहनयमे एवंभूतनय बर्शावयय बाला नहीं हैं।

सारारा यह है कि एवंभूतनय स्वर्गके स्वामीको उसी समय इन्ट मानता है जब वह आनन्द करनः होता है। क्योंकि इन्ट्रका अर्थ आनन्द करनेवाला है। किन्तु समिभस्डनय यथिन इन्ट्रका अर्थ आनन्द करनेवाला हो मानता है किन्तु उसने कभी भी आनन्द किया हो और वर्तमानमे वह कुछ अन्य कार्य करना हो तब भी उसे इन्ट्र ही मानता है। अतः समिभस्डनयसे एवंभूतनयका विषय कम है।

भागे नमवाक्यकी प्रवृत्तिको बतलाते है-

संप्रहत्तव नैगमनपके अनुकृत होकर प्रश्नुति नहीं करता अर्थात प्रतिकृत होकर प्रश्नुति करता है। अतः वन दांने नियों ह्या। यहः भेद करके अमेष्ट सप्तममा कह छेना चातिए। उसी प्रशास परस्पसें विकत् नैगम और क्ववतान्वके हास सम्मागीक क्षत्रक छेना चातिए तथा परस्पसें विकत् नैगम और क्ववतान्वके हास सम्मागीक क्षत्रक कर छेना चातिए। तथा विधि नियेशकर वह सम्मागी नैगमनय और सादन्वमें, नैगमनय और सम्मामक्वत्वमें, और नैगमनय तथा एवश्तनयसे आन हेनी चाहिए। नैगमनय तथा एवश्तनयसे आन हेनी चाहिए। नैगमनय का त्रांतर सम्मामक्वत्वमें, अति उनके प्रतिवक्षी सेपन्यमें स्थान सम्मागी जानकेना चाहिए। इस प्रकास तथा विश्वता होता स्थान सम्मागी स्वत्वमों स्थान है। एवस्पसें विकत्न अर्थका कथन कर सेना चाहिए। इस प्रकास प्रमाण सामागी स्थान कर सेना चाहिए। इस प्रकास प्रमाण समाम वगाका वरह प्रत्येक प्रयोगीय सेक्ष्य सम्मागी जानना चाहिए। इसके किना चवनको गांत सम्भव नहीं है।

नैगमनवको संग्रह आदि श्रेष छह नयोके साथ मिलानेसे छह सप्तभंगियाँ बनती है । संग्रहनयको व्यवहार आदि पाँच नयोके साथ मिलानेसे पाँच सप्तभंगियाँ बनती है । व्यवहारनयको ऋनुसूत्र आदि चार नयोके साथ मिलानेसे चार सप्तभगियाँ बनती हैं । ऋनुसूत्रनयको शब्द आदि तीन नयोके साथ मिलानेसे तीन सप्तभंगियाँ

१. तैगमप्रातिकृत्येन संग्रह मंत्रवर्तते सु० । २ स्यान्तेग -सु० २ । ३. स शब्दान्तेगमादन्या यु-सु० । ४. इन्दर्शन सु० २ ।

बनती हैं। शब्दनयको समिभरूड लादि दो नयोंके साथ मिलानेसे दो सप्तर्गीयमाँ बनती हैं। और समिभरूडनय-को एवंभूतनयके साथ मिलानेसे एक सप्तर्थमो बनती हैं। इस प्रकार पक्ष और प्रतिपन्नरूपसे विधि-नियेषके द्वारा सात मूलनयोंकी ( ६ + ५ + ४ + ३ + २ + १ = २१) इक्कीस सप्तर्थाग्यों जानना चाहिए।

तथा नैगमनयके नो भेदोका परसंबह और अपरस्ववहके साथ कथन करनेसे अठारह सप्तमंगियाँ होती हैं। नैगमनयके नौ भेदोका परस्ववहारनय और अपरस्ववहारनयके साथ कथन करनेसे भी अट्टाग्ह सप्त-भंगियाँ होती हैं। नैगमनयके नौ भेदोंका अट्टाब्सूयके साथ कथन करनेसे नौ सप्तमंगियाँ होती हैं। नैगमनयके नौ भेदोका अट्टाब्सूयके साथ कथन करनेसे नौ सप्तमंगियाँ होती हैं। नैगमनयके नौ भेदोका सम्मिन्द्यनयके साथ कथन करनेसे नौ अट्टाब्स्य ११७ सप्तमंगियाँ होती हैं। नैगमनयके नौ भेदोका सम्मिन्द्यनयके साथ कथन करनेसे नौ, इस तरह सब ११७ सप्तमंगियाँ होती है।

इसी तरह संग्रह आदि नय भेदोको शेष नयोंके भेदोंके साथ मिलाकर कथन करनेसे सप्तर्भागयाँ होती हैं। इस प्रकार उत्तरनयोंको १७५ सप्तभगियाँ जानना चाहिए। अर्थात नैगमनयको ११७. संग्रहनयकी २२. व्यवहारनयको १८. ऋजसन्नमको ६ और शब्दनयको १२। प्रत्येक वस्तुके प्रत्येक धर्ममें उसको प्रतिपक्षी धर्मकी योजना करके विधि-निर्पेषकी कल्पना करनेसे सप्तभंगीकी निष्पत्ति होती है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाले नैगमनयका आश्रय लेकर विधि कल्पना होतो है और उसके प्रति-पक्षा नग्रहत्यके आश्रयमे निषेष कल्पना होती है। क्योंकि प्रस्थ आदिका संकल्प मात्र ही तो प्रस्थ आदि नहीं है। विद्यमान प्रस्थकों हो प्रस्थ कहा जाता है। इसी तरह नैगमनयके प्रतिपक्षी व्यवहारनयके आश्रयसे भी निर्मेशकी कल्पना की जाती है क्योंकि व्यवहारनयकी दृष्टिमें प्रस्थपर्याय द्रव्यसे भिन्न नहीं है। अत वह द्रव्यरूप हो है जो द्रव्य नहीं है उसे जान नहीं सकते । नैगमनयके साथ उसके प्रतिपक्षी ऋजसूत्र नयका आश्रय तेनेसे भी निषेध कल्पना होती है क्योंकि ऋजसूत्र दृष्टिसे प्रस्थादि पर्यायमात्र है अन्यया उसकी प्रतीति नहीं हो साती। शब्दनयका कथन है कि काल आदिके भेदसे भिन्न अर्थ प्रस्थ आदि रूप होता है। समिभरूडनय-को दिष्टिमे पर्यायभेदसे भिन्न अर्थ प्रस्थादिरूप होता है। एवंभूतनयकी दृष्टिमे प्रस्थादि क्रियारूप परिणत अर्थ हो प्रस्थादि रूप होता है। इस तरह नैगमनयके साथ इन प्रतिपक्षी नयोकी योजना करनेसे विधि और निषंधकी कल्पना होती है क्योंकि नैगमनयका विषय इन नयोको मान्य नहीं है। इन्ही विधि और निषेधको योजनामें सप्तर्भग बनते हैं, है, नहों, क्रमसे हैं नहीं, अवक्तव्य । है और अवक्तव्य, नहीं और अवस्तव्य, है, नहीं और अवन्तव्य । इस तरह नैगमनयके साथ उसके प्रतिपक्षी छह नयांकी योजनासे छह सप्तभगियाँ बनती है ।

हसी तरह संग्रहनयका आजय करनेसे विधि कल्यना की जाती है कि सब केवल सत् ही है गपेके सीपकी तरह असन्कों प्रतीति नहीं होंगी। उसके प्रतियकों व्यवहारनयके आजयसे नियक्तों कल्यना की जाती है कि सब केवल सत् हों नहीं हैं क्योंकि वस्तुकों प्रतीति केवल सत् रूपसे नहीं होती बलिक प्रव्यादि रूपसे होती है। सग्रहके प्रतियक्ती ऋजुसूत्रनयके आल्यसे भी प्रतियेष कल्यना होती है। ऋजुसूत्र नय कहता है कि सब सरस्वरूप नहीं हैं क्योंकि वस्तुकों प्रतीति केवल वर्तमान रूपसे हो होती है अत वस्तु अतीत और अनागत रूपसे असत् है। इसी तरह शब्दनय कहता है कि सब सरस्वरूप नहीं है क्योंकि काल आदिके भेदके द्वारा मिन्न अर्थकों उपलब्धि होती है। एवभूतनय कहता है कि सब सत्वरूप नहीं है जो अर्थ उस क्रियारूप परिणत हो रहा है वही अर्थ उस शब्दबाच्य होता है। इस प्रकार संग्रहनयके साथ उसके प्रतिपत्नी पांच नयो-को योजनाके द्वारा विभिनिषेषकों कल्पना करनेसे पांच सप्तर्भीयाँ होती हैं। सात भंग उक्त प्रकारसे हो जानना चाहिए।

इसी प्रकार व्यवहारनयके द्वारा विधि की जाती है कि सब इव्यादिस्वरूप हैं। उसका प्रतिपक्षो ऋजुसूत्रनय प्रतिपेष करता है कि सब इव्यादिस्वरूप नही है केवल पर्यायमात्रको हो उपलब्ध होती है। अब्दन्य समिन्नस्व और एवंभूतनय भी व्यवहारनयके वक्तव्यका निषेष करते हुए कहते है कि सब इव्यादि [तत्र प्रदनवज्ञात्किष्विद्धाः शब्दः प्रवर्ततः । स्यादस्त्येवास्त्रिल यद्वत् स्वरूपादिचतुष्ठयात् ।।४९॥ स्यान्नास्त्येव विषयोग्गादिति कश्चिन्निषेवते । स्यान्द्वेतमेव तद्देतादित्यस्तित्वनिषेवयोः ।।५९॥ क्रमेण योगपद्याद्वा स्वयेवत्तवनिष्ययो ।।५९॥ स्यादस्यवाच्यमेवेति तथावितनयार्पणात् ।।५१॥ स्यान्नास्त्यवाच्यमेवेति तत्त एव निगद्यते । स्याद्द्वयावाच्यमेवेति तसम्प्यविदोधतः ।।५२॥ स्याद्वयावाच्यमेवेति तसम्प्यविदोधतः ।।५२॥

स्वरूप नहीं है क्योंकि कालादिके भेदसे, पर्यायभेदने और क्रियाभेदने फिल अर्थको उपलब्धि होती है। इस तरह व्यवहारत्त्र्यके साथ उसके प्रतिपक्षों चार नयोको योजनाके द्वारा विधिनिषेथ कल्पना करनेसे चार सप्तमगो होती है।

नेजुनुमुननय विधि करता है कि सब पर्याय मात्र हो है। उसके प्रतिपनी शब्दनय, समिक्डनय और एकमुतनय उसका प्रतियेश करते हैं कि सब पर्यायमात्र नहीं है, काल आदिके घेदसे, पर्यायमेंटमें या किया मेरेसे मित्र पर्यायको उसलिय देखी जाती हैं। ऋजुमुजनयके साथ उसके प्रतिपक्षी इन तीन नयोंको योजनाके हारा विधिनियेपकी करणना करतेसे तीन सममीयार्य नतती है।

शब्दनम् विधि करता है कि सब कालादिभेदसे भिन्न हैं। उसके प्रतिपत्नी सम्भिन्दन्य और एवभुत नियेष करते हैं कि तब कालादिके भेदसे ही भिन्न नहीं हैं क्षिप् पूर्वायमेद और क्रियामेदसे भी निन्न अर्थनो प्रतीति होती है। इस प्रकार सब्दन्यके साथ उसके प्रतिपत्नी दो नयोंकी योजना करके विधिनपेयका करणना करोंसे दो सप्तामीयों होती है सामभ्य पर्यवत जानना चाहित्।

समीमण्डनय विधि करता है कि सब पर्यायमेरसे भिन्न है। उसका प्रटिपकी एवमूननय निर्पेश करता है कि सब पर्यायमेरसे ही निन्न नहीं है, किया भेरने पर्यायका भेर पाया जाता है। इन दोना नयोकी विधिनियंप कल्पना के कर एक ही सप्तप्रभंगी होती है। इस तरह मुख्तय सम्बन्धा २१ मदार्थायों जानता चाहिए। तथा मुख्त नयोक जनर भेदोके साथ भी उनके प्रतिपक्षी नयोका अवलम्बन लेकर उत्त, प्रकारमें सप्तप्रमियोनी मोजना कर लेनो चाहिए।

आगे सप्तभगीका कथन करते है-

प्रश्नके अनुसार कोई कहर तो केवल विधिमें ही प्रवृत्त होता है जैसे—स्वतृत्व्य, स्वशंज = प्रकार कीर स्वसारसे सम्पूर्ण पदाध कथिवन सस्वकृष्य ही हैं। कोई तहर िषेश्रमें प्रवृत्ति करना हैं। जैन, प्रवृत्त्व , राक्षेत्र, प्रकार कीर परभावसे सम्पूर्ण पदाध कथिवन नास्तिस्वरूप ही है। कोई तहर क्रममें अस्तित्व और नास्तिक्यमें प्रवृत्ति करता है जैसे, मम्पूर्णपदाध स्वतन्वादि बनुष्ट्यको अपेक्षा कथिवन सास्तिक्य और नास्तिक्यमें प्रवृत्ति करता है जैसे, मम्पूर्णपदाध स्वतन्वादि बनुष्ट्यको अपेक्षा कथिवन अस्तर्यक्य ही हैं। कोई सार्य पुगपद अस्तिक्य नासित्यमें प्रवृत्ति करता है जैसे, सम्पूर्ण पदाध कथिवन अवस्त्वरूप का तरह प्रधायोग्य नव्यवव्यक्षा-से सम्पूर्णपदाध कथिवन स्वत्व अवस्त्वरूप कथिवन स्वत्व अवस्त्रक्षय कथिवन स्वत्वरूप कथिवन स्वत्वरूप स्वत्वरूप स्वत्वरूप कथिवन स्वत्वरूप स्वत्वरू

शंका समाधान पूर्वक सप्तर्भगीके सम्बन्धमे प्रकाश डाला जाता है।

ाका—एक बस्तुमें स्यादादी जैन कथन करनेके योग्य अनन्तवर्म मानते हैं । अतः कथनके मार्ग भी अनन्त ही होना चाहिए, सात नहीं । अतः सप्तभगोको बात ठोक नहीं है ।

समाथान—प्रत्येक घमके विधि और निर्येषको अपेक्षासे सप्तमन होते हैं। इस प्रकारसे एक वस्तुमें वर्तमान अनन्तवमोंके विधिनिषेषको टेकर अनन्त सप्तर्भनियों भी हो सकती हैं। इसमें कोई विरोधकी बात नहीं हैं। इंका-एक वर्मको लेकर तो बचनका एक ही भंग होना चाहिए, सात भंग नही, क्योंकि एक वर्मको सात प्रकारसे नही कहा जा सकता।

ससाधान—प्रश्नके बरासे सात भंग होते है। जब प्रश्नके सात प्रशार हो सकते हैं तो उसके उत्तर रूप बचर्नोंके भी सात प्रकार होने चाहिए। प्रश्नके सात प्रकार होनेका कारण यह हैं कि वस्तुमें एक घर्मका कवन करनेपर अन्य पर्मोंका आक्षेप करना होता है।

**अंका--वस्तुके एक धर्मका कथन करनेपर अन्य धर्मीका आक्षेप क्यो करना होता है।** 

समाधान — क्योंकि वह घर्म उन अन्य घर्मोंके विना नहीं हो सकता । जैसे किसी वस्तुमें अन्तित्व घर्मभी जिज्ञास्य होनेपर प्रश्नको प्रवृत्ति होती है जैसे ही उस अस्तित्व धर्मके अविनामाची नास्तित्व आदि घर्मोंकी जिज्ञासा होनेपर भी प्रश्नोंकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार जिज्ञासाके सात प्रकार होनेसे प्रश्नोंके सात प्रकार होने हैं और प्रश्नोंके सात प्रकार होनेसे वचनके सात प्रकार होते हैं।

हांका — किसी वस्तुमें अस्तित्ववर्षका नास्तित्व आदि छह वर्षोका अविनाभावी होना असिद्ध है अदः जिज्ञासाके सात प्रकार मानना भी अयक है ?

समाधान—नही, वह तो बुक्ति सिंद है। और बुक्ति हर प्रकार है—एक धर्मीम अस्तित्वधर्म प्रतियंत्र करने योग्य नास्तित्व आदि समीके साथ अविनामावों है, धर्म होनेते । जैसे कि हेतुका अस्तित्वधर्म नान्नित्वधर्मका अविनामावी है। आधाय यह है कि प्रत्येक बादी अनुमान प्रमाणके हारा अपने दह तस्ववक्षी सिर्धित जन्मा है। अनुमानके तीन अंग होने है—पश हेतु और दृष्टाचा। जैसे यह पर्वन अनिनवाला है पुम्बाला होने से। जहाँ-नहाँ घुर्मी हाना है वहाँ-नहाँ आग होतो है जैसे, रसाईवर। और जहाँ-नहाँ आग नही होनी वहाँ एशी भी नहा होना जैसे, नदी। इस अनुमानमें हेतु 'पुम्बाला होनेसे' पर्वन्ते भी रहना है, प्रमोधवर्म भी गहना है किन्तु नदीन नहीं उहता। अदा यह हेनु सच्चा हेनु माना जाता है क्योंकि जो हेनु पन्न पर्वत्के समान सराव प्रदेश से सी हिस्त अपने तो रहना है किन्तु विवक्ष नदीमें नहीं रहना वही हेनु सच्चा होता है। अत हेनु भे अनिनव्यवधर्म नास्तिद्वधर्मका अविनामावी है वैसे ही सर्वत्र जनाना चाहिए।

शंका—साध्यके न होनेपर साधनका नियम रूपसे न होना (नास्तित्व) हो तो साध्यके होनेपर साधनका होना (अस्तित्व) है। अत. अस्तित्व और नास्तित्व ये दो धर्म नही हैं। तब आप नास्तित्वको अस्तित्व धर्मका प्रतिपेध्य (निपेध करनेके योग्य) धर्म कैसे कहते हैं। इस प्रकार पररूसे नास्तित्व तो स्वरूपी अस्तित्व ही हुआ। अब यदि नास्तित्वको निपेध्य कहा आता है तो उसका अविनामाबी होनेसे स्वरूपीसिन्त्वमे बाधा आती है। वस्तु उसी रूपसे अस्ति है और उसी रूपसे नास्ति है ऐसी प्रतीति तो नहीं होती।

समाधान—तब तो हेतुको जो बौद्धने त्रिक्पात्मक (पश्यसन्त्र, सपक्षसन्त्र और विपक्षमं असन्त्र ) माना है बहु नही बनेगा। क्योंकि उक्तकपनके अनुसार हेतुका पक्ष सपक्षमं सन्त्र हो विपक्षमं असन्त्र ह। यदि दोनोको भिन्न मानते हो तो एक बस्तुमे भी स्वरूपसे अस्तित्व और पररूपसे नास्तित्वको भिन्न-भिन्न मानना चाहिए।

र्शकां—िकसी एकमें अस्तित्वकी सिद्धि होनेपर उसकी अन्या नास्तित्व (सिद्धि हो जाती है अत अस्तित्व और नास्तित्व ये दोनो भिन्न नहीं हैं।

समाधान—एकके बस्तित्वकी सिद्धिके सामध्येसे अन्यत्र उसके नाम्नित्वकी सिद्धि हो तानेपर उसे सामध्येसिद्धि मानकर भी भिन्न नहीं मानना तो बड़ी विचित्र वात है। तब तो कहीपर किनोकी नाम्तित्व-सिद्धिके सामध्येसे अस्तित्वकी सिद्धि होनेकी दोनोमें भिन्नताके अभावका प्रमा आता है। जो उस प्रकार भाव ( बस्तित्व ) और अभाव ( नास्तित्व ) को एक बहुता है बहु न तो कही प्रकृति कर सकता है और नव्ही में निवृत्ति कर सकता है और नव्ही मन्तित्व को नविष्य जो भाव है वह अभावसे मिन्न नहीं है अभाव भावसे भिन्न नहीं है। बता यार्थिमें अस्तित्व और नाम्तित्वयों कहीं भेद मानना हो चाहिए। और जहाँ कही बस्तित्व

२६० परिशिष्ट

प्रतिषेष्य नास्तित्वके साथ अविनाभावी सिद्ध हो उसे ही हमारे उक्त अनुमानमें दृष्टान्त रूपसे समझ लेना चाहिए। अस्त.

स्वरूपको अपेक्षा अस्तित्व और पररूपको अपेक्षा नास्तित्वमे कोई विरोध नही है। असे स्वरूपके ग्रहण-से, बस्तुका अस्तित्व कायम है वैने हो पररूपके त्यागवर भी वस्तुका अस्तित्व कायम है। यदि वस्तु स्वरूपके ग्रहणको तरह पररूपके भी ग्रहण करने लगे तो अपने और परायेके भेदका सर्वधा अभाव हो जाये। इसी तरह यदि वस्तु पररूपके त्यागको तरह स्वरूपको भी त्याग दे तो शृन्यताका हो प्रसग उपस्थित हो जाये। अत सम्पूर्ण बस्तुएँ स्वद्रव्यमें है, पर्द्रव्यमें नहीं। स्वद्रव्यको स्वीकार और पर्द्रव्यको तिरस्कारको ज्यावस्य संवस्तुका स्वरूप बनता है। स्वद्रव्यको तरह पर्दर्व्यको भी स्वीकार करनेपर स्वद्रव्य और पर्दर्व्यक्ष भेद-का ही अभाव हो जायेगा। अत. जैसे जोवादि वस्तु स्वद्रव्य जोवत्व रूपसे है, परद्रव्य पुद्गलादि रूपसे नही है, स्वभाव जानादि रूपमें हं, परभाव रूपांद रूपसे नहीं है। वैसे ही सब वस्तुओके सम्बन्धमे जानना चाहिए।

इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वक्षेत्रमें है और परक्षेत्रमें नहीं है इसमें भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि म्बक्षेत्रके ग्रहण और परक्षेत्रके त्यागपर ही वस्तुका वस्तुत्व कायम है। अन्यया क्षत्रोके संकरका प्रसंग आता है। नित्ययनयसे प्रत्येक वस्तुकी स्वारमा ही उसका क्षेत्र है और व्यवहारनयसे आकाश आदि है। स्वत्रव्य और स्वक्षेत्रको तरह प्रत्येकवस्तु स्वकालमें है, परकालमें नहीं है, हसमें भी कोई विरोध नहीं है। वयोंकि स्वकालके ग्रहण और परकालके त्यागसे ही वस्तुका वस्तुत्व कायम है अन्यया कालोके साकर्यका प्रसंग आता है।

रांका—इत प्रकारचे तो एक वस्तुमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनो सिद्ध हुए तव तो केवल अस्तित्व या केवल नास्तित्वकी छिद्धिकी बात तो नही रहती क्योंकि किसी वस्तुमे केवल अस्तित्व या केवल नास्तित्व नही रहता।

समाधान— नयविवशासे केवल अस्तिस्त आदि भी सम्भव है। एक वस्तुमें अस्तित्व आदि नाता थमांके सिद्ध होनेपर भी यदि बादि-प्रतिवादों उनमेंने एक वर्मको मानता है तो जिस वर्मको बहु नहीं मानता उसे उसका अविनामावी मानकर निद्ध किया जाता है। इस प्रकार एक वस्तुमें शुनितृष्ट्रके सिद्ध किये अस्तित्व आदि सात पर्व किसी-किसी जातांके हृदयमें सात प्रकारों कावाएं उत्पन्न करते हैं अत सात प्रकार- की जिज्ञामा होती है। सात प्रकारके जिज्ञासाने सात प्रकारके प्रका होते हैं और सात प्रकारके प्रचीके उत्तर रूपमें सात प्रकारके ववन प्रयोग होते हैं अत शत्म के व्यविष्ट स्व स्वतुमें महमंत्री होती है यह कथन उचित है। क्यांकि सातके अतिरिक्त आठवाँ भगकी उत्पत्ति निर्मित प्रकानत्व सम्भव नहीं है। और प्रकानत्व सम्भव नहीं है। और जिज्ञासान्तर सम्भव नहीं हो है। और नयी शंका उत्पन्न न होनेका कारण यह है कि स्विधिनियंभको करनाके द्वारा वस्त्रमं कोई आठवाँ श्रविष्ट अध्ययमं नहीं बता।

यित कोई उक्त सान प्रकारके प्रश्नोके अतिरिक्त नया प्रक्त उठाना बाहता है तो यह प्रक्त पृथक्पृयक् अस्तित्य-नास्तित्वके मम्बन्धमें है या ममस्त अस्तित्य-नास्तित्वके सम्बन्धमें है। यदि पृथक् अस्तित्यनास्तित्वके सम्बन्धमें नया प्रस्त है तो प्रधानक्ष्मि अस्तित्व या नास्तित्व सम्बन्धी प्रक्र प्रधम और दूषरे
नास्तित्वके सम्बन्धमें नहीं जाने है। यदि सत्वको गौण करके और नास्तित्वको प्रधान करके प्रक्र है तो
दूसरे प्रजन्म गीमत हो जायेगा और यदि नास्तित्वको गौण करके और अस्तित्वको प्रधान करके प्रक्र है तो
प्रयम प्रक्रम गीमत हो जायेगा।

यदि समस्त अस्टिटब-नास्टित्बके विषयमे नया प्रस्त है तो क्रमसे होनेपर तीसरेमे और युगपत् होनेपर बनुषंग गीमत हो जाता है। इसी तरह पहले और चौषेको मिलाकर किये गये प्रश्न पांचवेंगे, हुसरे और चौषेको मिलाकर किया गया प्रश्न छउंम और तीसरे-चौषेको मिलाकर किया गया प्रश्न सातवेंगे गीमत हो जाता है। वाक्येऽवधारणं तावदिनष्टार्थनिवृत्तये । कर्तव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्य कुत्रचित् ॥५३॥ सर्वेथा तत्प्रयोगेऽपि सच्वादिप्राप्तिविच्छिदे । स्यात्कार. संप्रयुज्येताने शन्तद्योतकत्वतः ॥५४॥

इस तरह सभी अन्य नये प्रश्नोंका अन्तर्भाव सात ही प्रश्नोमें हो जाता है।

पहले बस्तित्व और तीसरे बस्तित्व-नास्तित्वको मिलाकर नया प्रका उत्पन्न करना तो पुनरुक्त है नयोकि पहला बस्तित्व गंग तो तीसरे भंगका हो अवसव होनेसे पूछा जा चुका है। इसी तरह प्रयम भंगको चतुर्थ जादि भंगोके साथ, दिन्य भंगको तीसरे बादि भंगोके साथ, तीसरेको चौथे बादि भंगोके साथ, चौथे-को पौचे आदि भंगोके साथ, पौचवें को छठेको सात्य के साथ मिलाकर उत्पन्न हुए भंग भी पुनरुक्त जानने चाहिए। बतः तीसरे, चौथे, पौचवें, छठे और सातवें भंगोके योगने भी नया भंग नही वन सकता।

अंका—तब तो तीसरे आदि भंग भी पुनरुक्त कहे जायेगे ?

समाधान—नहीं, बयोकि तीसरे अस्ति नास्ति अंगमे दोनां घमोंको कमसे प्रधानरूपसे कहा गया है, पहले और दूसरे भंगमे दोनोको उस रूपसे नहीं कहा गया। पहलेमें केवल अस्तित्व पर्म प्रधान है और दूसरेमें केवल नास्तित्व पर्म प्रधान है, और चतुर्व अगोमें दोनों घमें गुगपुर प्रधान है अतः वह भी पुनवक्त नहीं है। पौचन अस्तित्व अस्ति अस्तित्व और अवकल्यपर्म प्रधान है। उपिच अस्ति अस्ति अस्ति में प्रधान है तथा मातविष् आर्थ अक्तम्य विवास अस्तित्व और अवकल्यपर्म प्रधान है तथा मातविष् आर्थ अक्तम्य विवास क्षित्र अस्ति 
शंका — इस तरह तो तुतीयको प्रथम भंगके साथ मिलानेपर दो अस्तित्व और एक नास्तित्वका प्राधान्य होनेसे तथा तीवरेको दूसरके साथ मिलानेसे दो नास्तित्व और एक अस्तित्वकी प्रधानतासे अपुनरक्त भंग वन सकते है क्योंकि उक्त सात भंगोमें इस रूपसे कथन नहीं किया गया है ?

समाधान—यह ठोक नहीं है क्यों िएक बस्तुषे अनेक अस्तित्व या अनेक नास्तित्व या अनेक जबनक्रयमं नहीं रह सकते । तथा समर्थगी एक ही बस्तुके धर्मोंको लेकर होतो है, अनेक वस्तुओं के धर्मोंको लेकर नहीं होता है, अनेक वस्तुओं के धर्मोंको लेकर नहीं होती । किन्तु एक हो बस्तुके अनेक पर्योको लेकर अनेक समर्थापया हो सकती है। जैसे, जोव-बस्तुमें नीवत्वको अपेक्षा अस्तित्व अमुक्तव्यकी अपेक्षा नास्तित्व, या मुक्तत्वकी अपेक्षा अस्तित्व अमुक्तव्यकी अपेक्षा नास्तित्व, हम तरह एक हो बस्तुमें अनन्त सप्तर्भीषया पृथक्-पृथक् हो बस्तुमें अनन्त सप्तर्भीषया पृथक्-पृथक् हो बस्तुमें अनन्त सप्तर्भीषया पृथक्-

र्शका —सात प्रकारके उक्त बचनोमेन्से किसी एक भंगवचनसे भी अनन्तधमित्मक वस्तुका कथन हो जाता है अब शेष बचन विकल्प व्यर्थ क्यो नही है ?

समाधान—नही, बयोकि उन क्षेप वननोमे अन्य-अन्य घर्मोकी प्रपानतासे तथा शेषधर्मोकी गौणतासे वस्तुकी प्रतिपत्ति होती है अतः वै सभी बचन उपयोगी है।

आगे 'सब सत् ही हैं' इस वाक्यमें 'हो' के प्रयोगकी सार्थकता बतलाते हैं-

अनिष्ट अर्थका निवृत्तिके लिए वाक्यमें अवधारण (हीका प्रयोग ) करना चाहिए। हीका प्रयोग नर्डा करनेपर, कहीं-कहीं वाक्य न कहे रायेके समान समझा जाता है।

आगे 'स्यात्' पदके प्रयोगका समर्थन करते हैं---

उस 'हा' का प्रयोग करनेवर सी सर्वया सर्व शाहिकी प्राह्मिका नियेश करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग करना चाहिए; क्योंकि वह 'स्यात्' शब्द अनेकान्तका धोतक है।

'स्यात् अस्ति एव जीवः' कर्यन्ति जीव है ही, इस पहले वाक्यमें 'स्यात्' पदका प्रयोग करना योग्य ह। यदि उसका प्रयोग नहीं किया जायेगा और 'जीव हैं ही' इतना ही कहा जायेगा तो सभी प्रकारोसे

#### स्याच्छब्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावबोघने । शब्दान्तरप्रयोगोऽत्र विशेषप्रतिपत्तये ॥५५॥

जीवके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा अर्थात् जैसे जीव जीवत्व रूपसे है वैसे ही पुद्गलादिके अस्तित्व रूपसे मी उसके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा क्योंकि 'ओव है हों' इस वाक्यसे ऐसा ही अर्थ निकल्ता है। यदि तुम कहोगे कि हम प्रकरण आदिसे जीवमें पुद्गल आदिके अस्तित्वको अ्यावृत्ति कर देंगे तो उसे 'जीव है हों' इस वाक्य-का शब्दार्थ तो नहीं मान सकते क्योंक हस वाक्यसे मुननेवालेको ऐसा बोच नहीं होता कि जीव अमुक रूपसे तो है और अमक रूपसे नहीं है।

शंका—जीवमे अस्तित्व मामान्य पाया जाता है पुद्गल आदिका अस्तित्व तो मामान्य नहीं है विशेष है, अत पुद्गल आदिके अस्तित्व विशेषको जीवमे प्राप्ति हो नही है। तब उसकी निवृत्तिके लिए 'स्यात' पदका प्रयोग करना व्यर्थ हैं।

समाधान-तब तो 'जीव है ही' इस वाक्यमे 'ही' लगाना व्यर्थ है।

शका--'ही' यह बतलानेके लिए लगाया गया है कि जीव स्वगत अस्तित्व विशेषसे ही 'अस्ति' है।

समाधान—स्वगत अस्तित्व विशेषसे ही यदि जीव 'अस्ति' है तो इसका मतलब हुआ कि परगन अस्तित्वसे जीव 'अस्ति' नही है। और तब 'जीव हैं हो' में ही लगाना व्यर्थ हो जाता है। और बिना 'ही' का वाबर उचित नही है क्योंकि केवल 'जीव हैं कहनेसे तो उसके अस्तित्वकी तरह नास्तित्वका भी अनुगर आता है। 'ही' का लगाना तो तभी सार्थक ही सकता है जब सभी प्रकारसे जीवका अस्तित्व स्वीकार करके उसके नास्तित्वका निरास किया जाये, अन्यया नहीं। किन्तु 'ही' के रााय जीव अस्तित्व सामान्यन्त है, पुद्मलादिगत अस्तित्वविद्योगने नहीं है उस प्रकारका बीध करानेके लिए तो 'स्यात्' पदका प्रयोग करना आवस्यक है क्योंकि उसीये उक्त प्रकारको अर्थका चीतन होता है।

शंका--जो भी वस्तु 'मत्' है वह स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावसे ही सत् है अन्यसे नही क्योंकि दूसरोका कोई प्रकरण ही नहीं है।

सभाधान—आपका उक्त कथन मत्य है किन्तु विचारणीय यही है कि किना प्रकारके शब्दरों बैना अर्थकोध हो सकता है। विचार करनेपर 'स्यान्' पदका प्रयोग ही आवश्यक प्रतीत होता है उसके बिना उक्त प्रकारका अर्थबोध नही हो सकता।

अत. प्रत्येक वाक्यके साथ 'हो' की तरह 'स्यात्' पदका भी प्रयोग करना चाहिए।

यद्यपि केवल एक 'स्थात्' शब्दमे ही अनेकान सामान्यका जान हा जाता है ।फर न थः' विशेषभर्मीका ज्ञान करानेके लियु अन्य शब्दोका प्रथोग करना आवश्यक है ।

स्यान् शब्दके अनेकान्त आदि अनंक अर्थ है। इतपरित किन्हीका कहना है कि स्यान् शब्दि जब अनेकान्तान्मक बस्तुका कपन हो जाता है तो उसके साथमें 'श्रीज अस्ति एवं आदि शब्दोंका प्रयोग करना अपर्थ हैं किन्तु यदि एमा कहनेवाओं 'स्थात्' शब्दकों अनेकान्त विशेषका वाचक मानकर प्रयोग करते हैं तब तो उसके साथ अप्य शब्दोंका प्रयोग न करते हैं तब तो उसके साथ अप्य शब्दोंका प्रयोग न किन्ति साथ की स्थान 'स्थान' शब्दते ही अन्य शब्दोंका बीच हो जाता है। किन्तु यदि अनेकान्त सामान्यके वाचक 'स्यान्' शब्दकों के प्रयोग करते हैं तो 'श्रीज अस्ति एवं आदि अवेकान्त सामान्यका बोघ होनेपर भी विशेषकां ज्ञान करानेके लिए विशेष शब्दोंका प्रयोग तायक होता है। येते वृक्ष शब्दि वृद्ध सामान्यका बोध होनेपर भी विशेषार्थोंको आमका पेड या नीमका पेड आदि कहना होता है। येते वृक्ष शब्दते वृद्ध सामान्यका बोध होनेपर भी विशेषार्थोंको आमका पेड या नीमका पेड आदि कहना होता है।

## सोऽप्रयुक्तोऽपि वा तज्ज्ञैः सर्वत्रार्थात्प्रतीयते । यथैवकारोऽयोगादिव्यवच्छेदप्रयोजनः ॥५६॥ ] त० श्लो० वा० १।६

स्यात् शब्द अनेकान्तका वाचक या द्योतक रहे, किन्तु प्रत्येक वाच्यके खाथ उसका प्रयोग तो नहीं देखा जाता, तब कैसे अनेकान्तकी प्रतीति हो सकती है, इसका उत्तर प्रन्यकार देते हैं—

प्रत्येक पद या वाष्यके साथ प्रयोग नहीं किये जानेपर भी स्याङ्वादको जाननेगाले पुरुष उस स्यान् शब्दकी सबंब प्रतीति का खेते हैं। जैसे अयोग, अन्ययोग और अत्यन्तायोगका व्यवस्केद कारक एवकार ( ही ) का प्रयोग नहीं किये पर भी जाननेवाले उसे समझ ही लेते हैं।

जैसे 'वंत्रनामक व्यक्ति घनुषघारी है' इस वाक्यमे एककार (हों) नहीं है फिर भी इससे यही समझा जाता है कि चैत्र धनुषघारी हों है वह तलवार आदि धारण नहीं करता। यहाँ जो एककार (हों) है उसका अयं अयोग व्यवस्थ होता है। 'तथा अर्जुन चनुषघारी था' इस वाक्यमें भी एककार (हों) नहीं है कि अर्जुन के क्यांति जिस के प्रतिकृति हो पानुषघारी पा। इससे यह व्यक्तित होता है कि अर्जुनके समान धनुषघारी अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। इसे अन्ययोग व्यवस्थेद कहते हैं। 'तील कमल होना है' इस वाक्यमें भी एककार (हों) नहीं है। फिर भी जाननेवाल इनका वर्थ यहीं लेते हैं कि नीलकमल होना हैं इस वाक्यमें भी एककार (हों) नहीं है। फिर भी जाननेवाल इनका वर्थ यहीं लेते हैं कि नीलकमल होना हों है यहाँ 'ही' को कमलमें नीलपनेका अस्पत्त अयोगका व्यवस्थेद कहते हैं। इस तरह एककारका प्रयोग उक्तवाक्योंक साथ स्थेद करनेवाला होनेसे अत्यत्नायोग अवस्थेद कहते हैं। इस तरह एककारका प्रयोग उक्तवाक्योंक साथ के कि प्रयोगका है। इसी तरह सभी स्वलोध स्थानका के योग नहीं होनेवर भी 'वब अनेकान्तात्मक है' इस प्रवारको ध्यवस्थोंके ध्यवस्थोंके प्रकानका व्यवस्थेद करनेक लिए स्थान्यकी अपनेवर्ध के विकास के प्रवारको ध्यवस्थोंके ध्यवस्थाके होनेसे एकानका व्यवस्थेद करनेक लिए स्थान्यकी अपनेवर्ध करनेक लिए स्थान्यकी अपनेवर्ध करनेक लिए स्थान्यकी ध्यवस्था होनेसे एकानका व्यवस्थेद करनेक लिए स्थान्यकी में विवार के विवार

टांका---प्रमाणवाक्य कीन है और नयवाक्य कीन है ?

समाधान-सकलादेशको प्रमाणवान्य और विकलादेशको नयवान्य कहते हैं।

गंका-सकलादेश कौन है और विकलादेश कौन है ?

किन्होंक। मत है कि अनेकान्तात्मक बस्तुका कथन करना सकलादेश है और एकधर्मात्मक बस्तुका कथन करना विकलादेश है। किन्तु ऐसा माननेपर प्रमाण और नयबाक्य सात-सात प्रकृरिक नहीं हो सकते न्योंकि स्यादिस्त, स्थाप्तास्ति और स्थादकत्रव्य ये तीन वाक्य एक-एक धर्मका हो कथन करते हैं अदः विकल्ध-देशी होनेसे ये तीनो सर्वया नयवाक्य हो कहे जायेंगे। और शेष चार वाक्य (स्यादस्ति नास्ति, स्यादस्ति अवकृत्य, स्याप्तास्ति अवकृत्य और स्थाप्ति तास्ति अवकृत्य) अनेकधर्मोको कथन करनेसे सर्वदा प्रमाण-वाक्य कहे लायेंगे। किन्तु तीन नयवाक्य और चार प्रमाणवाक्य तो सिद्धान्त सम्मत नहीं है।

किन्हीका कहना है कि धर्मोमात्रका कथन सकलादेश है और धर्ममात्रका कथन विकलादेश है। किन्तु यह भी ठीक नहीं है ध्योंकि केवल धर्मीका या केवलधर्मका कथन कर सकना सम्भव नहीं है।

हांका—स्यात् जीव हो है और स्यात् अस्ति एव, इस प्रकार धर्मीम।त्रका तथा धर्ममात्रका कथन तो सम्भव है ?

समाधान--नही, क्योंकि जीवशब्देवे जीवत्व धर्मारमक जीववस्तुका कथन होता है और 'अस्ति' राज्यसे अस्तित्व धर्मसे विशिष्ट किसी वस्तुका कथन होता है।

किन्हीका कहना है कि अस्ति आदि सातों वचनोंमेले प्रत्येक वाक्य तो विकलादेश है और सातो मिल-कर सकलादेश है। किन्तु ऐसा कहनेवाले भी युक्ति और आगममें कुशल नहीं है, क्योंकि इस प्रकारकी न तो युक्ति हो है और न आगम ही है। प्रत्येक स्थादिस्त आदि वाक्य सकलका प्रतिपादक न होनेसे विकलादेश है यह युक्ति समोचीन नही है क्योंकि ऐसी स्थितिमें तो उन वाक्योंके समुदायकों भी विकलादेशत्वका प्रसंग आता है। तथा सातों वाक्य मिलकर भी समस्त अर्थका प्रतिपादन नहीं कर सकते। समस्त श्रृत हो समस्त अर्थोका कथन कर सकता है।

शंका--- उक्त सात वाक्योंका समुदाय ही तो सम्पूर्ण श्रुत है उनसे भिन्न कोई अन्य श्रुत नहीं है।

समाधान—सब तो एक अनेक आदि सप्तभंगात्मक वाक्योंको अध्युत्तरनेका प्रसंग आता है क्योंकि सम्पूर्णश्रुतके अर्थका 'स्यादस्ति' आदि सात प्रकारके वाक्यसे प्रकाशन हो जाता है अन प्रकाशितको प्रकाशित करना अर्थ है।

शंका—उसके द्वारा तो अस्तित्व आदि सात धर्मोंका हो कथन होता है और एक अनेक आदि सात धर्मोंका कथन एक अनेक आदि विशेषधर्मरूप सात वाक्योंके द्वारा होता है अतः व्यर्थ होनेसे उसे अध्युतवनेका प्रसंग नहीं आता है ?

समाधान--तत्र तो अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन न करनेके कारण 'स्यादस्ति' आदि वानयोको सकलादेशोपना नही बन सकेगा।

यदि अस्तिन्व आदि वात धर्मांको मुख्यतासे, शेप अनन्त सप्तभागियोके विषयभूत अनन्त सात धर्मस्वरूप वस्तुका अमेदवृत्ति या अमेदोपवारके द्वारा कथन करनेसे अस्तिन्व आदि सप्तभेदण्य वावयको
सक्तव्यदेशि मानते हो तो 'कपिवन जीवादि वस्तु सरस्वरूप हो हैं यह वावय भी सक्तव्यदेशी है क्योंकि यह
एक वावय अस्तित्वयमंकी मुख्यतासे शेप अनन्तप्रमान करनुका कथन करता है। कप्यंचन् जीवादि वस्तु
नास्ति स्वरूप हो हैं, यह दूसरा वाव्य नास्तित्वयमंकी मुख्यतासे शेष अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन करता
है। क्यंचिन् जीवादिवस्तु अवस्त्रव्य ही हैं, यह वावय अवक्तव्य धर्मकी मुख्यतासे शेप अनन्तप्रमान्मक वस्तुका
कथन करता है। जीवादि वस्तु कर्याचन् अस्ति वस्तुका
कथन करता है। जीवादि वस्तु कर्याचन् अस्त ह्वावय अवक्तव्य धर्मकी
मुख्यतासे थेप अनन्त धर्मात्मक वस्तुका
पाचर्या वावय, क्याचिन् अस्ति नास्तिक वर्णाक्ष
पाचर्या वावय, क्याचिन् जास्ति अवक्तव्य
पाचर्या वावय, क्याचिन् अस्ति मुख्यतासे
पाचर्या वावय, क्याचिन् वास्ति अवक्तव्य
पर्मकी मुख्यतासे सातवा वावय शेष अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन करता है। अत. उक्त सातो वाक्यामेम
प्रयोक वाक्य सक्तविरशी है।

शंका—िफर तो प्रथम वाक्यसे हो सम्पूर्ण वस्तुका कथन हो जानेके कारण दूसरे आदि वाक्य निष्फल हैं ?

समाधान—तब तो एक ही सप्तभगीके द्वारा सम्पूर्ण वस्तुका कथन होनेसे अन्य सप्तभगियाँ क्यो नहीं निष्फल कही जार्थेगी  $^{\circ}$ 

शंका—एक सप्तभगीके द्वारा प्रधानरूपसे अपने विषयमूत सात धर्मस्कर्ण अर्थका हो कथन होता है, अन्य सप्तभगियाँ भी अपने-अपने विषयमूत अन्य-अन्य सात धर्मांका कथन करती हैं अत. वे निष्कळ नहीं हैं ।

समाधान—तो प्रथम वाक्यके द्वारा अपने विषयभूत एक धर्मात्मक वस्तुका प्रधानरूपसे कथन किया जाता है। इसी तरह दूसरे आदि वाक्य भी अपने-अपने विषयभूत एक-एक धर्मात्मक वस्तुका कथन करते हैं तव वे निष्काल क्यों हैं ?

शंका—वस्तुका एक धर्मात्मकपना प्रधान कैसे हुआ ? समाधान—चूंकि शब्दके द्वारा वैसा ही कहा जाता है। अनेकान्तोऽप्यनेकास्तः प्रमाणनयसाधनः । अनेकान्तः प्रमाणाते तदेकान्ताऽपितास्त्रयात् ॥ वृ० स्व० स्तो०

शंका-इसी तरह शेष अनन्तधर्मात्मकपना प्रधान क्यों नहीं है ?

समाधान-चूँकि एक वास्पसे अनन्तवर्मात्मकपना नहीं सुना जाता ।

**शंका-**तव एक ही वास्त्रसे अनन्तधर्मात्मक वस्तुका बोध कैसे होता है ?

संसोधान — अभेदवृत्ति या अभेदोपचारके द्वारा एक वर्मते शेव अनन्त धर्मोका कोव कर लिया जाता है।

इंका-—तब तो सुने हुए के समान ही उसके द्वारा गम्यमान अनन्तवर्मोंको भी उस एक वाक्यका अर्थ मानकर उन्हें भी प्रधान मानना चाहिए अन्यया श्रुतकी तरद ही सुने हुए वाक्यार्थको भी गौण मानना चाहिए।

समाधान—त्व गोण वाक्यार्थ और मुख्य वाक्यार्थका जेद केले करेंगे, सभी शब्द व्यवहारवाची गौण और मुख्य वाक्यार्थोंको मानते हैं।

शंका—शब्दके द्वारा जिसका निश्वल रूपसे बोध होता है वह मुख्यवाक्यार्थ है चाहे वह यूगमाण हो अववा गम्यमान हा और जिसका सचल बोच होता वह गौण वाक्यार्थ है। अतः शब्दके द्वारा गृहीत धर्म ही मुख्य होता है और अन्य गौण होता है। ऐसा कहना ठीक नहीं है।

समाधान—जो निष्णल बोघ होता है वही मुख्य वाक्यार्थ होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। जाननेवालेके द्वारा जाननेके लिए इट वस्तु जब मुख्यार्थ होती है तो उसके प्रति कहे गये शब्दके द्वारा गृहीत धर्म प्रधान होता है और शेष अनन्त धर्म भीण होते हैं।

शंका—'अस्ति जीव' इस वाक्यमें 'अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ मिन्न है या अभिन्न है। यदि दोनो शब्दोका अर्थ एक ही है तो दोनों शब्दोंके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है। यदि दोनोंका अर्थ भिन्न है तो 'अस्ति' शब्दके वाच्यार्थ अस्तित्वने भिन्न होनेके कारण जीवके नास्तित्वका प्रसंग आता है। क्योंकि जो सत्ति भिन्न होता है वह असत् होता है।

समाधान—यह बोष सर्वणा एकान्तवादियोंके ही योग्य है, स्याद्वादी जैनोंके योग्य नही है क्योंकि स्यादांवें जैन जिस्ति राव्यके वाज्य अपंधि जीव शब्दका बाज्य अपंकिषित्त निम्न मानते हैं। पर्यायाधिककी दृष्टिसे 'अस्ति' राव्यका अर्थ 'सत्' है और जीव शब्दका अर्थ है जीवनिक्रिया विशिष्ट बस्तु। किन्तु इत्याधिकनयसे सेनोक्ते कर्यमें अंद नही है। इसमें कोई दोष नहीं है। हम जैन जिस्स क्यसे बस्तुको सन् मानते हैं उसी क्यसे असत् नहीं मानते। और जिस क्यसे अदत् मानते हैं उसी क्यसे सन् नहीं मानते ।

र्जका — ऐसा माननेमें तो एकान्तवादका दोष आता है क्योंकि स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत् ही है और पररूपको अपेक्षा असत् ही है।

समाधान — सुनयकी अपेक्षासे एकान्तको मानना समीबीन है और प्रमाणकी अपेक्षासे अनेकान्तका मानना समीबीन है। जिस अपेक्षासे अनेकान्त है उस अपेक्षासे अनेकान्त ही है, इस प्रकारका एकान्त अनिष्ट नहीं है। कहा भी है—

प्रमाण और नयके द्वारा अनेकान्त मी अनेकान्तरूप है। प्रमाणकी अपेक्षासे अनेकान्त हैं और नयकी अपेक्षासे पुकान्त हैं।

किन्तु अनेकान्तमें अनेकान्तके माननेसे अनवस्या योष नहीं आता है क्योंकि एकान्तको सापेसातासे ही अनेकान्तको व्यवस्था बनती है और अनेकान्तकी सापेसातासे एकान्तको व्यवस्था बनती है। परन्तु एकान्तके [धर्मधर्म्यविनाभावः सिद्धत्यत्योन्यवीक्षया । न स्वरूपं स्वतो ध्येतत्कारकज्ञापका जुवत् ॥ सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्ट्यात् । असदेव विपर्यासाम्र चेन्न व्यवतिष्ठते ॥]—आ० मी०

अनेकान्तसापेक्ष होनेसे और अनेकान्तके एकान्त सापेक्ष होनेसे अन्योन्यालय नामक दोष नहीं आता है क्योंकि स्वरूपसे वस्तु अनेकान्तास्यक हो प्रसिद्ध है उसमें एकान्तकों अपेक्षाकी आवश्यकता नहीं है। और एकान्तकों भी वस्तुक्रपसे अनेकान्तकों अपेक्षा नहीं है। हों, उन दोनोका अविनाभाव—एकके बिना दूसरेका न होना—-परस्परकी अपेक्षासे सिद्ध होता है।

यही बात आसमीमासामें स्वामी समन्तभद्रने कही है --

धमं और धमांका अविनासाय तो परस्परकी अपेक्षासे सिद्ध होता है किन्तु उनका स्वरूप परस्पर-की अपेक्षाये सिद्ध नहीं होता। वह तो स्वयं अवने कारणों ने बन जाता है जै में कर्तावना कर्मपनेकी अपेक्षा से हैं और कर्मपना कर्तापनेकी अपेक्षामें हैं। इस तरह क-रिपने और कर्मपने का व्यवहार ही परस्पर सापेक्ष है, कर्ता और कर्मका स्वरूप परस्पर सापेक्ष नहीं है। वह तो अपने-अपने अधींसे स्वत. उत्पन्न होता है। ऐसे ही प्रमाण और प्रमेशका स्वरूप ता अपने-अपने कारणों स्वत. सिद्ध है किन्तु उनमें जो ज्ञाप्य ज्ञापक व्यवहार है वह परस्परकी अपेक्षासे हैं। इसी प्रकार अस्ति और जीवमें धमं-अर्मीपनेका अविनामाव एक-दूसरेको अपेक्षासे हैं किन्तु ट्रांनोंका स्वरूप स्वतः सिद्ध है। यहां बात एकान्त और अनेकान्त्रके स्वरूपनेकी भीक्षासे हैं किन्तु ट्रांनोंका स्वरूप स्वतः सिद्ध है। यहां बात एकान्त और

अतः स्वरूपको अपेक्षा जीवादि कथंचित् सस्वरूप ही है, और पररूपको अपेक्षा कथचित् नास्ति-स्वरूप ही है। ये दो भंग सभी वादियोके लिए मान्य है, इनको माने विना अपने-अपने इष्ट तत्त्वकी व्यवस्था नहीं वन सकती इसीसे स्वामी समन्तमदने आसमोगासामे कहा है—

ऐसा कीन साकिक या वरीक्षक हैं जो सभी चेतन-अचेतन पदायों की स्वरूप आदि चारकां अपेक्षासे सरस्वरूप ही और पररूप शादि चारका अपेक्षासे असस्वरूप ही नहीं मानना चाहगा। यदि वह ऐसा मानेगा तो उसके इन तस्वकी व्यवस्था ही नहीं बन सकती।

अब आगे जीव आदि अवक्तव्य कैसे हैं यह बतलाते हैं-

उक्त प्रकारसे पहले कहे गये तथा परस्वरमे एक-दूसरेके विरोधी और एक साथ प्रधान रूपसे विवक्षित अस्ति, नास्ति दोनो घमोंकी एक वस्तुमे कथन करने की इच्छा होनेपर उस प्रकारके किसी शब्दके न होनेसे जीवादि अवक्तव्य है।

आशय यह है कि एक वस्तुमं सत्त्व और असत्त्व गुणोके एक साथ विद्यमान होने हुए भी केवल सत्त्व शब्दके द्वारा उन दोनोको एक साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सत्त्व शब्द असत्त्व धर्मको कहने में असमर्थ है। इसी तरह केवल असत्त्व शब्द भी उन दोनों धर्मोको नहीं कहा जा सकता क्योंकि असत्त्व शब्द सत्त्व स्वार्य है। इसी तरह केवल असत्त्व शब्द भी उन दोनों धर्मोको नहीं कहा जा सकता क्योंकि असत्त्व का सत्त्व स्वार्य महत्त्व की ठीक नहीं है, बंधोंकि वह साकितिक पद भी क्राये धर्मोको एक साथ बहु सकता हो। किन्तु प्रमां करा कराने समर्थ है, गुगवत् नहीं। अत. एक साथ प्रधानरूपते विवक्षित सत्त्व और असत्वस्थानी पुनत बन्तु वावकोके न होने अवस्त्वस्थाने । किन्तु वह तर्यया वक्षत्वस्थ नहीं है क्योंकि असत्त्वस्थाने पुनत बन्तु वावकोके न होने अवस्त्वस्थाने । किन्तु वह तर्यया वक्षत्वस्थ नहीं है क्योंकि अवस्त्वस्थ है यह निर्णात होता है। इसी तरह धेष तीन संगोको भी योजना कर लेनी चाहिए। ये सातो हो संग चूँकि अस्तित्व आदि वर्यकी मुक्ति स्वत्व स्वत्

सवं शब्दनयास्तेन पराषंप्रतिपादने ।
स्वार्थप्रकाशने मातुरिसे ज्ञाननयाः स्थिताः ॥११०॥
तैर्नीयमानवस्त्वंशाः कष्यन्तेऽर्थनमाञ्च ते ।
त्रेविष्यं व्यवतिष्ठन्ते प्रधानगुणमावतः ॥१११॥
यत्र प्रवर्तते स्वार्थे नियमातुत्तरो नयः ।
पूर्वंपूर्वो नयस्तत्र वर्तमानां न वार्यते ॥११२॥
सहस्रे ऽष्टशती यद्वत्तस्यां पञ्चशती मता ।
पूर्वंस्थ्योनत्ररस्या वं संख्यायामिवरोघतः ॥११३॥
पूर्वंत्र नोत्तरा संख्या यथायातानुवर्यते ।
तथोत्तरत्यः पुर्वनयार्थं सक्रले सदा ॥११४॥

#### तय के अन्य भेद---

अतः उक्त सभी नय दूसरोके लिए अर्थका कथन करनेपर शब्दनन हैं और जाताके लिए अर्थका प्रकाशन करनेपर ज्ञाननय हैं। तथा उनके द्वारा जात किये गये वस्तुके धर्म कहे जाते हैं इसलिए वे अर्थनय हैं। अत प्रधानता और गौणतासे नयों के तीन भेद होते हैं।

जगत्मे पदार्थके तीन रूप पाये जाते हैं—जानरूप, शब्दरूप और अर्यरूप। जैसे षट पदार्थ अर्थ रूप है, उसका जान जानरूप पट है, और उसका बाकक षट शब्द शब्दरूप पट है। इसी तरह नयके भी तीन रूप हैं— जाननम्, शब्दन्य और अर्थन्य। जानरूप नयके द्वारा जाता स्वयं जानता है और जब बहु अपने जात बस्तुमांको शब्दर्क द्वारा दूसरोको बतलाता है तो वं शब्द शब्दन्य कहे जाते हैं। और उस जानन्यका विषयम्त अर्थ मा शब्दन्यका बाल्यरूप अर्थ अर्थन्य कहा जाता है। अर्थ उक्त सातो हो नम जानरूप भी है, शब्दरूप भी है और अर्थ रूप में है और अर्थ क्य भी है। अर्थ. सभी नय जानन्य, शब्दन्य और अर्थप्यके मेदसे तीन प्रकारके जानने चाहिए। इनमेरी जान स्वरूप नम प्रधान है और शब्दरूप तथा अर्थप्यन्य गौण है। अथ्या इन तीनो भेदोमेंसे जहाँ जिसको विवक्षा हो वह प्रधान और श्रेष गौण जानने चाहिए।

आगे बतलाते हैं कि इन नयोंकी प्रवृत्ति वस्तुमें किस प्रकारसे होती है-

जिस अपने विषयमें उत्तरनय नियमसे प्रवृत्त होता है उसमें पूर्व-पूर्व नयको प्रवृत्ति करनेसे नहीं रोका जा सकता । जैसे हजारमें भाट सी और आठसी में पाँच सी गर्मित हो जाते हैं, उत्तर संक्यामें पूर्व संक्याके समा जानेमें कोई बिरोध नहीं है।

और जैसे उत्तरवर्तिनी संख्या पूर्वकी संख्यामें गर्मित नहीं होती है बैसे ही उत्तरनय समस्त पूर्व नयके विषयमें प्रवृत्ति नहीं करता है।

यदि एवंभूतनयसे नैगमनयको ओर तक कमसे देखा जाये तो नयोका विषय अधिक-अधिक होता जाता है और नैगमनयको एवंभूतनय तक नयोका विषय उत्तरोत्तर अल्य होता जाता है। अतः उत्तरोत नय पूर्व-पूर्व नयों के विषयमें प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं किन्तु पूर्व-पूर्वके नय उत्तर-उत्तर तमके विषयको जान सकते हैं। जैसे हवारमें अठ सो संवयको जान सकते हैं। जैसे हवारमें अठ सो संवयको समावेश तही जाता है कि आठ सो मं हवार संवयाका समावेश नहीं हो सकता। वैसे हो नैगमनय तो उत्तरके संग्रह आदि नयोंके विषयों प्रवृत्ति कर सकता है किन्तु संग्रह आदि नयोंके विषयों प्रवृत्ति कर सकता है किन्तु संग्रह आदि नय नैगमनयके विषयमें प्रवृत्ति कर सकता है किन्तु संग्रह आदि नय नैगमनयके विषयमें प्रवृत्ति कर सकता है किन्तु संग्रह

१. वै तो – अरु सु० १ ।२, –स्रेच शती –आ । वश्यु० १ ।३. –तरत्वास्याक्ष० वश्यु० १ । –तरत्र स्थात् सं ० – सु० २ ।

नयार्थेषु प्रमाणस्य वृत्तिः सक्कद्रेक्षितः । भवेन्न तु प्रमाणार्थे नयानार्थेक्केऽञ्जासा ॥११५॥ संक्षेपेण नयास्तावद् न्यास्याताः सूत्रसूक्ताः । तद्विशेषाः प्रपञ्जेन संकित्त्या नयजक्रतः ॥ ११६॥

इसी तरह-

नबोंके विषयोंमें सकलादेशी प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है किन्तु समस्त प्रमाणके विषयमें नवोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती !

प्रमाण तो सकलवस्तुमाहो है और नय उसके एक देशको ही जानता है अतः नयके विश्वयको तो प्रमाण जान सकता है किन्तु प्रमाणका विषय जो पूर्ण वस्तु है उसे एकाशग्राही नय कैसे जान सकता है।

आगे ग्रन्थकार नयको चर्चाका उपसंहार करते हैं---

त्रश्वाकंस्पुतकं प्रथम अपायकं अस्तिम सुत्रमें सुचित किये गये नर्योका संक्षेपसे व्याक्यान किया गया। विस्तारसे उसके भेट-प्रभेद नयकक नामक अन्यसे जावने चाहिए।

१. मखिलेषु सा अ० व० सु० १।

# परिशिष्ट ३

# द्र० स्व० प्र० नयचक्रमें उद्धृत पद्यानुक्रमणी

| [জ]                                        | [ন]                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| अणुगुरुदेहपमाणो ११६ 🖈 [द्रव्यसं ० गा० १०]  | नानास्वभावसंयुक्तं ३८ [ बालापप० ]        |
| अप्पप्सा मृत्ता ८८                         | नित्यैकान्तमतं यस्य ३०                   |
| [ ऊ ]                                      | निश्चयो दर्शनं पुंसि २०३ [ एक० स० १४ ]   |
| कष्विशामनं नास्ति ६०                       | [ 7 ]                                    |
| [4]                                        | पञ्चवर्णात्मकं चित्र १०२                 |
| ्ए ]<br>एयम्मि पएसे खलु८१                  | योग्गलद्वे जो पुण १२                     |
| एवं मिच्छाइट्री १९३                        | प्रत्यभिज्ञः पुनर्दानं २३                |
| एवमेव हि चैनन्यं २०३ [एक० सप्त० १५ इलो०]   | प्रमाणनयनिक्षेपै- १०२                    |
|                                            | [ম]                                      |
| [布]                                        | भरहे दुस्समकाले १७५ [ मोक्षपा० गा० ७६ ]  |
| कालत्तयसंजुत ९९<br>केवलज्ञानसम्मिश्रो १२८  | भावः स्यादस्ति नास्तीति ३८               |
|                                            | [#]                                      |
| [ख]                                        | मणसहियं सवियप्प ९९                       |
| सय उवसमिय विसोही १८६ [ लिब्बसा० गा० ३ ]    | मोहावरणयोहींने १८७                       |
| [덕]                                        | [य]                                      |
| बरियं चरदि सगं सो २०१ [पञ्चास्ति० गा०१५९]  | य एव नित्यक्षणिकादयो नयाः १४५            |
| [ज]                                        |                                          |
| जीवो सहावणियदो २०० [ ,, गा० १५५ ]          | [बृ०स्व०स्तो०६१]                         |
| जं स्वोवसमं णाणं १३५                       | [ <b>व</b> ]                             |
| जिण सत्यादो अत्ये १५८ [ प्रव० सा० गा० ८६ ] | ववहारेणुवदिस्सदि १४२ [समयप्रा० गा० ७]    |
| जो इह सुदेण भिण्णो १४१ [समय प्रा० गा० ९]   | व्यवहाराश्रयाद्यश्च ११६                  |
| [ ল ]                                      | [电]                                      |
| णिच्छयदी सल मोक्सो १७४                     | सर्वर्थकान्तरूपेण १०२                    |
| णिय दस्य जाणणट्रं १४१                      | सवियप्पं णिवियप्पं ९९ [ सन्मति० १।३५ ]   |
| •                                          | संसयविमोहविक्भम १६२ [ द्रव्यसं० गा० ४२ ] |
| [त]                                        | सा खलु दुविहा भणिया १७३                  |
| त्रिसंज्ञिकोऽयं स्याच्छन्दो १२७            | सिद्धमन्त्रो यद्या लोके १२८              |
| [₹]                                        | सो इह मणिय सहावो १९८                     |
| दम्बसुयादो भावं १४६, १७९                   | स्वभावतो यथा लोके ६०                     |

<sup>\*</sup> सर्वत्र संकेत पृष्ठ संख्याके हैं

## परिशिष्ट ४

# नयचक्रगत गाथानुक्रमणी

[अ]

व्यक्तिद्विमा अणिहणा १९९\* अगुरुलहुगा अणंता २१ अज्जीव पूरणपावे १६२ अट्रचद्णाणदसण १४ अणुहवभावो चेयण ६३ अण्णेसि अण्णगणा २२२ भरिय त जो मण्जांद ३०४ बत्यित बत्युत्तं १२ अत्थिताइ सहावा ३५८ अत्यिलाइ सहावा ७० अत्येव णत्यि उहमं २५८ अत्यित्ति णत्यि णिच्चं ५८ अस्थिति णस्यि दो विय २५५ अत्यिसहाव दव्वं २५६ अत्यसहावे सत्ता ६० व्या जाजवमाज ३८८ अवरोप्परमविरोहे २०८ अवरोष्पर सावेक्य २५२ **अवरो**प्पर सूबिन्द्वा २९४ अवरोप्परं विमिस्मा ७ अस्द्रसवेयणेण य ३६७ असुहसुह विय कम्म २०९ असुहसुहाण भेया ८५ अस्हेण रायरहिओ ३:१ बहमेक्को खलुपरमो ३९० अहवा वासणदो यं ४४ बहवा कारणभूदा १६१ अहवासिद्धे सहे २१३ बह उड्ढे लोयंता १४४

बह गुणवज्जयवंतं २७९ अंत मुहुत्तं अवरा ८७

[31]

आगम गोआगमदो २७७
आवा चेदा भणिओ ११६
आवा चेदा भणिओ ११६
आवा ततुष्यमाणो ३८६
आगा तह अहिंगमदो ३२२
आवे निदयसहां ३२३
आलोगणादि किरिय आसणगभ्यजीवो ३१७
आहरणहेन्दर्यणं २४५

[통]

८२। इगवीसं तु सहावा जीवे ६९ इगवीसं तु सहावा दोण्ड ६८ इदि त पमाणविसय २४९ इय पुळ्युत्ता धम्मा ७३ इह एवं मिन्छविट्टी १३२ इंदिय मणस्स पसमज ४०० इदिय सोक्खणिमित्त ३३३

[ज]
जदमादिमु पंचलं ३६४
जप्पम्मते। कण्ण ३६६
जप्पम्मते। कण्ण ३६६
जप्पादवस मज्ज १९१
जप्पादवसमिस्सा १९४
जप्पादा स विणासो ४१२
जवसारममा जीवा ११८
जवसारममा जीवा ११८

जबयारेण जिजाणह २९१

उवसमखय मिस्साणं २९२ उह्यं उहयणएण २५७

[ए]

एइंदियाइ देहा २२५ एइंदियादिदेहा २३६ एकणिरुद्धे इसरी २५९ एककपएसे दब्वं २२१ एक्केक्के अट्ट्रा १५ एक्को अजुदसहावो ६१ एक्कोवि झेयरूवा २६५ एदेहि तिविहलोग ५ एदम्हि रदो णिञ्चं ४१४ एदेण सयलदोसा ४१५ एदं पिय परमपद ४१३ एयंते णिरवेक्ले २६९ एयंतो एयणयो १८० एयपएसि अमुत्तो १३५ एवं उवसमिमस्सं ३१८ एवं दसणजुली ३२४ एवं सियवरिणामी ९४

[ओ] बोदह्यो उवसमित्रो ७५ ओदहय उवसमिय ३७०

[**क**]

काजं पिंड जह पुरिसो ३१० काजं सयलसमत्यं १६८ कम्मकलंकालीणा १०८ कम्मलयादुष्णणो २००

<sup>\*</sup> सर्वत्र मंकेत गाथाके हैं।

कम्मक्खयरो सुवो ६५ कम्मक्षवाशीर्थ २७५ कम्मे काराणपूर्व १३० कम्मे जियालयेश २४७ कम्मे डुविहृश्वियव्यं २४७ कम्माणं मज्यार्थ १९० कम्मावपदेशाणं १५३ काठण करणलद्धी ३१५ कारणणं कह मज्ये १२६ किरियालीयो सत्यो ३६३ कोही च माण माया ३०८

[ख]

खंघा जे पुब्बुत्ता १२७ खंघा बादरसुहुमा १०३ खेतं पएसणाणं ६४

**[ग]** 

गविद्विदिगाहणबहुण ३४ गवणे इंतिहासार १४१ गवणे पंत्राकजीवा ९६ गहिलों में पुरुषाणे ३४९ गुण-गज्यादो दक्ते ४१२ गुण-गज्यादो दक्ते २१९ गुण-गज्यादो दक्ते २१९ गुण-गज्यादो दक्ते २१९ गुण-गज्यादा दिद्या ८ गुण-गज्यादा सहावा ६७ गुक्त अर्बुहरमाणा २२१ गेक्ट्र दक्त्यसहावं १९८

[घ]

षाई-कम्मलयादो १०७ षाइ-चउक्कं बत्ता ४१०

[च]

चउगइ इह संसारो २३५ चारि विकम्मे जणिया ७४ चिरबद्ध कम्मणिवहं १५६ चेदणमचेदणं पि हु ५९ चेदणमचेदणा तह १६ चेयणर्राहयममुत्तं ९७

[ज]

जइ इच्छह उत्तरिदुं ४१९ जद्या तन्त्रिवरीये ३७८ जइवि चउट्टयलाहो ३८३ जइ सक्वं बंभमयं ५२ जडसब्भाव णहु मे ४०८ जल्य ण अविनाभावो ३९ जम्हा एक्कसहावं ३७ जम्हा जएण विणा १७४ जस्स ण तिवग्गकरणं १६६ जह इह विहावहेंद्र ३६५ जह जीवत्तमणाई ७९ जह मणुए तह तिरिए ८८ जह व णिरुद्धं असुह ३४८ जह सत्थाणं माई १७५ जह सब्भू को भणियो २९० जह मुह णासइ अमुहं ३४५ जं अप्पसहाबादो १५८ जंकिपि सयलदुक्लं ३१३ जंज करेइ कम्मं २१५ ज चदुगदिदेहीणं २२ जं विय सराय काले ४०४ ज चिय जीवसहावं २८८ जं जस्स भणिय भाव २६७ जं जं मुणदि सदिही २९५ जं जह जिणेहि विट्टं २ जंणाणीण वियप्पं १७३ जंसारं सारमज्झे ४१८ जं संगहेण गहिय २०९ जाणगभावो जाणदि ३८० जाणंदो विय भिण्ण ४८ जीवाइ सत्ततच्वं १५९ जीवाजीव तहासव १४९ जीवादिदन्वणिवहा २४७ बीबा पुग्गलकालो ३

जीवा हुते विदुविहा १०४ जोवेहि पुग्गलेहि य ९८ जीवे धम्माधम्मे १४८ जीवो भावाभावो ११० जीवो ससहावमओ ४०२ जुत्ति सुजुत्तमगो २७० जे णयविद्विविहीणा १८१ जेत्तियमेत्तं खेतं १४० जे संन्वाई खंबा ३२ जे सामण्णेणुत्ता ९५ जो एयसमयवट्टा २१० जो खलु अणाइणिहणो २९ जो गहइ एयसमये २०२ जोगा पयडि-पएसा १५४ जो सलु जीवसहावो ११५ जो चिय जीवसहाबी २३८ जो जीवदि जीविस्सदि १०९ जो णिच्चमेव मण्णदि ४५ जो बट्टणंण मण्णदि २१२ जो हु अमुक्तो भणिओ १२० जो सिय भेदुवयारं २६४

[朝]

झाणं झाणब्धासं १७७ झाणस्स भावणे वि य १७८ झेओ जीवसहाबी २८९

[4]

णहम संगह १८४

णच्या दण्यसहार्य १६४

णड्डक्स्ममुद्धा १०६

ण दु जयनक्सं मिच्छा २९३

ण य जयनक्सं मिच्छा २९३

णव पण दो अद्यवीसा ८४

ण विणासियं ण णिच्चं ४२

ण समुक्मबह ण गस्सह ४०

णह एयपस्ययो १७३

णाणं दसण चरणं ३७३

णाणं दसण चुह बीरिय २४

णाणं दंसण सुह सस्ति १३ णाणं पि हि पञ्जायं २३१ णादाणुभूइ सम्मं ३७९ णादूण समयसारं ४१६ णामं दुवणा दब्बं २७२ णायव्यं दवियाणं १० णासतो वि ण णट्ठो ३६० णाणामहावभरिय १७२ णिक्खेव णय पमाणं १६७, २८२ णिच्यं गुणगुणि भेये ४७ णिच्चे दक्वे ण गमणद्वाणं ४६ णिञ्छबदो सलु मोबलो ३८२ णिच्छय ववहारणया १८२ णिच्छय सज्ज्ञमकवं ३२९ णिच्छित्ती वत्युणं १७९ णिज्जियसासो ३८९ णिद्धादो णिद्धेण २७ णिप्पण्णमिव पर्यपदि २०५ णियसमयं पिय मिच्छा २८७ णियमणिसेहणसीलो २५३ णिव्वत्त अत्यकिरिया २०६ णिरवेक्खे एयते ६६ णिस्सेस सहावाणं १९६ णेय खुजत्य पाण ३२० णेयं जीवमजीव २२८ णेय णाण उह्नय ५१ णोआगमं पि तिविह २७६ णो इट्ट भणियव्यं २८० णो उवधारं कीरइ २४१ णो ववहारेण विणा २९६ णो वबहारी मग्गो २८६

[त]

तरगुणरायपरिणयो २७८ तच्च तह परमहुं ४ तच्चं पि हेयमियरं २६२ तच्चं विस्तवियस्य १७६ तच्चांणेसणकाळे २६८ तवपरिमहाणभेया ३३६ ता सुयसायरमहुणं ३२८ तिबकाले जं सत्तं २६ तिण्णि णवा भूवत्या २६६ तित्ययरकेविलसमण ३१६ ते चेव मावकवा ११३ तेण चउगग्रदेहं १३१ ते पुण कारणभूवा ६ ते दुति चदुविषप्पा १११

[थ] द्यावर फलेसु चेदा ११७

[**q**]

दटुण पडिबिंब २२७ दहुण यूलखंघं २३२ बहुण देहठाणं २३३ दर्वाद दिवस्सदि दव्वं ३५ दब्बगुषपज्जयाण २२३ दन्त्रगुणाण सहायं १९ दब्बसहावपयासं ४२४ दन्त्रमुयादो सम्म २९७ दक्वाणं खुपएसा २०, २२० दम्त्राणं च पएसे १०२ दब्बाण सहभूदा ११ दब्बाण सहाबाण २४८ दञ्बत्यी दहभेयं १८५ दन्त्रत्यएसु दन्त्र १८८ दन्वा विस्ममहावा १ दब्वे खेत्ते काले १४६ दब्ब खु होइ दुविह २७५ दव्वं विविहसहावं २७१ दव्य विस्ससहाय ५६ दसणणाणाचरणं ८३ दसणणाणचरित्ते ९,२८४,२८५ दसणकारणभुदं ३२५ दंसणशृद्धिवसुद्धो ३३० दसण चरित्तमोह ३०० दारियदुण्णयदणुयं ४२१ दिक्खागहणाणुक्कम ३३९ दुक्ल णिदा विसा ३५३ दुविहं आसवमगां १५१

देवगुरुगत्वभत्ती ३११
देहीणं पर नाया २०३
देतवर्षं देवत्यो २५३
देतवर्षं देवत्यो २५६
देतव्यो सोन्ता १२६
देतव्यो सोन्ता १२६
देत्या दुनित दुनिहा १२२
देत्या पत्नाया २०३
दो पत्नाया १८३
दो सम्बन्धा १८३

[ध] धम्मी धम्मसहावो २६०

[4]

पच्चयवतो रागा ३०१ पज्जय गउणं किच्चा १८९ पण्जाए दन्त्रगुणा २२४ पढमतिया दन्वत्थी २१६ पढमं मुलसम्बं ३६८ पण्णवणभाविभूदे २१७, २१८ परदो इह सुहमसुहं ३१२ परमत्थो जो कालो १३६ परमाणु एयदेसी २२९ परभावादो सुण्णो ४०७ पस्सदि तेण सरूवं ३८७ पहु जीवत्त चेयण १०५ पंचावत्यजुओ सो ९० पंचाबत्या देहे ९१ पारद्वा जा किरिया २०७ पुरगलमजझत्थोयं १३७ पुढवी जलं च छाया ३१ पुत्ताइ बंधुवर्गा २४४

[력]

वंधेव मोक्सहेऊ २३७ वंधो अणाइणिहणी १२५ वंभसहावे भिण्णा ५३ बहिरन्त परमतच्चे ३२७ [4]

भणइ अणिच्चासूद्धा २०४ मणिया जीवाजीवा १५० भणिया जे विक्सावा ७७ भव्यगुणादो भव्या ६२ भावा णेयसहावा ५७ भावे सरायमादी १९३ भावो दव्यणिमित्तं ८२ मेए सदि संबंधं १९५ भेदुबयारं णिच्छय २३९ भेदुवयारे जहया ३७७ भोत्ता हु होइ जइया १२८

[H]

मइसुइ परोक्खणाणं १७० मज्झसहावं णाणं ४०९ मज्झिमजहण्युकस्सा ३४६ मणवयणकाय इदिय ११२ मणुवाइअ पङ्जाओ २११ मदिस्दओहोमणपञ्जय २३ माणो य माय लोहो ३९७ मिच्छतं अण्णाणं ३०२ मिच्छत्तं पुण दुविहं ३०३ मिच्छत्तं अविरमणं ८१ मिच्छे मिच्छाभावो १२९ मिच्छतिय चउसम्मग ३७२ मिच्छा सरागभूदो २६३, २९८ मुसे संघविहावो ७८ मुलं इह महणाणं २२६ मुत्ते परिणामादो २६ मुत्तो एयपदेसी १०० मुढो बिय सुदहेदं ३०५ मृल्लर तह इयरा ८० मूलुत्तर समणगुणा ३३४ मोक्खं तु परमसोक्खं ४०५ मोत्तणं बहिषिता ३५० मोलणं बहिविसयं ३८४ मोत्तणं मिञ्छतियं ३४१ मोहरजअंतराये २७३

मोहो व दोसभावो ३०९

[₹]

रागादिभावकम्मा ४०६ रुद्धक्तजिदकसाओ ३८५ रुंचिय छिट्सह्रस्ते १५५ रूवं पि भणइ देव्यं २३० रूवः सगंघकासा ३०, ११९ रूवाइया य उसा ३३

[छ]

लक्खणदो णियलक्खं ३५१,३९९ लक्लणदो त गेण्हस् ३९२-३९५ लक्खमिह मणियमादा ३९१ लद्भ तिष्णिमित्तं १५२ लद्भण दुविहहेउं ३१४ लवणं व इण भणियं ४१७ लेस्साकसायवेदा ३७१ लोगमणाइअणिहणं ९९ लोगिगसद्धारहिओ ३३८ लोयपमाणममुत्तं १३३ लोयालोयविभेयं १३४

[**a**]

वण्णरसगंधएककं १०१ वत्थण अंसगहणं ३९८ वत्यू पमाणविसयं १७१ वत्युण जंसहावं ३२६ वस्य हबेइ तक्कं ५४ वद समिदिदियरोहो ३३५ ववहारं रिज्युत्तं १८६ ववहारादो बघो ३४२ विगयसिरो कडिहत्यो १४५ विक्जावच्च संघे ३३७ विवरीये फुडबंधो ३४३ विज्ञाबादो बंघो ९३ बीरं विसयविरत्त १६५

[<del>स</del>] सण्णाद्यभेयभिण्णं ३१९ सत्ताबमुक्तस्वे २०१ सलेब हंति भंगा २५४ सहब्बादि चउषके १९७ सहेसू जाण णामं २८१ सद्धाणणाणचरणं ३७४, ३८१ सद्धातच्ये दंसण ३२१ सहारूढो अस्थो २१४ सब्भावं खु विहावं १८ सब्भृदमसब्भृदं १८७ समणा सराय इयरा ३५२ समदा तह मज्झत्यं ३५७ सम्माविय मिच्छाविय ३३२ समयावलि उस्सासो १३८ सम्मगु पेच्छइ जम्हा ४०१ सयमेव कम्मगलण १५७ सब्बं जह सब्बगयं ५० सन्बत्य अतिय खंघा १४३ सञ्बत्य पञ्जयादी २३४ सब्वे विय एयसे ५५ सब्बेसि अत्यित्त १४७ सन्वेसि पण्जाया १४२ सब्बेसि मित्यतं १४७ सब्बे विय एयंते ५५ सब्बेसि सब्भावी ३७६ सहजं खुषाइजादं ९२ सहसदस सुर णिरये ८९ संखासंखाणंता २८ संतं इह जइ णसइ ४३ संतं जो गहुमण्णइ ४९ संबेयणेण गहिओ ३९० संसयविमोह विकास ३०६ सामण्ण अह विसेसे २५० सामण्णं परिणामी ३५६ सामण्णणाण झाणे ४११ सामण्ण विसेसा वि य १७ सामण्णे णियबोहे ३५५ सामी सम्माविट्टी १६३ सायार इयर ठवणा २७४ सियजुत्तो गयणिवहो २६१ सिय सद्देण य पुट्टा ७२ सिय सद्देण विणा इह ७१ सिय सह सुणय दुण्णय ४२३

सिय सावेक्खा सम्मा २५१ सुणिऊण दोहसत्यं ४२० सुद्धो कम्मखयादो ३६२ सुद्धो जीव सहावो ११४ सुयकेवळीहि कहियं ४२२ सुरणरणारयतिरिया ८६ सुसमीरणेण पोयं ४२५ सुह असुह सावरहियो ४०३ सुहमसुहं चिय कम्मं ३४० सुहवेदं सुहगोदं १६०

[ह] हिंसा असम्बसीसी ३०७ हेऊ सुद्धे सिज्ज्ञह ३६९ हेया कम्मे जणिया ७६ हेयोपादेयविदो ३५४ होऊण जस्य णहा ३५९

# परिशिष्ट ५

# नयविवरण-श्लोकानुक्रमणी

[अ] अभिन्नं व्यक्तभेदेभ्यः ६७ अर्थपर्याययोस्तावद ४२ अर्थव्यञ्जनपर्यायौ ४९ [8] इत्यन्योऽन्यमपेक्षायां ९४ इत्यसद बहिरर्थेषु ३४ इन्द्रः पुरन्दरः शक्र ६१ [ऋ] ऋजुसुत्रं क्षणध्वंसि ७५ [4] एहि मन्ये रथेनेत्यादि ८५ [ऐ] ऐकव्येन विशेषाणा ६३ कि करोति क्रियते पृष्य- ८४ कल्पनारोपितद्रव्य- ७४ कश्चिद व्यञ्जनपर्यायौ ४६ कार्यकारणता नास्ति ७७ कालादि भेदतोऽर्थस्य ८२ कालाद्यन्यतमस्यैव ८८ क्रियाभेदेऽपि चाभिन्न- १०३ कासादिभेदतोऽध्यर्ध-१०१ क्षणमेकं सुक्षी जीवो ५७ [ग] गुणः पर्याय एवात्र २२ गोचरीकुरुते शुद्ध- ५९ ति तरिक्रमा परिणामोऽर्थं- ९२ तथा कालादि नानात्व- ८७

तथा द्रव्यगुणादीनां २९

तथैवावान्तरान् भेदान् ७० तदंशी द्रव्यपर्याय- २१ तदमेदैकान्तवादस्त् ५४ तत्र पर्यायगस्त्रेघा ४१ तत्रज्ञानपर्यन्ता ९५ तत्र संकल्पमात्रस्य ३१ तन्न श्रेष. परीक्षाया-८६ तत्राशिन्यपि नि:शेष- ८ तन्मात्रस्य समुद्रत्वे ६ तयोरत्यन्तभेदोक्ति- ४८ तैनीयमानवस्त्वंशाः १११ त्रिकालगोचराशेष- १५ [द] द्रव्यत्वं सकलं द्रव्य- ६९ द्रव्यवर्यायसामान्य- २४ धि वर्म-वर्मिसमूहस्य ९ [न] नन्वयं माविनी संज्ञा ३३ नयार्थेषु प्रमाणस्य ११५ नर्जुसूत्रः प्रभृतार्थो १०० नजुंसूत्रादिषु प्रोक्त- ३९ नवषा नैगमस्यैवं ६२ नाप्रमाणं प्रमाणं वा १० नामादयोऽपि चत्वार २७ नायं वस्तु न चावस्तु ५ नाशेषवस्त्रनिर्णतिः १२ निराकरोति यो द्रव्यं ७६ निराकृतविशेषस्त् ६६ निरुक्त्या लक्षणं स्रह्मं २० नि:शेषदेशकालार्था- १४

नैगम-व्यवहाराम्यां १०५ नैगमाप्रातिकूल्येन १०४ वि परोक्षाकारता वृत्तेः १६ पर्यायशब्दभेदेन ९० पूर्वत्र नोत्तरा संख्या ११४ पूर्वो पूर्वो नयो भूम- ९६ प्रत्येया प्रतिपर्याय- १०९ प्रमाणगोचरार्थाशा- २३ प्रमाणं च नयाश्चेति २ प्रमाणं सकलादेशि ३ प्रमाणात्मक एवाय- ३६ प्रमाणेन गृहीतस्य ११ प्राधान्येनोभयात्मान- ३७ [भ] भवान्विता न पद्मैते २८ भिन्ने तुस्त्वजीवत्वे ५० भेदाभिदाभिरत्यन्तं ६१ मि मतेरवधितो वापि १३ चि

मत्र प्रवर्तते स्वार्थे ११२

यथांशिनि प्रवृत्तस्य ७

यदा नैकं गमो योऽत्र ३५

यथा प्रतिक्षण व्यंसि ४३

यथा हि सति संकल्पः ९८

यस्तु पर्यायवद् द्रव्यं ५३

ये प्रमाणादयो भावा ३०

यो यं क्रियार्थमाबध्टे ९३

लोकसंवृतिसत्यं व ७८

[ਲ]

[व] विद्यते चापरोऽगुद्ध- ६० विशेषैतत्तरे: १०८ विश्वदृद्धास्य जनिता ८२ विस्तरेणेति सप्तेते १९ वैसादृश्यविदर्तस्य २६ [झ]

[रा]
शब्दः कालादिभिभिन्नो ८९
शब्दब्रह्मोति चान्येया ६८
शब्दात्पर्यायभेदेना- १०२
शुद्धद्रव्यमभिन्नैति ६५
शुद्धद्रव्यमभृतुदं च ५१
शुद्धद्रव्यमभृतुदं च ५१

[स] संकल्पो निगमस्तत्र ३२ संवेपेण नयास्तावद् ११६ संवेपाद्वी विधेवण १८ संबद्दाद् अवद्यारोऽपि १९ संबद्दाद अवद्यारोऽपि १९ संबद्दे अवद्यारोऽपि १० संबद्दे अवद्यारो १० संबद्दे अवद्यारो १० संबद्दायं अव्याप्ताया १० सन्वेद्दायं संबद्धं ४७ सन्दर्भं सक्लं बस्तु ५२ सन्दर्भं सक्लं बस्तु ५२ सन्मात्रविषयदंवी १७ ससैते नियतं युक्ता ४० समुदायः वव व प्रेयम ८१ समेक्षाभावसम्बद्धः १४ सर्ववा सुक्षांवर्त्य १४ सर्ववा सुक्षांवर्त्य १४ सर्ववा सुक्षांवर्त्यो ४४ सर्वे शब्दन्यास्तेन ११० सहस्रेष्ट्रश्वती यवस्त-११३ सामानाधिकरण्यं वव ७९ सामान्यस्य पुषक्त्वेन २५ सामान्यसेवरस्तावदेक-१७ सा शब्दान्तिमसादेवरस्तावदेक-१७ सुत्रे नामादिनिक्तिस-१ स्ववान्यमादिनिक्तिस-१ १८ सुत्रे नामादिनिक्तिस-१ १८ स्वार्धान्यस्यकृतेकान्त-७१ स्वार्धान्यस्यकृतेकान्त-७१ स्वार्धान्यस्यकृतेकान्त-७१

# BHĂRATĪYA JÑĂNAPĪŢHA

# MÜRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ

General Editors :

Dr. H. L. JAIN, Jabalpur : Dr. A. N. UPADHYE, Kolhapur.

The Bhāratīya Jāānapītha, is an Academy of Letters for the advancement of Indological Learning In pursuance of one of its objects to bring out the forgotten, rare unpublished works of knowledge, the following works are critically or authentically edited by learned scholars who have, in most of the cases, equipped them with learned Introductions etc. and published by the Jāānapītha.

#### Mahābandha or the Mahādhavalā :

This is the 6th Khanda of the great Siddhānta work Satkhandāgama of Bhūtabali: The subject matter of this work is of a highly technical nature which could be interesting only to those adepts in Jaina Philosophy who desire to probe into the minutest details of the Karma Siddhānta. The entire work is published in 7 volumes The Prākrit Text which is based on a single Ma. is edited along with the Hindi Translation. Vol I is edited by Pt. S.C. DIWAKAR and Vols. 2 to 7 by Pt. PHOOLACHANDRA. Jiānapitha Mūrtidevt Jaina Granthamāla, Prākrit Grantha Nos 1, 4 to 9. Super Royal Vol. I: pp. 20+80+350; Vol. II. pp. 4+40+410, Vol. III: pp. 10+496; Vol. IV: pp. 16+428; Vol V. pp. 4+460, Vol. VI: pp. 22+370; Vol. VIII: pp. 8+320. Bhāratīya Jiānapṭṭha Kashi, 1947 to 1958. Price Rs 15/- for each vol.

# Karalakkhana :

This is a small Präkrit Grantha dealing with palmistry just in 61 gäthäs. The Text is edited along with a Sanskrit Chāyā and Hindi Translation by Prof. P. K. MODI. Jāānapitha Mūrtidevi Jaina Granthamālā, Prākrit Grantha No 2. Third edition, Crown pp. 48 Bhārattya Juānapitha Kashi, 1964. Price Rs. 1/50/-.

#### Madanaparājaya :

An allegorical Sanskrit Campū by Nāgadeva (of the Samvat 14th century or so) depicting the subjugation of Cupid. Edited critically by Pt. RAJKUMAR JAIN with a Hindi Introduction, Translation etc., Jūānapīṭha Martidevī Jaina Granthmālā, Sanskrit Grantha No. 1. Second edition. Super Royal pp. 14+58+144. Bhāratiya Jūānapīṭha Kashi, 1964. Price Rs. 8/-.

# Kannada Prāntīya Tādspatrīya Grantha-sācī :

A descriptive catalogue of Palmleaf Mss. in the Jaina Bhandaras of Moodbidri, Karkal, Aliyoor etc. Edited with a Hindt Introduction etc. by Pt. K. BHUJABALI SHASTRI Jūānapitha Mūrtidevī Jaina Granthmālā, Sanskrit Grantha No. 2. Super Royal pp. 32+324. Bhāratīya Jūānapītha Kashi, 1948. Price Rs. 13/-.

# \*Tattvärtha-vrtti :

This is a critical edition of the exhaustive Sanskrit commentary of Śrutasāgara (c. 16th century Vikrama Sannvat) on the Tattvārthasūtra of Umāvvāti which a systematic exposition in Sūtra» of the fundamentals of Jainism. The Sanskrit commentary is based on earlier commentaries and is quite elaborate and thorough Edited by Pis MAHENDRAKUMAR and UDAYACHANDRA JAIN Prof. MAHENDRAKUMAR has added a learned Hindf Introduction on the exposition of the important topics of Jainism The edition contains a Hindi Translation and important Appendices of referential value. Jiānapttha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 4. Super Royal pp. 108+548 Bhārattya Jānapatha Kashi. 1949. Price Rs 16/-.

# Ratna-Mañjūṣā with Bhāṣya :

An anonymous treatise on Sanskrit provody. Edited with a critical Introduction and Notes by Prof. H. D. VILLANKAR. Jöänapītha Mūrtidevī Jaina Granthamalā, Sanskrit Grantha No. 5. Super Royal pp. 8+4+72 Bhāratīya Jöänapītha Kashi, 1949. Price Rs. 3/-.

# Nyāyaviniścaya-vivaraņa:

The Nyāyaviniścaya of Akalanka (about 8th century A. D.) with an elaborate Sanskrit commentary of Vādirāja (c. 11th century A. D.) is a repository of traditional knowledge of Indian Nyāya in general and of Jana Nyāya in particular. Edited with Appendices etc. by Pt. Malifindrakumya Jain. Jāānaptha Mūrtidevi Jaina Granthamāla, Sanskrit Granthi Nos. 3 and 12 Super Royal Vol. I: pp. 68+546, Vol. II: pp. 66+468. Bhātatīra J. inapitha Kashi, 1949 and 1954. Price Rs. 18/- each.

# Kevalajūāna-prašna-cūdāmaņi :

A treatise on astrology etc. Edited with Hindi Translation, Introduction, Appendices, Comparative Notes etc. by Pt. NEMTOHANDRA JAIN. Jäänajitha Mürtidevi Jaina Granthamälä, Sanskrit Grantha No. 7. Super Royal pp. 164-128. Bhāratiya Jäänajitha Kashi, 1950. Price Rs. 5/

#### Nāma mālā :

This is an authentic edition of the Nāmamālā, a concise Sanskrit Lexicon of Dhanamjaya (c. 8th century A.D.) with an unpublished Sanskrit commentary of Amarkriti (c. 15th century A.D.). The Editor has added almost a critical Sanskrit commentary in the form of his learned and intelligent foot-notes. Edited by Pt Shambhunath Tripatht, with a Foreword by Dr. P. L. VAIDYA

<sup>\*</sup> Books marked with asterisk are out of print.

and a Hindi Prastāvanā by Pt. MAHENDRAKUMAR. The Appendix gives Anekārtha nighaņtu and Ekākṣart-kośa. Jāānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 6. Super Royal pp. 16+140. Bhāratīya Jāānapīṭha Kashi, 1950. Price Rs. 4.50.

### Samayasāra :

An authoritative work of Kundakunda on Jaina spiritualism. Prākrit Text, Sanskrit Chāyā. Edited with an Introduction, Translation and Commentary in English by Prof A CHAKRAVARUI. The Introduction is a masterly dissertation and brings out the essential features of the Indian and Western thought on the all-important topic of the Self. Jhānapitha Mūrtidevi Jaina Granthamālā, English Grantha No 1. Super Royal pp. 10+162+244. Bhāratīya Jhānapītha Kashi, 1950. Price Rs. 12/-.

# Jätakatthakathä:

This is the first Devanagant edition of the Pali Jataka Tales which are a storehouse of information on the cultural and social spects of ancient India. Edited by Bhikshu DHARMARAKSHITA. Jäänapitha Murtidevi Pali Granthamala No. 1, Vol. 1. Super Royal pp. 16+384. Bhārattya Jūānapitha Kashi, 1951. Price Rs 9/-

#### Kural or Thirukkural :

An ancient Tamil Poem of Thevar. It preaches the principles of Truth and Non-violence. The Tamil Text and the commentary of Kavirājapandita. Edited by Prof. A CHAKRAVARTI with a learned Introduction in English. Bhāratiya Jāānapītha Tamil Series No. 1. Demy pp 8+36+440. Bhāratiya Jaānapītha Kashi, 1951. Price Rs, 121-

#### Mahāpurāga :

It is an important Sanskiit work of Jinasena-Guṇabhadra, full of encyclopaedic information about the 63 great personalities of Janism and about Jain lore in general and composed in a literary style Jinasena (837 A. D.) is an outstanding scholar, poet and teacher, and he occupies a unique place in Sanskrit Literature. This work was completed by his pupil Guṇabhadra. Critically edited with Hindi Translation. Introduction, Verse Index etc. by Pt. PANNALAL JAIN. Jhanapitha Mūrtidevi Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos. 8, 9 and 14. Super Royal Second edition, Vol. 11: pp. 8+68+746, Vol. III. : pp. 8+556; Vol. III. : pp. 24+708; Bhārattya Jūānapīṭha Kashi, 1951 to 1934. Price Rs. 20)- each.

#### Vasunandi Śrāvakācāra:

A Prakrit Text of Vasunandi (c. Samvat first half of 12th century) in 546 gathas dealing with the duties of a householder, critically edited along with a Hindi Translation by Pt. HIRALAL JAIN. The Introduction deals with a number of important topics about the author and the pattern and the sources of the contents of this Śrāvakācāra. There is a table of contents. There are some Appendices giving important explanations, extracts about Pratisthāvidhāna, Sallekhanā and Vratas There are 2 Indices giving the Prākrit roots and words with their Sanskrit equivalents and an Index of the gathās as well Jāānapītha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Prākrit Grantha No. 3. Super Royal pp. 230. Bhātatīya Jāānapītha Kashi, 1952. Price Rs. 6/-.

#### Tattvärthavärttikam or Rajavärttikam :

This is an important commentary composed by the great logician Akalanka on the Tativārthasūtra of Umāsvāti. The text of the commentary is critically edited giving variant readings from different Mss. by Prof. MAHENDRAKUMAR JAIN. Jöänapītha Mūrtidevi Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos. 10 and 20 Super Royal Vol. 1; pp. 16+430; Vol. II; pp. 18+436. Bhārattiya Jūānapītha Kashi, 1953 and 1957. Price Rs. 121- for each Vol.

#### Jinasahasranāma :

It has the Svopajña commentary of Pandita Āśādhara (V. S. 13th century). In this edition brought out by Pt HIRALAL a number of texts of the type of Jinasahasranāma composed by Āśādhara, Jinasena, Sakalakirti ind Hemacandra are given. Āśādhara's text is accompanied by Hindī Translation Śrutasāgara's commentary of the same is also given here. There is a Hindī Introduction giving information about Āśādhara etc. There are some useful Indices. Jāmapitha Mūrtidev Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 11. Super Royal pp. 288 Bhāratīya Jāmapitha Kashi, 1954. Price Rs 6/-.

#### Purānasāra-Samgraha :

This is Purāṇa in Sanskrit by Dāmanandi giving in a nutshell the lives of Tirthamkaras and other great persons. The Sanskrit text is edited with a Hindi Translation and a short Introduction by Dr. G C JAIN Jūňanapitha Mūritidevi Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos. 15 and 16. Crown Part I pp. 20 +198, Part II: pp. 16+206. Bhāratīya Jāňanapitha Kashi, 1954, 1955. Price Rs. 5/- each

### Sarvärtha-Siddhi:

The Sarvārtha-Siddhi of Pūjyapāda is a lucid commentary on the Tattvārthasūtra of Umāsvātt called here by the name Grdhrapiccha. It is edited here by Pt. PHOOLGHANDRA with a Hindi Translation, Introduction, a table of contents and three Appendices giving the Sūtras', quotations in the commentary and a list of technical terms. Jūānpīṭha Mūridevt Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 13. Double Crown pp. 116+506. Bhārattya Jūānapīṭha Kashi, 1955. Price Rs 18/-.

#### lainendra Mahāvṛtti :

This is an exhaustive commentary of Abhayanandi on the \*Jainendra Vyākarana, a Sanskrit Grammar of Devanandi alias Pūjapāda of circa 5th-6th century A. D. Edited by Pts. S. N. TRIPA-TRI and M. CHATURVEDI. There are a Bhumika by Dr. V. S. AGRAWALA, Devanandikā Joinendra Vyākaraṇa by PREMI and Khlapātha by MIMĀNSĀKĀ and some useful Indices at the end. Jāānapītha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 17. Super Royal pp. 56+506. Bhārattya Jāānapītha Kasbi, 1956 Price Rs. 18/-.

# Vratatithi Nirnaya :

The Sanskrit Text of Sinhanandi edited with a Hindt Translation and detailed exposition and also an exhaustive Introduction dealing with various Vratas and rituals by Pt. NEMICHANDRA SHASTRI Jäänapitha Mürtidevi Jaina Granthamälä, Sanskrit Grantha No. 19 Crown pp 80+200. Bhäratiya Jäänapitha Kashi, 1956, Price Rs 5/-.

## Pauma-cariü :

An Apabhranisa work of the great poet Svayambhu (677 A. D.). It deals with the story of Rāma. The Apabhranisa text up to 56th Sandbir with Hind? Translation and Introduction of Dr. DEVL-DRAKUMAR JAIN, is published in 3 Volumes. Jāānapītha Mūtudevī Jama Granthamāla, Apabramsa Grantha Nos. 1, 2 & 3. Crown size, Vol. 1 pp. 28+333, Vol. II. pp. 12+377; Vol. III. pp. 6+253, Vol. IV, Bhāratiya Jāānapītha Kāshi, 1957, 1958. Price Ra 5/for each Vol.

# Jīvaṁdhara-Campŭ]:

This is an elaborate prose Romance by Haricandra written in Kāvya style dealing with the story of Jīvamdhara and his romanute adventures. It has both the features of a folk-tale and a religious romance and is intended to serve also as a medium of preaching the doctrines of Jainism. The Sanskrit Text is edited by Pt. PANNALAL JAIN along with his Sanskrit Commentary, Hindt Translation and Prastāvanā. There is a foreword by Prof K. K. HANDIQUI and a detailed English Introduction covering important aspects of Jīvamdhara tale by Drs. A. N. UPADHYR and H. L. JAIN Jāšnapstiha Mūrtidevi Jain Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 18. Super Royal pp. 4+24+20+314. Bhāratīya Jūšnapstība Kashi, 1958.

# Padma-purāņa :

This is an elaborate Purana composed by Ravisena (V. S. 734) in stylistic Sanskrit dealing with the Rama tale. It is edited by P. PANNALAL JAIN with Hindi Translation, Table of contents, Index of verses and Introduction in Hindi dealing with the author and some aspects of this Parana. Jäänapitha Murtidevi Jaina Granthamala, Sanskrit Grantha Nos. 21, 24, 26. Super Royal

Vol. I: pp. 44+548, Vol. II · pp. 16+460; Vol. III : pp. 16+472. Bhāratiya Jñānapītha Kashi, 1958-1959. Price Vol. 1 & 2 Rs. 16/- each; Vol. 3 Rs. 13/-.

#### Siddbi-viniścaya:

This work of Akalankadeva with Svopajñavrtti along with the commentary of Anantavirya is edited by Dr. MAHENDRAKUMAR JAIN. This is a new find and has great importance in the history of Indian Nyāya literature. It is a feat of editorial ingenuity and scholarship. The edition is equipped with exhaustive, learned Introduction both in English and in Hindi, and they shed abundant light on doctrinal and chronological problems connected with this work and its author There are some 12 useful Indices Jñanapitha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos 22, 23. Super Royal Vol. I pp. 16+174+370; Vol. II pp. 8+808. Bhāratiya Jñānapītha Kashi, 1959. Price Rs 20/- and Rs. 16/-.

#### Rhadrabāhu Samhitā :

A Sanskrit text by Bhadiabāhu dealing with astrology, omens, portents etc. Edited with a Hindi Translation and occasional Vivecana by Pt NEMICHANDRA SHASTRI. There is an exhaustive Introduction in Hindi dealing with Jain Jyotisa and the contents, authorship and age of the present work. Jāānapītha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 25. Super Royal pp 72+416. Bhāratīya Jāānapītha Kashi, 1959. Price Rs. 14/-.

#### Pañcasamgraha :

This is a collective name of 5 Treatises in Prakrit dealing with the Kaima doctrine the topics of discussion being quite alike with those in the Gominatasāra etc. The Text is edited with a Sanskrit commentary, Piākrit Vṛtti by Pt. HIRALAL who has added a Hindi Translation as well. A Sanskrit Text of the same name by one Śripāla is included in this volume. There are a Hindi Introduction discussing some aspects of this work, a Table of contents and some uscful Indices. Jāānpṛṭṭha Murudevī Jaina Granthamāla, Prākrit Grantha No. 10. Super Royal pp. 60+801. Bhāranya Jāānapṭṭha Kashi, 1960. Price Rs. 21/-.

# Mayana-parājaya-cariu:

This Apabhramáa Text of Hardeva is critically edited along with a Hindi Translation by Prof Dr. Hiralan Jain. It is an allegorical poem dealing with the defeat of the god of love by Jina. This edition is equipped with a learned Introduction both in English and Hindi. The Appendices give important passages from Vedic, Pali and Sanskrit Texts. There are a few explanatory Notes, and there is an Index of difficult words. Jäänapttha Martidevi Jaina Granthamālā, Apabhramáa Grantha No. 5. Super Royal pp. 88+90. Bhāratīya Jāānaptīha Kashi, 1962 Price Rs. 3//.

## Harivamsa Purana :

This is an elaborate Purāṇa by Jinasena (Śaka 705) in stylistic Sanskrit dealing with the Hariwansa in which are included the cycle of legends about Kṛṣṇa and Pāṇḍawas. The text is edited along with the Hindi Translation and Introduction giving information about the author and this work, a detailed Table of contents and Appendices giving the verse Index and an Index of significant words by Pt. Pannalal, Jain. Jāānaptīḥa Martidevt Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 27. Super Royal pp. 12+16+812+160. Bhāratīya Jñyānaptīḥa Kashi, 1962. Price Rs. 25/-.

# Karmaprakṛti:

A Prākrit text by Nemicandra dealing with Karma doctrine, its contents being allied with those of Gommotasāra Edited by Pt Hiralal Jain with the Sanskrit commentary of Sundatistrit and Hindi Tika of Pandita Hemarāja, as well as translation into Hindi with Vivesārtha. Jūānapītha Mūritdevi Jaina Granthamālā, Prākrit Grantha No 11 Super Royal pp. 32+160 Bhāratīya Jūānapītha Kashi, 1964 Price Rs. 8/-.

#### Upaskadhyayana:

It is a portion of the Yasastilaka-campů of Somadeva Sûri. It deals with the duties of a householder Edited with Hundt Translation, Introduction and Appendices ev by Pt. KAILASHOHANDRA SHASTRI Jůňnapřiha Můrideví Jaina Granthamalá. Sanskrit Gianth No 28 Super Royal pp. 116+539, Bhāratīya Jūňnapřiha, Kashi 1964. Price Rs. 16/-.

# Bhojcaritra :

A Sanskrit work presenting the traditional hoography of the Paramāra Bhoja by Japavallabha (15th century A. D.). Critically edited by Dt. B Ch CHHABRA, Ji. Director General of Archaeology in India and S. SANK NRNARAYANA with a Historical Introduction and Explanatory Note, in Engl., h and Indices of Proper names Jāānapitha Mārtudevi Jaina Granthamāla, Sanskrit Gruntha No. 29 Super Royal pp. 244-192. Bhāratitya Jāānapitha Kashi, 1963 – Price Rs 8/-.

# Satyašāsana-pariksā:

A Sanskrit text on Jam logic by Acarya Vidyananda cutically edited for the first time by Dr. GOKULCHANDRA JAIN. It is a critique of selected issues upheld by a number of philosophical schools of Indian Philosophy. There is an English compendium of the text, by Dr. NATHMAL LATTA Jaanapitha Mürtidevi Jaina Granthamala, Sanskrit Grantha No 30. Super Royal pp 56+34+62, Bharatiya Jaanapitha, Kashi, 1964 Price Rs. 5/-.

#### Karakanda-chrin:

An Apabhramsa text dealing with the life story of king Karakanda, jamous as

Pratyeka Buddha' in Jaina & Buddhist literature. Critically edited with Hindī & English Translations, Introductions, Explanatory Notes and Appendices etc. by Dr. Hiralaki Jain. Jāānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Apabhramáa Grantha No 4. Super Royal pp. 64+278. Bhāratīya Jāānapīṭha Kashi, 1964. Price Rs. 15/-.

# Sugandha-dasami-kathā:

This edition contains Sugandha-dasamī kathā in five languages viz, Apabhramsa, Sanskrit, Gujarātı, Marāthi and Hindī, critically edited by Dr. HIRALAL JAIN. Jānapītha Mūrtidevī Jaina Granthamālā Apabhramsa Grantha No. 6. Super Royal pp. 20+26+100+16 and 48 Plates Bhāratīya Jāānapitha Publication Varanasi, 1966 Price Rs. 11/-.

# Kalyāņakalpadruma :

It is a Stotra in twenty five Sanskrit verses Edited with Hindf Bhāsya and Prastāvanā etc. by Pt JUGALKISHIORE MUKHTAR. Jūānapitha Mūrtidevī Jaina Granthamālā Sanskrit Grantha No. 32 Ctown pp. 76 Bhāratiya Jūānapītha Publication, Varanass, 1967. Price Rs. 1/50.

# Jambu sami cariji :

This Apabhram'a text of Vira Kavi deals with the life story of Jambū Swāmī, a historical Jain Ācarya who passed in 463 A.D. The text is critically edited by Dr. Vimal Prakash Jain with Hindi translation, exhaustive introduction and indices etc. Jūānapiṭha Murtidevi Jaina Granthamāla Apabhramāa Grantha No. 7. Super Royal pp 16+152+402, Bhāratīya Jūānaptṭha Publication, Varanasi, 1968 Price Rs 15/-.

#### Gadvacintămani :

This is an elaborate prose romance by Vādībha Singh Sūri, written in Kāvya style dealing with the story of Jivanudhara and his romantic adventures. The Sanskrit text is edited by Pt. Pannalal Jain along with his Sanskrit Commentary, Hindt Translation, Prastāvanā and indices etc. Jūānaptiha Mūrtidevi Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No 31. Super Royal pp 8+40+258. Bharatiya Jūānaptha Publication, Varanasi 1968. Price Rs. 12/-.

#### Yogasāra Prābhrta :

A Sanskrit text Amitgati Ācarya dealing with Jaina Yoga vidyā. Critically edited by Pt Jugalkshore Mukhtār with Hindt Bhāyya, Prastāvanā etc. Jāānapitha Mūrtidevī Jaina Granthamāla, Grantha No. 33. Super Royal pp. 44+236. Bhāratīya Jāānapītha Publication, Varanasi, 1968. Price Rs. 8/-.

#### For cobies blease write to:

Bhāratiya Juanpitha. 3620/21, Netaji Subhash Marg, Dariyaganj, Delhi (India).

# वीर सेवा मन्दिर

काल नं श्रेड १.१ मार्सि नेवक मेरी आरत्ल्यावल / वीर्षक द्रम्म ने मार्चक । वीर्षक द्रम्म ने मार्चक ।